### THE MAHĀBHĀGAVATA PURĀŅA

(AN ANCIENT TREATISE ON SAKTI CULT)

# श्री महाभागवत पुरारणम्

(शाकसाम्प्रदायिकम्)

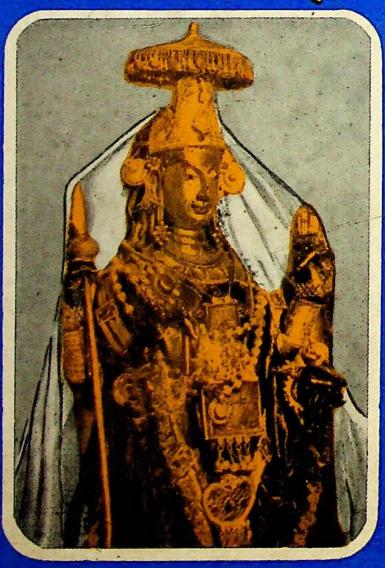

PUSHPENDRA KUMAR

Purăna Text Series No. 1

THE

MAHĀBHĀGAVATA PURĀŅA

(An Ancient Treatise on SAKTI CULT (Text in Devanāgarī with Critical Introduction

in English and Index)

-Dr. Pushpendra Kumar

The present treatise is an Upa-purāṇa designated as the Mahābhāgavata. It is altogether different from the Vaiṣṇava Mahābhāgavata known as Śrīmad Bhāgavata or Bhāgavata Purāṇa. It consists of 81 adhyāyas (chapters) devoted to the cult of Kālī who is conceived as Parā Prakṛti or Parama Brahman. Being a Śākta Purāṇa it deals with the heroic exploits of the Goddess. She is represented as the source of all Śaktis including those exhibited in the glorious activities of incarnations such as Rāma and Kṛṣṇa or the illustrious deeds of the great personages such as the Pāṇḍavas, the heroes of the Mahābhārata war.

Saktism has a long history. It originated and developed in India and established Pithas in the country from which it exercised its control. The Purana describes Pithas at length. During the course of popularity, Šaktism made its influence felt and was recognized by almost all the religious sects. A student of Comparative religion and of Saktism in particular cannot ignore this text which presents a clearcut conception of the Goddess Kālī and the ways of her worship. From the text of the Devi Gitā (hymn to Śakti) incorporated in this Purana we know the philosophical background of Sakti cult on the lines of Bhagavad Gītā which is the basis of the entire Vaisnava faith.

Rs. 140.00

Purāņa Text Series

No. 2 NARASIMHA PURĀŅA

No. 3 CANDI PURANA

-4

Chaulhemba Sanskrif Fratishikas,
P. B. No. 2113.
DS, U.A., Jawahar Nagar, Bungalar Road,
DELHI-1101107.



## THE MAHĀBHĀGAVATA PURĀŅA (Ancient Treatise on Sakti Cult)

श्रीमहाभागवतपुराणम् (शाक्तसाम्प्रदायिकम्)



# THE MAHĀBHĀGAVATA PURĀŅA

(AN ANCIENT TREATISE ON SAKTI CULT)

## श्रीमहाभागवतपुराणम्

(शाक्तसाम्प्रदायिकम्)

Critically Edited with Introduction and Index by

DR. PUSHPENDRA KUMAR

Eastern Book Linkers
DELHI :: INDIA-

Published by:

©EASTERN BOOK LINKERS

5825, New Chandrawal, DELHI-110007

HEA, HAM

First Edition, Delhl: 1983

Printed by:

Sham Printing Agency (Amar Printing Press), 8/25, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009 111.1310

and promoting

The state of the state of the state of

#### PREFACE

The Mahābhāgīvata Purāņa, which is distinct from Śrīmad Bhāgavata Purāņa advocates Śaktism with a Śaiva tendency. It conceives Kālī as Parabrahman as well as the wife of Śiva or Śakti of Śiva. It narrates many interesting and peculiar stories such as those of Kālī's exploits as Satī, Pārvatī, Gaṅgā and Kṛṣṇā and describes her appearance as the ten Mahāvidyās, her worship by Rāma for killing Rāvaņa and so on.

Happily we are in a position to say that there have been no time in Indian History when the importance of Sakti, generally conceived as mother, has not been realised. The mother is one of the factors which plays as important role in one's life. This must have impressed human mind even in the early days of man's existence. It seems that his sense of gratitude and veneration must have expressed itself in the form of this Mahābhāgavata Purāṇa in the praise and devotion of Sakti i.e. the mother goddess. This critical edition of the Purāṇa will be helpful in the studies of the Sākta Purāṇas.

It is my foremost duty to thank all those persons who helped me in this venture. To all the scholars, colleagues and friends, whom I consulted from time to time, I owe a sense of gratitude I am specially thankful to Messrs Eastern Book Linkers, Delhi-7 for this venture of publishing the Mahābhāgavata Purāṇa with enthusiasm and devotion. I crave the indulgence of scholars for the mistakes.

P. Kumar

The second state of the second State of the state at the total large to the same of the few The state of the s the wife substitute the transport of the state of the sta A STATE OF THE PARTY OF THE PAR THE THE PERSON NAMED IN COLUMN THE PARTY OF the same of the State of the St the second section of the second section is a second section of the section of the second section of the sec with the supplier to contract the second section of and severe the substitute and acquirement the experience are unite T. P. State

### CONTENTS

Chapter 1. Sūta narrated this great Purāņa in the Naimişa forest to the sages. It was narrated first by Maheśa to Nārada and then by Vyāsa to Jaimini in praise of Bhagavatī.

1

Chapter 2. Requested by Jaimini to speak on the glory of Durgā, Vyāsa praises topics on Durgā as well as the name of this goddess called 'tāraka brahma' and then reproduces what Mahādeva being insisted upon to divulge the name of the deity worshipped by himself, Brahmā and Viṣṇu said to Nārada on the Mandara Mountain about the glory of Durgā.

Chapter 3. Description of the origin of universe as well as of Brahmā, Viṣṇu, Śiva, Gaṅgā, Durgā, Sāvitrī, Lakṣmī and Sarasvatī from Parā Prakṛti.

Chapter 4. Story of Devi's birth as Sati (having eight hands, a fair complexion) as a result of Daksa's penance, Sati's choice of Siva as her husband and her marriage with Siva. 16

Chapter 5. Dakşa's lament for Satī, and his censure of both Satī and Siva, Dadhīci's praise of Siva and Satī as Parama and Ādyā Prakṛti repectively, and his advice to Dakşa not to decry Siva and Satī.

Chapter 6. Siva's residence with Satī on the Himālaya.

Chapter 7. Siva's amorous sports with Satī. Dakṣa's denouncement of Siva; his arrangements for the performance of sacrifice in order to get rid of the disturbances that Siva would, according to Nārada's information, create in Dakṣa's city.

Chapter 8. Satī's fruitless attempt to persuade Siva to accompany her to Dakṣa's house or to permit her to go there.

Description of the ten Mahāvidyās, viz, Kālī, Tārā, Chinnamastā, Bhuvaneśvarī, Bagalā, Dhūmāvatī, Tripurasundarī, Mātangī, Şoḍaśī and Bhairavī.

Chapter 9. Satī's meeting with her mother at Dakṣa's house, meeting with Dakṣa; the latter's lament for Śiva's dark complexion, dishevelled hair and naked body, and his denouncement of Śiva. Satī enraged with Dakṣa's remarks burnt herself into the sacrificial fire.

Chapter 10. Siva's lament for Satī Origin of Vīrabhadra and Pramathas from Siva's rage. Vīrbhadra's fight with Viṣnu who was conscious of his own identity with Siva; Destruction of Dakṣa's sacrifice; and replacing of Dakṣa's head with that of a he-goat. Dakṣa's praise of Siva; and his completion of sacrifice by giving to Siva a share of the sacrificial offerings.

Chapter 11. Brahmā and Viṣṇu's consolation to Siva; by explaining how Satī created Chāyā-Satī and kept herself invisible. Their eulogy of Satī, who consequently appeared in the sky as Kālī and assured Siva that she would be born again as the daughter of Himālaya and become his wife. Satī's advice to Siva to roam about on earth by taking Chāyā Satī on his head as Mahāpīthas would be created by the fall of her limbs, and to practise austerities at that best pītha which would contain her female organ.

Chapter 12. Meeting of Brahmā and Viṣṇu with Śiva at Kāmarūpa. Śiva's penance at Kāmarūpa for Devi's favour; and Devi's consent to be born of Menā as Gangā and Durgā (Pārvatī).

Chapter 13 Devi's birth as Ganga.

68

Chapter 14. Mena's curse on Gangā.

75

Chapter 15. Devi's birth to Menā as Pārvatī (Durgā) having eight hands, and a crescent moon on her head.

Chapter 16. Discourse on Brahma-vijñāna which gives one final em acipation; way of getting rid of rāga, dveṣa etc.; study of the Bhagavadgītā.

Chapters 17-19. deal with the essence of Yoga and are called Bhagavatīgītopaniṣad).

Chapter 20. Nārada's advice to Himālaya to give Pārvatī in m ırriage to Siva, and his assurance that Pārvatī herself would be able to captivate Siva's mind.

95

Chapter 21. Siva's arrival in Himavatprastha for the practice of austerities. Pārvatī's determination to captivate Siva's mind through the practice of austerities and thus to give effect to Brahmā's curse on Siva. Pārvatī's having a second name Umā due to Menā's protest.

98

Chapters 22-23. Pārvatī explained herself as Ādyā Praķṛti and convinced Śiva of her own identity with Satī by assuming the form of Kālī.

Chapter 24. With Pārvatī's consent Siva sent some sages to Himālaya to propose his marriage with Pārvatī. 123

Chapters 25-28 Himālaya's approval; and Siva's assumption of a beautiful and ornamented body, and marriage with Pārvatī.

Chapters 29-30 Siva's union with Pārvatī; and the birth of Kārttikeya (who had six faces, twelve eyes and twelve hands).

Chapters 31-34. Description of Kārttikeya's fight with Tāraka and Tāraka's death.

Chapter 35. Birth of Ganeśvara, whose body had been made with powdered turmeric collected from her own person, by Pārvatī during Siva's absence. Pārvatī's appointment of Ganeśvara as a gate-keeper. Siva's beheading of Ganeśvara; and his replacing of the latter's head with that of a wild elephant.

Chapter 36. Story of introduction of the custom of untimely worshipping Durgā annually during the autumn season.

Chapter 37. Viṣṇu's birth as Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata and Satrughna; birth of Siva, Brahmā, and Lakṣmī as Hanūmān

Jāmbavān, Vibhīṣaṇa and Sītā respectively; and the birth of other gods as monkeys.

Chapters 38-48. Vasistha's imparting of Devi-mantra to Rāma and his three brothers.

A summary of the Rāmāyaņa from Rāma's killing of Tādakā to his fateful war against Rāvaņa.

(This summary contains innovations which are as follows:—

- (a) Rāma started on his exile on the Suklā daśamī Tithi of Āśvina and remembered Devī at the time of starting Chap. 38, verses 20-21.
- (b) Devī left Lankā as soon as Hanumān (who was none but Siva himself) went there in search of Sītā and Devī in her temple—Chap. 39, verses 18-29.
- (c) The construction of bridge to Lanka was begun on Srāvaņa-paurņamāsī Chap—40, verse 6.
- (6) Before starting war against Rāvaņa Rāma propitiated Devī by performing pārvaņa-śrāddha.—Chap. 40, verses 12-21.
- (e) Finding that Rāma was terrified by the news of Kumbhakarna's approach to the battle-field, Brahmā advised him to worship Durgā and spoke on her glory. He narrated how in ancient times Siva tore away one of his five heads and how, being approached for redress, Devi furnished him with the fifth head and told him that it was she who thus punished him for having a strong desire for sexual union with his own daughter Sandhyā Brahmā assured Rāma that Devī forsook Rāvaņa because that demon abducted Sītā who was his own daughter born of Mandodari. He wanted to invoke Devi though untimely for the sake of Rāma and spoke of Devi's Vaidikī, Paurāņikī, and Tāntrikī mūrtis as well as of different regions, viz., Siva-loka, Visnu-loka (above Sivaloka), Gauriloka (which is situated on the left side of Sivaloka and in which there is Devi's dasabhujā vaidikī mūrti) Goloka (in which Kṛṣṇa sports with Rādhā) and the region of Mahādurgā (which occupies the highest position and lies

beyond brahmānda and in which there is Devi's Täntrikī mūrti). Brahmā gave a long description of this last-mentioned region and said that Rādhā was an infinitesimally small part of Mahādurgā. Brahmā described Mahādurgā's Tantrikī mūrti as follows: She has four hands, wears red clothes, and mounts a big lion; on her left side stand Jaya and Vānī, and on her right side there are Vijaya and Lakṣmī. She does not recognise any distinction of caste or position but favours those who are devoted to her. Intending to invoke Devī in a Bilva tree on the Kṛṣṇaṇavamī Tithi and to worship her by constructing an earthen image of her Paurāṇikī mūrti which is furnished with ten hands and mounted on a lion. Brahmā took Rāma to a Bilva tree on the sea-shore—Chaps. 41-43.

- (f) Rāma approached the Bilva tree and eulogised Devī, and the later assured him with a voice from the air that he would attain victory over the Rākṣasas. Chap. 44, verses 1-20.
- (g) While Rāma was fighting with Kumbhakarņa on the Kṛṣṇa-navamī Tithi, Brahmā invoked Devī in a Bilva tree by citing Devī-sūkta as well as mantras containing Tantric symbols, and continued to worship her daily for Rāma's victory Chap. 45, verses 1-25
- /(h) Devi's description of the method of her own worship in an earthen image during the three days from Sukla-Saptamī to Sukla Navamī with the performance of Patrikā-praveśa samādhi-pūjā, paśu-bali (sacrifice of animals) śatru-bali (sacrifice of enemies, on the Navamī Tithi) etc; and the immersion of image in a current of water on the Daśamī Tlthi with great merriment (sumahotsava)—Chap. 45, verses 26-36.
- (i) Devi's praise of the annual worship of herself in the above-mentioned manner; and her description of sattvika, rajasa and tamasa worship.—Chap. 46.
- (j) Rāma worshipped Devī in an earthen image on the Saptamī, Mahāṣṭamī and Mahānavamī Tithis after performing her adhivāsa (in the evening of the Śukla-ṣaṣṭhī Tithi) and paripraveśa, (on the Saptamī Tithi), immersed the image in the

sea on the Dasami Tithi), and killed Rāvaņa with a missile received from Devī—Chap. 47-48.

Chapters 49-54. Story of the birth of Kālī as Kṛṣṇa (son of Vasudeva and Devakī) and of Siva as Rādhā (daughter of Vṛṣabhānu), in accordance with Siva's prayer to Kālī. The eight forms of Siva were born as Rukminī, Satyabhāmā and others; Vijaya and Jaya were born as Sridāma and Vasudāma respectively; and Viṣṇu was born as Halāyudha.

Being approached by the Earth to relieve her of the tyrannical rulers such as Kamsa, Duryodhana and others, who were the same as the demons killed previously by Viṣṇu and Devī, Brahmā went to Kailāsa and eulogised Devī who consequently promised to be born as Kṛṣṇa and said that Viṣṇu in part, would be born as Arjuna. Dharma as Yudhiṣṭhira, Pavana, in part, as Bhīmasena, Aśvins as the sons of Mādrī (i.e. as Nakula and Sahadeva), and Devī (Kālī), in part, as Kṛṣṇā.

Story of Viṣṇu's birth as Haladhara and Arjuna, and of Kālī's birth as Kṛṣṇa, son of Vasudeva and Devakī who were respectively the same as Kaśyapa and Aditi reborn ten handed Devī (Durgā) in order to prove his own power to his parents; his killing of Pūtanā, Tṛṇāvarta and others by assuming temporarily the form of Kālī; his sports with Rādhā who was the same as Śiva born sportively as a female in the house of Vṛṣabhānu and who as married to a certain cowherd (named 'Ayana' in the Calcutta edition and in most of the Mss) who became impotent at Śiva's wish immediately after marriage; his other sports and exploits; Kṛṣṇa and Balarāma's going to Madhupura (Mathurā); Kṛṣṇa's help to the Pāṇḍavas; Kṛṣṇa and Balarāma's further exploits and so on.

Chapters 55-57. Story of Pāndavas who are said to have seen Kāmākhyā at Yonipītha (i.e. Kāmarūpa) during their exile and to have been blessed by the latter on different occasions.

230

Chapter 58. It is said that in another Kalpa Viṣṇu would be born as Kṛṣṇa towards the end of Dvāpara age. 246.

Chapter 59. Description of the region of Mahākālī. 250

Chapters 60-63. Story of Indra's killing of Vrtra, his performance of a horse-sacrifice for expiating the sin arising out of Dadhīci's death and his visit to the region of Mahākālī with the help of Siva for getting rid of the remaining part of sin.

Chapters 64-65. Story of Gangā's liquefaction. After their marriage Śamkara and Gangā visited Vaikuntha at the invitation of Viṣṇu. Story of Viṣṇu's birth as Vāmana and of Gangā's attainment of Viṣṇu's feet by being poured out of Brahmā's Kamandalu when Vāmana raised one of his feet into the sky.

Chapter 66. Bhagīratha's austerities for bringing Gangā down to the earth, Gangā's consent, and her advice to Bhagīratha and to Siva also.

Chapter 67. Bhagiratha's eulogy of Siva with the mention of his one thousand and eight names (including 'Kāmadeva', 'Gajāsya' etc.). Siva's permission to Bhagīratha to take Gangā down to the earth.

Chapter 68. Bhagiratha, with the earth, mounted the peak of Meru and sounded a conch-shell. That sound reached Vaikuntha and liquefied Gangā who resorted to Visnu's feet. Gangā descended on the peak of Meru, she was eulogised by Bhagiratha and the earth.

Chapters 69-70. Gangā then reached the Himalayas, where she descended on Siva's head. With his grace, she found a way out and reached Haridvāra where she divided herself into seven streams by following the sound of seven conchshells blown by the sages.

284

Chapter 71. Gangā then went to the nether world and delivered the burnt sons of Sagara by washing away their ashes. One of her streams remained there under the name of Bhogavatī.

Praise of reading or hearing this story of Gangā.

Chapter 72. Praise of Gangā and of sceing her at the time of death and residing on her banks.

Chapter 73. Praise of Gangā; the result of bath in her waters on different occasions, and of the performance of śrāddha and mantra-puraścarana on her banks.

Chapter 74. Story of a robber named Dhanādhipa who, though, placed in a hell after death, was able to pass to the waters of the Gangā drunk by a tired jackal who had eaten of his body.

313

Chapter 75. Merits of residence on the banks of the Ganges. 315

Chapter 76. Praise of Kāmarūpa, where Devi's female organ fell and where Devī resides as Kāmākhyā. Merits of bath in the Lauhitya river.

Chapters 77-78 Description and praise of Kālī, who is said to be the same as Kāmākhvā and who is called the presiding deity of Kāmarūpa, and who, being herself the chief of Mahāvidyās, is surrounded by the remaining nine Vidyās. 321

Chapter 79. Glorification of Tulasī plant. 327

Chapter 80. Praise of Rudrākşa. 331

Chapter 81. Moral degradation of people during the Kalī age. Praise of Śiva-worship.

### विषय-सूची

| ग्रह्य      | [याः                                     |             |
|-------------|------------------------------------------|-------------|
| ₹.          | महाभागवतप्रकाशनम्                        | \$          |
| ₹.          | व्रतोपासना                               | Ę           |
| ₹.          | शिवनारदसंवादे महेश्वरवरदानम्             | १०          |
| ٧.          | सतीविवाहः                                | १६          |
| · ų.        | दक्षप्रजापतिविषादः                       | २०          |
| Ę.          | नन्दिकेश्वरप्रमथाघिपत्यवर्णंनम्          | २४          |
| ૭.          | दक्षप्रजापतियज्ञारम्भः                   | २६          |
| ۲.          | कालीरथागमनम्                             | 38          |
| 3.          | छायासस्याग्निप्रवेश:                     | ४२          |
| <b>१०.</b>  | दक्षयज्ञविष्वंसः                         | ४८          |
| 188         | खाया सतीवर्णंनम्                         | ४६          |
| <b>१</b> २. | कामरूपादिमाहात्म्यम्                     | ६४          |
| ₹₹.         | गङ्गागमनम्                               | ६८          |
| 8 A.        | गङ्गाविवाहवर्णनम्                        | ५७          |
| १५.         | श्रीपार्वतीहिमालयसंवादे विज्ञानयोगोपदेश: | ७६          |
| ₹€.         | <b>ब्रह्मविद्योपदेशः</b>                 | 58          |
| ₹७.         | ब्रह्मयोगोपदेशः                          | 50          |
| ·१८.        | मोक्षयोगोपदेशवर्णनम्                     | 0.3         |
| 38          | गीतामाहात्म्यम्                          | 58          |
| ₹•.         | महादेवनारदसंवादः                         | ٤3          |
| २१.         | शिवतपोवर्गानम्                           | 85          |
| २२.         | कामदेवभस्मीकरणम्                         | १०२         |
| ₹₹.         | <b>ललितासहस्रनामस्तोत्रम्</b>            | ११०         |
| २४.         | पार्दतीविवाहोपक्रम:                      | <b>१</b> २३ |
| २५.         | शिवविवाहे ब्रह्मादिदेवतानिमन्त्रग्गम्    | १२७         |
| २६.         | शिवविवाहोत्सवे देवतासमागमः               | 130         |
| Die         | โกลมา โดยเลยยร อายยลม                    | 9 3 2       |

| २५.          | पार्वतीविवाहमञ्जलम्                       |   | 638          |
|--------------|-------------------------------------------|---|--------------|
| ₹€.          | शिवपार्वतीविहारवर्णनम्                    |   | १३७          |
| ₹0.          | कात्तिकेयजन्मवर्णनम्                      |   | 358          |
| ₹₹.          | तारकापुरसंग्रामे कुमारागमनम्              |   | <b>\$</b> 83 |
| ₹₹.          | कात्तिकेयतारकासुरसंग्रामः                 |   | 688          |
| ₹₹.          | तारकासुरवघः                               |   | १४३          |
| ₹¥.          | कार्त्तिकेयकैलासगमनम्                     |   | . 888        |
| ąų.          | गरापतिजन्म कथावर्णनम्                     |   | १४१          |
| ₹.           | भगवतीनारायणसंवादवर्णनम्                   |   | १५५          |
| ₹७.          | रामावतारचरित्रवर्णनम्                     |   | १६१          |
| <b>쿠드.</b>   | <b>जानकी</b> हर <b>ण</b> म्               |   | १६३          |
| ₹€.          | रावणमन्त्रणावर्णंनम्                      |   | १६७          |
| Yo.          | रावण्युद्धभङ्गवर्णनम्                     |   | १७०          |
| 88.          | बह्मरामचन्द्रयोर्मन्त्रणावर्णंनम्         |   | १७३          |
| 82.          | रामब्रह्मयोर्मन्त्रणावर्णनम्              |   | १७५          |
| ¥\$.         | दुर्गालोकवर्णनम्                          |   | १८१          |
| 88.          | रामकुम्भकर्णयोयुं बम्                     |   | १८७          |
| <b>٧</b> ٤.  | देवीसूक्तस्तुतिवर्णनम्                    |   | 9.80         |
| ४६.          | जारदीयपूजावि <b>घानकथनम्</b>              | , | १६३          |
| 89.          | रावग्रवधः                                 |   | १६४          |
| ४५.          | शारदीयपूजानुष्ठाने श्रीमद्रामायण्वर्णनम्  |   | २०१          |
| ¥€.          | ब्रह्मभगवत्योः कथोपकथनम्                  |   | २०२          |
| Yo.          | श्रीकृष्णप्रादुर्भावः                     |   | ₹0.5         |
| ሂ-የ.         | पूतना-तृणावर्तवधः                         |   | 7.80         |
| ¥2.          | दक्षप्रसूतिनन्दयशोदाजन्मवर्गानम्          |   | २२०          |
| ५३.          | राघया सह रासक्रीडा; वृषभासुरवघः           |   | २२२          |
| ሂሄ.          | श्रकूरेण सह श्रीकृष्णस्य मधुपुर्यागमनम्   |   | २२४          |
|              | कंसप्रयाणपूर्वं वसुदेवदेवकीदर्शनप्राप्तिः |   |              |
| <b>५५.</b>   | राजसूययज्ञे शिशुवालवधः, पाण्डवानां        |   | २३∙          |
| •            | चूते पराजयः, वनगमनं च                     |   |              |
| ¥Ę.          | कीचकवघोषास्यानम्                          |   | २३४          |
| <b>X19</b> . | महाभारतयुद्धवर्णनम्                       |   | 383          |
| KS;          | स्वर्गप्रस्थानकथनम्                       |   | <b>38</b> 5  |
|              |                                           |   |              |

| विषय-सूची   |                                                           | 17          |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| ሂ٤.         | ब्रह्ममयीकालीस्थानवर्णंनम्                                | २५०         |
| €o.         | दघीचिप्राग्तत्यागः, इन्द्रस्य ब्रह्महत्यावर्ग्गनम्        | २५३         |
| Ę Į.        | गौतमवाक्याद् ब्रह्ममयीस्थानानुसन्धानार्थम्                | २५५         |
|             | इन्द्रस्य विष्णुलोकगमनम्                                  |             |
| <b>Ę</b> ₹. | ब्रह्मादीनां इन्द्रेगा सह भगवतीस्थानगमनम्                 | २६०         |
| Ęą.         | भगवतीद्वारगमनाद्देवराजब्रह्महत्याहरणुकयनम्                | २६२         |
| ξ¥.         | गङ्गायाः स्वरूपवर्णनम्                                    | २६=         |
| ĘŲ.         | वामनावतारप्रस्तावे बलिपातालयात्रा                         | २७०         |
| <b>ξ</b> ξ. | भगीरथगङ्गासंवादे शिवदर्शनप्राप्तिः                        | २७४         |
| ₹७.         | <b>शिवसहस्रनामकथनम्</b>                                   | २७५         |
| Ę۲.         | गङ्गाविभावः                                               | २८६         |
| ξε.         | गङ्गाया भूपृष्ठागमनम्                                     | २६२         |
| 90.         | गङ्गायाः समुद्रतीरप्राप्तिः                               | २६=         |
| ૭ૄ.         | गङ्गाविवरस्थलद्वारा पातालप्राप्तिः                        | ३०२         |
| ७२.         | गङ्गामाहात्म्यम्                                          | ३०२         |
| ۶٠,         | गङ्गामाहात्म्यम्                                          | 305         |
| <b>۵</b> ٧. | गङ्गाजलस्पर्शेन घनाधिपस्य मुक्तिपदगमनम्                   | <b>₹</b> १३ |
| <b>૭</b> ሂ. | गङ्गायाः ग्रष्टोत्तरशतनामानि                              | ३१५         |
| <b>9</b> ξ. | कामास्यामाहात्म्यम्                                       | 388         |
| <b>99.</b>  | महाकामाख्याकवचम्                                          | 328         |
| 94.         | योनिपीठमाहात्म्यम्                                        | ३२४         |
| .3e         | तुनसीमाहात्म्यम्                                          | ३२७         |
| 50.         | रुद्राक्षमाहात्म्यम्                                      | 356         |
| ₹.          | कली धर्मग्लानिः, अधर्मस्याम्युत्यानम्, शिबपूजामाहात्म्यम् | \$ \$ \$    |



#### INTRODUCTION

The Purāṇas are viewed by early Indian tradition from two standpoints. One is the Upabṛṁhaṇa theory of Manu, i.e. they illustrate and amplify the vedic truths. The other is the Pañca-lakṣaṇa theory of Amarasiṁha, i.e. they deal with the five topics stated there. The former view stresses the real essence of the Purāṇas, whereas the latter view relates to their external aspects. The description of creation and its dissolution is only to affirm and declare the glory of god, while the account of the lines of divine incarnations, sages and kings is only to illustrate and inculcate moral and religious principles.

Whatever may be the approach, it is evident that the Puranas are a vital portion of the scriptures of the Hindus. Primarily, they are an extension, amplification and illustration in a popular manner of the spiritual truths propounded in the vedas. The upanisads have rightly declared the Purāņas as the fifth veda. The Hindus in general and the traditional opinions attribute to the Puranas a double character, viz., their illustrative value and impressive actuality. They reflect in meticulous details, contemporary life and thought and have moulded public life, belief, conduct and ideal in India for many centuries. They have also contributed a great deal in bringing about religious harmony and understanding amongst the diverse sections of the Hindu society. In reality the Puranas offer us far greater insight into all aspects and phases of Indian religion -its mythology, idol-worship, superstition, festivals, ceremonies and its ethics, than any other work.

The Puranas, by modern standards, may not be considered technically very happy pieces of literary production, but they are primarily of a didactic and liturgical character and have, therefore, a greater religious than literary interest. The

Purāṇas have exercised a powerful influence on the subsequent literary productions and the poets as well as dramatists turned to them for themes and even for style. Historians have discovered in them a chronicle of pre-historic and history ages, commentaries have considered them as an inexhaustible treasure-house and law-givers have referred to them as works of dependable authority. Thus the Purāṇas are immensely helpful in tracing the evolution of ancient Indian thought culture in all the aspects.

The Purāṇas are said to be eighteen in number but the Purāṇic works certainly extend this number. The class of works designated as Upa-Purāṇas consists of a large number of compilations, quite extensive and important and some of which can claim to have early origin than the Mahā-Purāṇas. Though they are not less important as recorders of the social and religious history of India from the Gupta period downword, than the Māhā-Purāṇas, these have been treated with indifference by scholars both modern and ancient and have been called as secondary ones i.e. Upa-Purāṇas. This Upa-Purāṇa literature, though said to be eighteen in number is very extensive and even includes works of later ages.

The harmony, which the Puranas brought about in the doctrines of 'knowledge', 'action' and 'devotion', and in the vedic and nonvedic views of life and conduct, exerted its influence in all strata of Hindu society. In the eye of a non-Hindu, the Puranic culture and religion appear a bundle of contradictions. Yet a Hindu finds nothing difficult or inconsistent in his ideas and practices, and leads his life with perfect ease and harmony. He is found well versed with the truth of life and conduct his ancestors discovered for him. Even an illiterate Hindu, living far away from the seats of learning, is conversant with the principles and philosophical truths taught in the Puranas, and as a result he has a very broad view of life and a deep sense of tolerance and a conversation which can be surely expected elsewhere of a person like him. This is due to the fact that the epics and Puranas have played a very important part in the life of the Hindus Introduction 21

for more than two thousand years. They have brought home to the receptive men the wisdom of the saints of the highest order without creating any discord. They have allowed greater freedom to women and Sūdras in social and religious matters to have their independent identity. The scholars like Samkara, Rāmānuja, Vijnāna Bhiksu frequently quote from the Purānas in their treatises to strengthen their philosophical views and to have religious sanctions

It is as religious works that the Puranas and the Upapurāņas have been respectfully studied for millenium and are still read by the people of this country. These works have shown them the easiest form of attaining mental peace and perfection in life. These have put forth, in the forms of myths and stories, easy solutions of those difficult problems in which one is said to be confronted in one's religious and social life. As a matter of fact, the Puranas have rendered the greatest service in effecting the social and religious unification of diverse people of India. They have treated every religious faith of the soil with respect and accorded to it a position in the Puranic pantheism by explaining its deity and its principles through a reconciliation of the teachings of Sāmkhya and Vedānta. It is the Puranas which have brought about unity in diversity, and religious toleration to the followers of different faiths by making them realize that god is one, though called by different. names. It is mainly through these works that the Vedic ideas and ideals of religion and society have survived up to the present day and got wide circulation among the people of India.

This is the ground for the practical and essentially realistic and synthetic approach—which Saktism preaches. Action, devotion and knowledge—all these must be harnessed into the service of the supreme object the Sādhaka has in view. The paths and the principles may be varied due to competence and character of the Sādhaka, but he shall always keep in view the basic frame-work necessary for perfect realization. Whatever may be the path, if followed with faith and determinative devotion and vision, will lead to the final salvation clarifying all the principles and their harmonic integration. It is applicable to

the individuals as well as the truth-seeking societies toiling into the higher realms of power, light and perfection.

This is the idea of unswerving devotion of the absolute (ऐकान्तिक मक्ति) on which the Purāṇas have based their religious philosophy. Owing to this very idea, Brahmā, Viṣṇu, Śakti and other deities have been praised individually as the highest ones in some Purāṇa or other.

There is a distinct class of Upa-Purānas known as Śākta-Puranas and they deal exclusively with the female deity. Sākta Upa-Purānas, which have come down to us are Devi-Purāņa, Kālikā Purāņa, Mahābhāgavata Purāņa, Bhāgavata Purana, Candi Purana. Devi or Sakti is the central deity in these texts though she is worshipped under different names such as Durgā, Kālī Candī etc. Before the writing of these Purānas, we find many chapters in the Mahā-Purānas on the praise and worship of the various forms of Devi. Even the Bhagavata Purana is prima rily devoted to the glorification of Krsna, contains plenty of information concerning the worship of Sakti. Accounts in the Mahabharata. Hariyamsa and the Major Puranas show that in early times the female deities of different forms and names were worshipped in different parts of India by both the Vedic Aryans and the non-Aryan tribes. In this way the Sakti cult was a great sythesizer of the Vedic and the non Vedic, the Aryan and the non-Aryan religious Approaches.

These Śākta-Purāṇas as available to us were written in the eastern part of the peninsula, which was considered a hot place of Śaktism during the 6th and the 11th Century A.D. Authors of those Purāṇas have tried their best to reconcile between the Āgamas and the Vedas, yet they did not escape from the contemporary trend of Tantrism in the country. The authors are very broad-minded persons, and besides Śaktiworship—they praise the worship of Viṣṇu, Śiva, Brahmā and Gaṇeśa etc. They have advocated a kind of unity among these gods.

The Purāņas have laid great stress on the practice of Yoga, especially the Kundalinī Yoga. They propagate Karma

Introduction 23

theory and also believe in the transmigration of soul. For final salvation—a synthesis of Karma, Jñāna and Bhakti is prescribed as the only means.

Saktism is a very important cult among the Hindus of the present day all over India. Sakti or the mother goddess is worshipped in various forms and numerous shrines and images are dedicated to her in different parts of the country. One or other form of the deity is recognised as the ista-devata or the Kula-devatā, by the Śāktas and they worship these deities along with other gods on ceremonial occasions. Feasts and festivities pertaining to these Sakta deities abound in different parts of the country. Occasionally these include the ritual of sensual and revolting practices, but by no means these practices are the characteristic or the most important feature of Sakti cult. In fact, it has lofty spiritual ideals, aiming at perfect realisation of the vedantic principle of the identity of the individual soul and the supreme Brahman, who is none but the Sakti, that pervades the whole universe. The very first principle is to identify oneself with the deity he worships. Thus has been described the mental worship and meditation.

### Śiva-Śakti

The precise nature of the identity of Siva-Sakti has been a matter of considerable metaphysical discussion. Acaryas have maintained the non-duality of Siva and Sakti. Sakti is distinguishable from Siva only in theoretical and conventional analysis, but in realization she is identical with Siva. Hence, if Siva is Sat ('Being'), Sakti is Sati (Being in itself as power). If Siva is cit (consciousness) Sakti is citi (consciousness as power) and if Siva is Ananda (Bliss), Sakti is Paramānandasandoha-rūpā and Paramānanda-laharī (the very soul of ānanda and its wave). If Siva is Brahman, she is Brahmamayī. Should the relation be called and or not? We can only agree with Mahā-nirvāṇa Tantra which says, "some say it is Advaita, others dvaita; but in reality it is dvaitādvaitavivarsita"—neither the one nor the two" It is beyond the reach of measure and nothing numerical can pertain to it. Even the world-

in-reality, is Siva-Sakti and it is not correct to think that the one is not the other.

It is an interesting Upapurāņa dealing with the praise of Devī and her worship. Although it is a comparatively late work and is not mentioned in any of the Purāṇas and Upapurāṇas except the Bṛhaddharma Purāṇa it deserves to be studied for information about the contemporary state of Hindu religion and society in Bengal, especially in its eastern part which is adjacent to Kāmarupa.

The printed edition of Mahābhāgavata opens with four mengala ślokas, of which the third contains a salutation to Devī and the fourth a benediction. According to these two verses Devī is the 'Ādyā Prakṛti' and is 'parā' and; 'svargāpavarga-pradā; she created the universe of her own accord, subjected herself to births, and had Sambhu as her husband; and Sambhu, in his turn, had Devī as his wife through severe austerities and held her foot on his bosom.

Regarding the creation of the Mahābhāgavata, and its introduction on earth it is said in chapter first that at the request of Saunaka and others in the Naimisa forest to describe some Purāņa on the glory of Devī, Sūta spoke of the 'most secret Purāņa named Mahābhāgavata' which was first declared by Mahesa to Nārada and then by Vyāsa to Jaimini. Sūta said that being unable to attain mental satisfaction even after writing the eighteen Purāņas, Vyāsa wanted to become the author of Mahā purāņas that would deal elaborately with the praise of Bhagavatī. Consequently, he went to the Himalayas for realising the true nature of Devi by means of austerities. But being directed by Devi's voice from the air, Vyāsa, went over to Brahmaloka where he was told by the four Vedas that it was Bhagavatī Durgā herself who was 'Parama Brahma'. Being eulogised by the Vedas Devi appeared in person before In order to convince Vyāsa of her own identity with Supreme Brahma, Devī assumed various forms such as those of a thousand-handed female deity mounted on a lion and furnished with divine weapons, a dark-complexioned and fourhanded goddess standing on a corpse (śava-vāhanī), female

Introduction 25

deities having two, four, ten, cighteen, one hundred or innumerable hands, Viṣṇu-and-Kamalā, Kṛṣṇa-and-Rādhā, Brahmā-and Vāṇi, Śiva-and-Gaurī, and so on. She then revealed to Vyāsa the Purāṇa named Mahābhāgavata which Vyāsa found recorded on the thousand petals of the lotus lying under her feet. Thus, Sūta said, the Mahābhāgavata was revealed to Vyāsa.

The Mahābhāgavata advocates Saktism. According to this work, it is Kālī who is parma Brahma as well as parā-Prakṛti (or Mūlaprakṛti). Though 'saccidānanda-vigrahā, śuddha jñānamayī', nityā' and 'arūpā', Kālī,; as Prakṛti, assumed, for creation, the form of a young and beautiful female seated on a lion and having a collyrium-dark complexion, four hands, red eyes, dishevelled hair, and the quarters embodiment of the three guṇas and contaminated into a wish for creation. From the three guṇas, viz., rajas, sattva and tamas, of this Puruṣa, were born Brahmā, Viṣṇu and Śiva respectively. Prakṛti, on her part, divided herself into Māyā, Vidyā and Paramā, and became Satī, Gaṅgā, Durgā, Sāvitrī, Lakṣmī, Sarasvati and others.

Unlike the Kālikā Purāna and the Brhaddharma-purāna the Mahābhāgavata conceives Kālī as the wife and Sakti of Siva. It identifies Siva with Purusa and says that Brahman consists of Siva and his Sakti. It regards Kāśī and Kailāsa as the best holy places on earth and in heaven and remarks that Vaikuntha and Brahma-loka do not deserve comparison even with a small part of Siva-loka. It introduces several stories for establishing Siva's superiority over other gods, especially over Visnu. It praises Siva-worship thus: "In the Kali age there is no work like Siva-worship. A man, whether he is a Śākta, Vaisnava or a Śaiva, should worship Śamkara first of all and then his own tutelary deity with a feeling of reverence. At first one should worship a linga with Bilva-leaves; otherwise all his efforts, being bereft of Siva-worship, will be like those of Sūdras. From this praise of Siva and from the nature of some of the stories it is evident that the Saivaśāktas tried to popularise their own ideas. But in spite of its outpoken inclination towards Siva, the Mahābhāgavata follows the Vedānta in advocating the unity of all gods.

The Mahābhāgavata was written in Bengal and most probably in its eastern part which was adjacent to Kāmarūpa, as the following evidences indicate.

- (i) Mahābhāgavata devotes a few chapters to the praise of Kāmarūpa which is called the best of the 'fifty-one' mahāpīṭhas created by the fall of Satī's limbs—chaps. 11-12; 76-78.
- (ii) According to this work, Gangā when following Bhagīratha, intended to visit Kāmākhyā but gave up her project as she chanced to displease the sage Jahnu at the very beginning of her advance eastwards. This shows that the author of the Mahābhāgavata has a special attraction for Kāmarūpa and wanted to add to it the same sanctity as is generally attached to those parts of the country which are watered by the Ganges.
- (iii) The accounts of the Bhāgīrathī and the Padmā, as given in chaps. 69-70, show that the author of the Mahābhāgavata was quite familiar with these rivers and regarded both of them as sacred.
- (iv) In the Mahābhāgavata the autumnal worship of Durgā has been connected with the story of Rāma (son of Daśaratha). The method of Durgā-worship, as described in this work, includes the following operations:—Bodhana of Devī in Bilva tree; special worship of Devī for three days (viz., Saptamī, Aṣṭamī and Navamī Tithis in an earthen image after performing Devī's adhivāsa in the evening of the Suklaśaṣṭhī Tithi; performance of patrikā-praveśa on the Saptamī Tithi and of śatru-bali on the Navamī Tīthī; and the immersion of image on the Daśamī Tīthī with great merriment (sumahotsava). It is to be noted that the custom of śatrubali, an offering in which an image of the enemy is constructed with powdered rice and sacrificed before Devī on the Navamī Tīthi still surviving.

- (v) Almost all of the numerous Mss. of the Mahābhā-gavata, hitherto discovered, were found in Bengal, mostly in its eastern part, and are written in Bengali script.
- (vi) So far we have been able to find, it is only the authors of Bengal who refer to or draw upon the Mahābhāgavata. (For these references see below).
- (vii) Independent Mss of the Navagraha-kavaca, Bhaga-vatī-gītā. Šiva-sahasra-nāma-stotra, Kāmākhyā-kavaca etc., claiming to be parts of the Mahābhāgavata, are found scattered all over Bengal. Some of these Mss. have been collected by the Dacca University and the Asiatic Society of Bengal.

The above evidences are sufficient to show that the Mahābhāgavata is a work of Bengal and most probably of its eastern part which was adjacent to Kāmarūpa.

The Mahābhāgavata calls itself Purāna as well as Mahāpurāņa but never 'Upapurāņa', and this claim has been supported by the Brhaddharma-purana which includes its name among those of the eighteen Mahā Purānas. It knows the names of rāśis and week days, and mentions the Tulasī plant as well as Rādhā, the beloved of Kṛṣṇa. Its comparatively late date is further evidenced by the fact that it is not mentioned in any of the Puranic works except the Brhaddharma which cannot be dated earliar than the tenth century A.D. However, the Mahābhagavata is certainly not a very modern work. In his report, p. 12 R.C. Bhandarkar mentions a complete Ms of the Mahābhagavata which is found in the Bombay Presidency. In the collection of the Asiatic Society, Calcutta, there is a Ms of the Mahābhāgavata which is dated Saka 1697. Śrītirtha-svāmin, who was most probably a courtpoet of Mahārāja Kṛṣṇacandra of Nadia (Bengal), wrote a philosophical treatise entitled Yathartha maniari; in the middle of the eighteenth century. In this work he: ascribes to the 'Mahābhāgavata' three lines 'jnanat sanjayate muktih' etc. which are the same as Mahābhāgavata 15. 63b-64. In the introductory portion of his Sāradā mangala-kāvya Siva Candra Sena, who lived a little later than Bharatacandra (a vernacular poet of Bengal), refers

to the 'Mahābhāgavata (as describing the autumnal worship of Durga In the Dacca University collection there is a Ms (No. 1470) of the Māhābhāgavata which is dated 1729 Saka and which, in its last leaf, contains a sankalpa-mantra for the study of Mahābhāgavata. In this collection there is another Ms (No. 4150) which contains a metrical Bengali translation of the Bhagavati-Gītā constituting chaps. 15-19 of the Mahābhāgavata. We have already said that independent Mss of the Bhagavatī-Gītā, Śiva-sahasra-nāma-stotra, Nava-grahakavaca, Kāmākhvākavaca etc., claiming to be parts of the Mahābhāgavata, are found in all parts of the Mahābhāgavata, are found in all parts of Bengal. These evidences are perhaps sufficient to show that the Mahabhagavata became a highly popular work and was widely studied as an authoritative Purana a few eenturies ago. It has already been mentioned that the Brhaddharma-purana has included the name of the Mahābhāgavata in its list of eighteen MahāPurānas. As a matter of fact, a comparison between the two Upapuranas shows that the author of the Brhaddharma-Purana thoroughly utilised the language and contents of the Mahabhagayata in his work. Hence the Mahabhagayata must have preceded the Brhaddharma Purāņa, by a fairly long time, otherwise it could not be regarded as an authoritative 'Mahā-Purāna' by the author of the latter, Brhaddharma-Purāna was composed not later than the middle of the fourteenth century AD. Hence the Mahābhāgavata cannot be dated later than the twelfth century A.D. Its Saiva tendency like that of the earliar Kālikā-Purāņa and its silence about the present Kālikā purāņa which is remarkably inclined towards Vaisnavism, tend to show that it was written about the tenth or. eleventh century A.D.

In describing the state of society during the Kali age the Mahābhāgavata (81.8a) says: "Durācāraratā nityam rājāno mleccharūpinah." But this mention of kings as Mlecchas must not be taken to mean that at the time of composition of the Mahābhāgavata Bengal came under the sway of the Muhammadans; because the Brhaddharma-purāṇa, which preceded the Mahābhāgavata by a fairly long time, was composed not much later than the advent of the Muhammadans in

Introduction 29

Bengal. It is probable that the author of Mahābhāgavata used the expression 'rājāno mleccharūpiṇaḥ' only to characterize the kings of the Kalī age as being regardless of all moral laws like Mlecchas. Or it may be that this generalisation was based on the introduction of Muhammadan rule in other provinces outside Bengal.

A study of the Mahābhāgavata shows; that the author of this work lived in a society in which the most powerful sects were those of the Śaivas, Śāktas, Vaiṣṇavas and which was seriously influenced by Tantrism. People performed sat karma (the six acts, viz., vaśīkaraṇa, māraṇa. uccāṭana etc.), studied the Āgamas, and followed Tantric manners, customs and methods of worship. Even in their conception of the forms of deities they were often guided by the Tantras. So, the author of the Mahābhāgavata praised varṇāśrama-dharma and prescribed the study of Vedānta. He did not decry Tantrism but tried to bring about a compromise between the two systems by making Devī say

"O Samkara, the Agama and the Veda are my two hands with which I sustain the whole universe consisting of stationary and moving objects".

### Śakti in the Mahābhāgavata Purāṇa—

It is an interesting Upa-Purāṇa dealing with the praise of Devī and her worship. The Purāṇa opens with the Ślokas saying Devī as Ādyā Prakṛti, Parā and Svarga-apavarga-Pradā; she created the universe of her own accord, subjected herself to births and had Śiva as her husband In this Purāṇa the goddess is also called as 'Tāraka Brahman which in its form of Durgā stays at mountain Mandara.

The Parama Brahman as well as Parā Prakṛti or Mula Prakṛti. Unlike the Kālikā Purāṇa and the Bṛhad-dharma-purāṇa, the present purāṇa conceives Kālī as the wife and Śakti of Śiva. It identifies Śiva with Puruṣa and says that Brahman consists of Śiva and Śakti. Though Saccidānada-Vigrahā, Śuddha Jñāna mayī and Arūpā, Kālī as Prakṛti assumed for

the sake of creation, the from of a young and beautiful lady seated on a lion, and having a dark complexion, four hands, red eyes, dishevelled hair, and the quarters as her clothes (Digambarā). She created a Puruṣa as an embodiment of the three Guṇas and contaminated into him a wish for creation. From the three Guṇas, viz., Sattva, Rajas and Tamas, of this Purāṇa were born Brahmā, Viṣṇu, and Śiva respectively. Prakṛti on her part, divided herself into Māyā, Vidyā, and Paramā and became Śatī, Gaṅgā, Durgā, Sāvitrī, Lakṣmī, Sarasvatī and others.

Devī is said to be having a Divine form. She is (Sūkṣmā) of subtle nature and first born in the world. Devī herself while revealing her nature to Himālaya says that I am ultimate power, protector, mother of Brahmā, Viṣṇu and maheśa, creator of the world, protector and destroyer also. She is said to be Brahman, eternity incarnate, knowledge and bliss in bodily form. She is always considered to be the mother of the world, individual self and of the deities or devotees last of all, is full of compassion.

In Devīgītā she is all in all in the world ranking with Brahman. Here in the Mahābhāgavata she is said to be having all the Vibhūtis as it is said in the Gītā about Kṛṣṇa. According to this Purāṇa, Śiva and Śaktī are not different. Both are but named as Brahman. She is comprised of all the sacrifices. We can note that Bhakti, Just like Vaiṣṇavism, is the main tenet of Śaktism in this Purāṇa. Bhagavatī Gītā of Mahābhāgavata Purāṇa especially is a discourse on Bhaktiyoga, but the deity is said to be Parāśakti.

Sakti and the power is said to be the cause of great deluge of the world as well as she is the consciousness or knowledge incarnate. She is the last resort for the poor devotees suffering from worldly bondage and miseries. Devi in all her forms is considered to be the remover of poverty. She protects from all types of fears and punishes the wicked so that the gentle people may enjoy the world and attain salvation.

Besides these philosophical speculations on Devi, the Purana is very important for the cult of Sakti as it tries to

Introduction 31

show the relation of Saktism with all the important personalities of Indian History, events and the great books named as epics. Though in the other Purāṇas also we find that Rāma worshipped Durgā and then killed Rāvaṇa with her help, but the readers will be astonished to study in the Mahābhāgavata, that Kṛṣṇa also was an incarnation of Devī. Siva once requested Devī to be the husband and himself to be the wife, and this desire, as Purāṇa-kāra says, was fulfilled by the goddess in Kṛṣṇāvatāra. She was herself born as Rādhā, being the beloved of Śrīkṛṣṇa.

In this Purāṇa the Rāma episode, the Kṛṣṇa episode, and the Pāṇḍvas' battle against Kauravas and Indra-Vṛtra episode all the main and important events of Purānic Mythology are related with the cult of Sakti. Thus the author tried to show the harmony between the Saktī or Durgā, with other sects of Hinduism viz. Vaiṣṇavism pertaining to Rāma and Śrīkṛṣṇa as well as Śaivism

### Pāṇḍavas as devotees of Kālī:-

As in the Mahābhāgavata they are said to be the devotees of Devī while Draupadī is said to be her partial incarnation on whose insult the goddess was enraged and managed to kill the demons in the guise of the Kauravas. While going to Matsya Deśa they praised Her and in the battle-field they invoked Her. At every time of difficulty they tried to remember her either in the form of Kṛṣṇa or in her Kālī form. While going to the forest they went to Yonipīṭha, worshipped the goddess and asked her for kingdom. The Goddes was all the time by their side and protected them from every danger and made them to be successful in the great world war called Mahābhārata.

### INCARNATION OF DEVÍ AS ŚRĨKŖṢŅA—

Once upon a time Siva sitting oa Kailāsa requested Devī to fulfil his only desire. He wanted himself to be in a woman form while she would be born in a male form. She agreed to descend on earth in the form of Śrīkṛṣṇa to serve the following purpose:

- 1. To enjoy with Siva who incarnated Rādhā.
- 2. To destroy the bad kings, i.e. the incarnations of

Rākṣasas killed by Viṣṇu, as she was requested by the earth as well as by Brahmā to remove the burden from earth.

She counselled with Visnu and divided Herself into two:

- 1. A girl (later on Vindhya-vāsinī) born of Yaśodā.
- 3. Śrīkṛṣṇa was born of Devakī and was exchanged for some time with Nanda's child.

She was born as Śrīkṛṣṇa and Devaki to know Her real form i.e. Kālī. She as Śrīkṛṣṇa managed to kill Pūtanā, Bakāsura, Kaṁsa and released his parents from Kaṁsa's prison. She enjoyed with Rādhā in Rāsalīlā (that means whole of the life of Śrīkṛṣṇa is being depicted indentifying him with Kālī). Finally, he helped the Pāṇḍavas to win the Mahābhārata war and destroyed Kauravas. In this way Kṛṣṇa is shown to be the Kālī and Kālī to be the Kṛṣṇa; i.e. both the deities and sects are shown as one.

### The Rāma Episode

The Purana says that Ravana was a devout devotee of the goddess and there was a temple of Devi in Lanka where he used to worship her daily. Being valorous due to her grace, he was invincible even by the gods. Then Rāma came on the earth, to destroy Ravana, as he turned to be a wicked person. Rāma also in his early childhood was initiated to Devī Mantra. When Sītā, a manifestation of Devī, was taken away by Rāvaņa in Lankā, it was an incident which infuriated the goddess against him and she promised her full co-operation to Rāma against Rāvaņa. Rāma reaching Lankā, and afterwards also with the advice of Brahmā, celebrated her worship. This ceremony was called Akala Bodhana, meaning untimely worship, and thus sprang up the worship of Devi in the Sarad Navarātra. The Goddess appeared and offered a boon to Rāma that he will be able to kill Kāvana. Then in the four chapters, Devi, her abode and her worship are described. Ultimately Rāma was victorious over Rāvaņa and was very much grateful to Sakti or goddess by whose grace he succeeded in realizing this extraordinary aim, which earned him fame, kingdom and Sītā. In this way it depicts the over-powering influence of Saktism over Rāma, a Vaisnava deity.

## Indra and Brahmahatyā:-

Indra when defeated by Vrtra went to Dadhīci, a seer, and asked him to help in the destruction of Vrtra. Dadhīci after a long consideration left his body by Yogāgni so that the weapon may be made of his bones to kill Vrtra. Indra having done so ultimately killed his enemy and regained his kingdom. But as Dadhīci was killed, the Brahma Hatyā came to Indra, and he wanted to cast it off. He first of all went to Gautama to seek the means. Gautama told him to have a look at Mahākālī, and he will be cleansed of Brahma Hatyā. But she was only to be seen by Tapas of many years, not possible for Indra, so he said that Indra should go to Her abode, about which he knew nothing. Gautama directed him to Brahmā and Brahmā to Visnu and Visnu to Siva to know Her Loka. Siva who had seen it by virtue of penance, went to Kālī's Loka along with Brahma, Visnu and Indra. While going there they saw many Brahmās, Visnus and universes and the luxury displayed there. They forgot their aim and were absorbed in seeing that. Once some maid servant of Devi came to ask them and she reminded them of their main object. Then they went to Devī's residence and through Ganapati sent a message to Devī who sent them back to ask from which universe they were coming, as there were so many Brahmandas and devas. they were unable to answer. Anyhow Devi called all inside except Indra. After few minutes Kālī became Antarhitā and it was after the Stuti (eulogy) by Brahmā, and Siva that she appeared again to bless them. Siva then asked for the entry of Indra into her place. She said that his sins are removed by coming to her loka and the rest will be removed by touching the dust of her residence and permitted his entry. At last Indra came there and was very much pleased on seeing the goddess Kālī.

## Kālīsthāna Varnanam:-

The Mahādeva has described Kālī's residence to Nārada. The city is on all sides surrounded by the ocean of sweet water and is protected by the Bhairavas. The city is consisted of many valuable jewels and gems. There is a wall around the city having four gates in the four directions. In

the middle of the city there is a place of jewels and gold. There is a throne placed on the shoulders of lions and the goddess is sitting on it. She has got 64 maid servants called Yogiīns, who perform all the duties pertaining to this city. Devī is enjoying with Sadāśiva. The place is well-protected by the Bhairavas, and so many Brahmās, Visnus and other gods are waiting for her look.

In the north there is a Vana, beautiful with blossomed flowers, and singing sounds of birds. In the east there is a tank, beautiful with golden lotuses, birds and bees as with the flowers of Champaka, and Aśoka. Its banks and steps are made of costly jewels. In the south Sadā Šiva lives in various forms and manifestations and Devī enjoys with him.

#### - Kāmarūpa Māhātmyam:

After the death of Satī, his wife, Siva was suffering from pangs of separation. At that time the gods headed by Viṣṇu and Brahmā appeared at Kāmarūpa where Siva was staying those days. Having come to know about his pitiable condition due to separation from his wife Satī and his desire to procure Satī or Prakṛti, again as his wife, Brahmā and Viṣṇu advised him to perform penance at Kāmarūpa. Siva acted according to their advice and was successful to have a look at the goddess. He asked Her to be born again as his wife, and she promised to be born in the Himalayas, as the daughter of Himālaya and Menakā, and to be married to Siva. After some time Gangā was born first and was devoted to Siva, and later on Durgā was born and married to Siva.

Ultimately Siva was successful to have Satī again as his wife, by performing penance at Kāmarūpa. Similarly, if anyone else performs Tapa at Kāmarūpa, he will always be successful in his mission. It is a Mahāpītha and Mukti is conferred to every one who leaves his body here. At Kāmarūpa there is a Yoni symbol representing the goddess and Kāmarūpa is considered the best place for pilgrimage in the world as the ten Mahāvidyās stay here. One should go there and worship the goddess with devotion to attain both worldly enjoyments and final salvation.

#### Bhagavatī Gītā

It is a part of Mahābhāgavata Purāņa. It deals with the philosophy of Sakti cult. Devi herself taught it to Himālaya, her father. She revealed herself before her father by disclosing that she was none except Brahmamayi. Seeing her Virātsvarūpa, a fearful form, Himavan was frightened. He longed for a charming appearance of the goddess, then he saw her beautiful form. She preached the cult of Bhakti, the only and the best solution for the attainment of salvation. The Bhagavatī Gītā can be compared with the Bhagavadgītā, where Ātman is said to be of the nature of Cit (consciousness) and pure free from birth and death. Atman is one only, and resides in all the bodies. Devi Gītā praises the jñāna, and also describes in detail the science of embryology. Devi says here that all this world and the socalled enjoyments are not true like a dream. One should be wholeheartedly devoted to the goddess, to be freed from worldly bondage. She as Sakti is pervaded in everyone and from time to time she helps them in winning the war between good and bad. Here we can see that the author has borrowed the ideas and words, even the verses from the Bhagavadgītā.\*

The Mahābhāgavata Purāna also identified Durgā or Parā Sakti with Brahman. She is present in the whole of the world in the form of all gods. She is having the Saccidananda form and is known only by the Vedas. She is the progenitor of the worlds and the beings and she makes the world to be illuminated by her lustre. She is Cit Sakti, Spanda Sakti, and Māyā. She is the only authority to give salvation to all beings and is the presiding deity of the Mantras. Though ealled Mūla Prakrti she is instigator of all the agencies of creation, preservation and destruction of the world. She may be called in this form as Jagadamba, the world Mother. The author throughout the text calls her as Purana Prakrti who devided herself in five modifications, viz., Gangā, Sāvitrī, Durgā, Laksmī, and Sarasvatī, Even Siva himself surrenders before her by saying that she is an independent sovereign power, with nobody to check her. She in the form of Mohini, attracts everyone, including Siva and Visnu. Her name is Mahākālī and her abode is called Parama pada.

In the Mahābhāgavata Purāņa, Šakti first of all, as Satī, is the wife of Siva. To destroy the sacrifice of Daksa, she became Kālī and burnt herself in the sacrificial fire, and in the next birth she was called Umā, Girijā, Pārvatī. As the daughter of Himavan and Menaka, she is the wife of Siva and his permanant associate in the form of Ardha-nārīśvara. At the time of creation she is Prakṛti, while in the Pralaya period and as controller of the world, she is Brahman. As an independent goddess, she is called Durga, manifestation of her Brahman aspect. She killed the demons Canda, Sumbha, Nisumbha, and Raktabīja etc. She is called Kātyāyanī and Ambikā. In Dvāpara age; to destroy the demons and to help the Pāṇdavas, Devi incarnated herself as Kṛṣṇa. As the fulfiller of desires of her devotees she is called Kāmeśvarī, the presiding deity of Kāmarūpa, also known as Kāmākhyā. The Purāņa deals mainly with the three manifestations of Devi, first as daughter of Daksa. second as wife of Siva-Girijā, Umā and Pārvatī, and third as Kṛṣṇa and last of all identifies all these, with Pārā Śakti or Para Brahman whose grace is enjoyed by all beings all over the universe.

The Mahavidyas

It is the Mahābhāgavata Purāņa which has given iconography of the well-known Daśa Mahāvidyās of the Tantras viz. Kālī, Tārā, Bhuvaneśvarī, Chinnamastā, Ṣoḍaśī, Sundarī, Bagalāmukhī, Dhūmāvatī, Mātangī, and Bhairavī. These Mahāvidyas are said to be worshipped according to the Tantric rites

According to Mahābhāgavata Purāṇa the Śakti-Pīṭhas are fiftyone in number, but strangely enough it has not given the names of all these Pīṭhas, except that of Kāmarūpa. It is called the Mahāpīṭha as Devī lives here in her different forms named Kāmākhyā, Tripurā, etc. According to this Purāṇa it is the dwelling place of Daśa Mahāvidyās. The Kalīkā also known as Kāmākhyā is the presiding deity and other nine Mahāvidyās attend on her. The Purāṇa praises Kāmākhyā describing her, as Tirtha, as Tapas, as supreme Dharma, the final emancipation, the supreme treasure and the highest region Herself.

## प्रथमोऽध्यायः

श्रीगराशेशाय नमः।

देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दक्गारुणाः। विष्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः ॥१॥ नारायएां नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥२॥ यामाराध्य विरिन्चिरस्य जगतः स्रष्टा हरः पालकः, संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवद्घ्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृति वदन्ति मुनयस्तत्त्वार्थविज्ञाः परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम् ॥३॥ या स्वेच्छ्यास्य जगतः प्रविवाय सृष्टि संप्राप्य जन्म च तथा पतिमाप शम्भुम् । उग्रैस्तपोमिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दघे परिपातु सा वः ॥४॥ एकदा नैमिषारण्ये श्रीनकाद्या महर्षयः। पत्रच्छुमु निञार्वूलं सूतं वेदविदां वरम् ॥५॥ पुराएां साम्प्रतं ब्रूहि स्वर्गमोक्षमुखप्रदम्। विस्तृतं परमं यत्र देव्या माहात्म्यमुत्तमम् ॥६॥ जायते नवधा भित्तर्यस्य संश्रवणेन वै। दिव्यज्ञानविहीनानां नृणामपि महामते ॥७॥

#### सूत उवाच-

एतदुक्तं महेशेन नारदाय सहात्मने ।
पुराणं परमं गुद्धां महाभागवताह्वयम् ॥६॥
तदाह मगवान्व्यासः श्रद्धया मिक्तशालिने ।
स्वयं जैमिनये पूर्वं पुनस्तद्वो बवीम्यहम् ॥६॥
गोपनीयं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन ।
एतस्य श्रवणे पाठे यत्पुण्यं लभते द्विजः ॥१०॥

तद्वक्तुं न महेशोऽपि शक्तो वर्षशतैरपि। किनहं कथयिष्यामि संख्याविरहितं यतः।।११॥ श्रुत्त्रैवं विस्मयाविष्टा ऋषयस्त्वतिहर्षिताः॥ पुनक्ष्चुर्मुनिश्रेष्ठाः सूतं वेदविदां वरम्॥१२॥

#### ऋषय ऊचुः—

यया पुराग्रश्नेष्ठं तत्प्रकाशमभवित्क्षतौ । एतदाचक्ष्व तत्त्वेन कृपया मुनियुङ्गव ॥१३॥

#### सूत उवाच--

महिषभगवान् न्यासः सर्ववेदिवदां वरः। श्रशेषं धर्मशास्त्राणां वक्ता ज्ञानी महामतिः ॥१४॥ कृत्वा त्वष्टादशैतानि पुराएगानि महामुनिः । न तृष्तिममिलेभे स कथञ्चिदपि धर्मवित् ॥१५॥ महापुराणं परमं यत्परं नास्ति भूतले। मगवत्याः परं तत्त्वं माहात्म्यं यत्र विस्तृतम् ॥१६॥ तत्कयं वर्णयिष्येऽहमिति चिन्तापरायणम्। देग्यास्तत्त्वमविज्ञाय क्षुब्धिचत्तो वभूव सः ॥१७॥ यस्यास्तत्त्वं न जानाति महाज्ञानी महेश्वरः। यस्या हि परमं तत्त्वं ज्ञातव्यमतिदुष्करम् ॥१०॥ विचिन्त्यैवं महाबुद्धिश्चकार परमं तपः। गत्वा हिमवतः पृष्ठं दुर्गामक्तिपरायराः ॥१९॥ तेनैव विधिना तुष्टा अर्वाग्गी भक्तवत्सला। ग्रहष्टरूपा चाकाशे स्थित्वैवं वाक्यमग्रवीत् ॥२०॥ यत्रासन् श्रुतयः सर्वा ब्रह्मलोके महामुने । गच्छ तत्र परं तत्त्वं मम वेत्स्यसि निष्कलम् ॥२१॥ प्रत्यक्षतां गमिष्यामि तत्रैव श्रुतिभिः स्तुता । तत्र सम्पादियव्यामि तवाभिलवितं च यत् ॥२२॥ सच्छु त्वा भगवान्व्यासी ब्रह्मलोकं तदा ययौ। वेदान्त्ररणम्य पत्रच्छ कि ब्रह्मपदमन्ययम् ॥२३॥ ऋषेस्तद्वचनं श्रृत्वा विनयावनतस्य वे । वेदाः प्रत्येकशः प्राहुस्तत्क्षणान्मुनियुङ्गवम् ॥२४॥

#### प्रथमोऽध्यायः

#### ऋग्वेद उवाच-

यदन्तःस्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते । यदाह तत्परं तत्त्वं साक्षाःद्भगवती स्वयम् ॥२५॥

## यजुर्वेद उवाच-

या यज्ञैरिक्तिः सर्वेरीश्वरेण सिम्ब्यते । यतः प्रमाणं हि वयं सैका भगवती स्वयम् ॥२६।।

#### सामवेद उवाच-

ययेदं धार्यते विश्वं योगिभिर्या विचिन्त्यते । ययेदं मासते विश्वं सैका दुर्गा जगन्मयी ॥२७॥

#### ग्रथवीवाच--

यां प्रपश्यन्ति देवेशीं मक्त्यानुप्रहिएो जनाः । तामाहुः परमं ब्रह्म दुर्गां भगवतीं पुमान् ।।२८॥

#### सूत उवाच--

श्रुतोरितं निशम्पेत्थं व्यासः सत्यवतीसुतः । दुर्गां भगवतीं मेने परं ब्रह्मे ति निश्चितम् ॥२६॥ श्रुतयस्त्वेवमुक्त्वा ताः पुनरूचुर्महामुनिम् । प्रत्यक्षं वर्शयिष्यामो यथास्माभिष्टाहृतस् ॥३०॥ इत्येवमुक्त्वा श्रुतयस्तुष्टुवुः परमेश्वरीम् । सर्वेववमुक्त्वां श्रुढां सिच्चदानन्दविग्रहाम् ॥३१॥

#### श्रुतय अचु:---

दुर्गे विश्वमिप प्रसीद परमे सृष्ट्यादिकार्यत्रये ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणस्त्वतस्येच्छ्या कल्पिताः । नो ते कोऽपि च कल्पकोऽत्र भुवने विद्येत मातर्यतः कः शक्तः परिवर्णातुं तव गुणांल्लोके मवे दुर्गमान् ॥३२॥ त्वामाराच्य हरिनिहत्य समरे दैत्यात् रणे दुर्जयान्, त्रैलोक्यं परिपाति शम्भुरिप ते घृत्वा पदं वक्षसि । त्रैलोक्यं परिपाति शम्भुरिप ते घृत्वा पदं वक्षसि । त्रैलोक्यक्षयकारकं समिपबद्यत्कालकूटं विषं कि ते वा चरितं वयं त्रिजगतां बूमः परित्रयम्बिके ॥३३॥

या पुंसः परमस्य देहिन इह स्वीयगुंग्रीमीयया देहाख्याऽपि चिदात्मिकापि च परिस्पन्दादिशक्तिः परा । त्वन्मायापरिमोहितास्तनुभृतो यामेव देर्शस्थतां मेदज्ञानवशाद्वदन्ति पुरुषं तस्यै नमस्तेऽम्बिके ॥३४॥

स्त्रीपुंस्त्वप्रमुखँष्पाधितिचयैहीं । परं ब्रह्म यत् त्वत्तो या प्रथमं बभूव जगतां सृष्टो सिसृक्षा स्वयम् । सा शक्तिः परमोऽपि यच्व समभून्मूर्तिद्वयं शक्तितस्-त्वन्मायामयमेव तेन हि परं ब्रह्मापि शक्त्यात्मकम् ॥३५॥

तोयोत्यं करकादिकं जलमयं हुष्ट्वा यथा निश्चयस्-तोयत्वेन मवेद्प्रहोऽप्यिममतां तथ्यं तथैव ध्रुवम् । ब्रह्मोत्यं सकलं विलोक्य मनसा शक्त्यात्मकं ब्रह्म तत्-शक्तित्वेन विनिश्चितः पुरुषधीः पारं पराब्रह्मिंग ॥३६॥

षट्चक्रेषु लसन्ति ये तनुमतां ब्रह्मावयः षट्शिवास् ते प्रेता मवदाश्रयाच्च परमेशत्वं समायान्ति हि । तस्मादीश्वरता शिवे नहि शिवे त्वय्येव विश्वाम्बिके त्वं देवि त्रिदशैकवन्दितपदे दुगें प्रसीदस्व नः ॥३७॥

#### सूत उवाच-

इत्येवं श्रुतिवाक्येस्तु श्रुतिमिः संस्तुता सती।
स्वरूपं वर्श्यामास जगदम्बा सनातनी ।।३८।।
ज्योतीरूपा हि सा देवी सर्वप्राणिज्यवस्थिता।
व्यासस्य संशयं छेत्तं स्वतन्त्राकृतिनादधे ॥३६॥
स्फुरत्सूर्यसहस्रामां चन्द्रकोटिसमद्यृतिम् ।
सहस्रबाहुमिर्युक्तां दिव्यास्त्रैरिमसंवृताम् ॥४०॥
विव्यालंकारभूषाद्यां दिव्यान्धानुलेपनाम् ।
सिहपुष्ठे समास्ढां कदाचिच्छववाहनाम् ॥४१॥

चर्तुमर्बाहुमियुंक्ता नवीनजलदप्रमा ।

हिभुजा च चतुर्ह्स्ता तथा दशभुजा क्षणे ॥४२॥

प्रष्टादशभुजा क्वापि शतसंख्यभुजा तथा ।

प्रमन्तबाहुमिर्युक्ता दिव्यरूपधरा क्षणे ॥४३॥

कदाचिद्विष्ठणुरूपा च वामे च कमलालया ।

राध्या सहिताकस्मात्कदाचित्कृष्णुरूपिणो ॥४४॥

वामाङ्गाधिगता वाणी कदाचिद्वह्मरूपिणो ।

कदाचिच्छवरूपा च गौरी वामाङ्गसंस्थिता ॥४५॥

एवं सर्वमयी देवी कृत्वा रूपाण्यनेकथा ।

व्यासस्य संशयच्छेवं चकार ब्रह्मरूपिणो ॥४६॥

#### सूत उवाच-

एवं रूपाणि चालोक्य पराशरसुतो मुनिः। तां ज्ञात्वा परमं ब्रह्म जीवन्मुक्तो बमूव ह ॥४७॥ ततो भगवती देवी ज्ञात्वा तस्याभिवाञ्छितम् । स्वपादतलसंलग्नं पङ्कजं समदर्शयत् ॥४८॥ मुनिस्तस्य सहस्रोषु बलेषु परमाक्षरम् । महाभागवतं नाम पुराएां समलोकयत् ।।४६॥ प्रणम्य शिरसा देवीं नानास्तुतिभिरादरात्। जगाम स्वाश्रमं मूयः कृतकृत्यः स्वयं द्विजाः ॥५०॥ यथा तत्पङ्क्षेजे हष्टं पुराएां परमाक्षरम्। महामागवतं पुण्यं प्रकाशमकरोत्तया ॥५१॥ स्नेहात्तु कथितं तेन श्रुतं चाधिगतं मया। स्नेहाद्वः कथयिष्यामि गोपनीयं प्रयत्नतः ॥५२॥ ग्रश्वमेधसहस्राग्ति वाजपेयशतानि च। महामागवतस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥५३॥ एवं महाभागवतं प्रकाशममवित्क्षतो । परित्रारणाय लोकानां महापातकिनामपि ॥५४॥ श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे सूतशीनकवाक्ये प्रथमोध्यायः।

# द्वितीयोऽध्यायः

#### सूत उवाच-

श्रुत्वा बहुपुराणानि जैमिनिर्मुनिपुङ्गवः । प्रणम्य दण्डवद्भूमौ न्यासं पप्रच्छ सादरम् ॥१॥

#### जैमिनिष्वाच--

सर्ववेदविदां श्रेष्ठ नमस्ते मुनिपुङ्गव । त्वत्तोऽधिकतरो लोके वक्ता नास्ति महामते ॥२॥ श्रुत्वा तव मुखाम्मोजे कथां पुण्यतमां मुने । कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि न संशयः ॥३॥ प्रयान्यक्क्रोतुमिक्छामि चिरं यन्मे हृदि स्थितम्। जगतामादिभूता या दुर्गा दुर्गीतनाशिनी ॥४॥ त्रेलोक्यजननी नित्या सच्चिदानन्दरूपिएगी। यस्याः पादाम्बुजहन्द्वं दघ द्वृदयपञ्चुते ।।५॥ विश्वेशः शवरूपेण ब्रह्मादीनां च दुर्लमम्। तस्या अतुलमाहात्म्यं संक्षेपेण त्वयोदितम् ॥६॥ न तृष्तिस्तेन जाता मे इदानीं विस्तरेए तु। कथयस्य महाभाग नमस्ते मुनिपुङ्गव ॥७॥ दुर्लभं मानुषं देहं बहुजन्मशतात्परम् । प्राप्य तन्त श्रुतं येन विफलं तस्य जीवनम् ॥५॥ तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवतीसुतः । प्रशंस्य मुनिशार्द्नं जैमिनि प्रत्युवाच तम् ॥६॥

#### व्यास उवाच-

साषु साषु महाबुद्धे जीमने मिक्तमानिस । शानवानिस हे वत्स महं पृच्छिस साम्प्रतम् ॥१०॥ यच्छ्रुत्वा न पुनर्जन्म लमन्ते मनुजा भुवि । महापातिकनो मर्त्या मिक्तधमंबिर्वाजताः ॥११॥ यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्महत्यादिपापतः । तां श्रोतुमिच्छसे यस्मात्तस्मार्त्वं माग्यवानिस ॥१२॥

तावत्सर्वाणि पापानि बह्यहत्यादिकान्यपि । यावन्न दुर्गाचरितं भवेत्कर्णगतं मुने ॥१३॥ कृतपापशतोऽप्येतच्छ्णोति यदि मानवः। तं हुद्वा यमराड् दण्डं त्यक्त्वा पतित पादयोः ॥१४॥ माहात्म्यमतुलं तस्याः कः शक्तः कथितुं मूने । शिबोऽपि पञ्चिभवंक्र्त्रंयंद्ववतं न शशाक ह ॥१५॥ शम्भवीराणसीक्षेत्रे मुमुक्षणां नर्गा स्वयम् । तस्या एव महामन्त्रं यमस्यै गुरुखेरितम् ॥१६॥ स्वयं तु तरसागत्य तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्। कर्गेंडबुवन्महामोक्षं निर्वारगाख्यं प्रयच्छति ॥१७॥ सर्वेषामेव मन्त्राणां निर्वाणपददायिनी । सैका हि बीजं विप्रषें जैमिने मोक्षदायिनी ॥१८॥ तत्रत्यानां समस्तानां मन्त्राराां तां महामते । वेदाः प्राहरिषकात्रीं देवतां मोक्षदायिनीम् ॥१६॥ शशका मशकाद्याइच ये चान्ये प्राणिनो भूवि । तेषां मोक्षप्रदानाय शम्भुवरिाएसीपुरे ॥२०॥ दुर्गेति तारकं ब्रह्म स्वयं कर्णे प्रयच्छति । शृखुष्वावहितस्तत्ते जैमिने मुनिसत्तम ॥२१॥ वक्ये माहात्म्यमतुलं दुर्गायास्त्वतिविस्तरातु । शिवनारदसंवादं महापातकनाशनम् ॥२२॥ मन्दरस्य गिरेः पृष्ठे सर्वे देवाः समागताः । ऋषयञ्च सगन्धर्वाः सर्वे तत्र समागताः ॥२३॥ तस्मिन् गिरिवरे रम्ये नानावक्षसमाकुले । सुगन्धिकुसुमोत्फुल्लगन्धामोदितदिङ्मुखे ॥२४॥ सुमेरुशृङ्कसंकाशे पृष्ठे मन्दरपर्वते । उपविष्टं महादेवं महर्षिर्नारदो मुनि: ।।२४।। कृष्णं विलोक्य पप्रच्छ प्राञ्जलिविनयान्वितः ॥

#### नारद उवाच-

त्रिजगद्वन्द्य वेवेश भक्तानुप्रहकारक ॥२६॥ त्वमेव ज्ञानिनां श्रेष्ठः शुद्धात्मा ब्रह्मसंज्ञकः । त्वमेव वस्तुनस्तत्त्वं जानासि परमेश्वर ॥२७॥ न जानन्त्यपरे देवा ऋषयो वा जगत्पते।
जिजगत्पावनीं गङ्गां मूम्नां वहसि सादरम् ॥२८॥
शशाङ्कं रम्यमालोक्य तिन्छरोभूषणं कृतम् ।
त्वं मे कथ्य सर्वज्ञ यस्त्वां पृच्छामि साम्प्रतम् ॥२६॥
युष्टमाकं तपसोपास्यं देवतं कि महेव्वर ।
त्वं यथा मगवान् विष्छुबंह्यापि जगतां पितः ॥३०॥
एतान् सम्मजते मक्त्या जायते परमं पदम् ।
याहक् त्वहचसा लोके शक्तो वक्तुं न भूतले ॥३१॥
एवंविधानां मवतां यदुपास्यं हि दैवतम् ।
तदवश्यं मया ज्ञेयं बृहि मे तत्कृपामय ॥३२॥

#### व्यास उवाच--

इति तस्य वचः श्रुत्वा महादेवः पुनः पुनः । विचायं तमुवाचेदं जैमिने मुनिपुङ्गव ॥३३॥

## धीमहादेव उवाच-

यत्त्वया प्रस्तुतं तात तत्तु गुह्यतमं परम् । न प्रकाश्यं कथं वत्स वक्ष्यामि मुनिपुङ्गव ॥३४॥

#### व्यास उवाच-

इत्युक्तो वेबवेवेन नारवस्तत्र संस्थितः । प्राञ्जलिजंगतां नाथं प्राह नारायएं विभुम् ॥३४॥ मक्तानुकम्पी मगवान्वेववेवो महेश्वरः । वक्तुं कृपरातां वत्ते समुपास्यं स्ववैवतम् ॥३६॥ त्वमानापय देवेश प्रस्तानां कृपाकर ॥

## श्रीनारायण उवाच--

कि कार्यं तेन ते तात युष्माकं देवता वयम् ॥३७॥ ग्रस्मानेव समाराध्य परं पदमवाप्स्यसि । ग्रस्माकं देवतेनात्र मवतः कि प्रयोजनम् ॥३८॥

#### व्यास खवाच---

एवं तस्यापि तद्वाक्यमाकण्यं मुनिसत्तमः । तुष्टाव स्तुतिवाक्यंस्तु शिवविष्णू कृताञ्जलिः ॥३६॥

#### नारद उवाच---

प्रसीद विश्वेश्वर देवदेव प्रसीद नारायण वासुदेव ।
प्रसीद सर्पामरणोज्वलाङ्ग प्रसीद मां कौरतुमभूषिताङ्ग ॥४०॥
प्रसीद गङ्गाघर मां शरण्य प्रसीद चक्रायुघ मां वरेण्य ।
प्रसीद विश्वेश्वर मां दिगम्बर प्रसीद विश्वेश्वर मां गदाघर ॥४१॥
नमस्त्रिपुरनाशाय कंसासुरविघातिने ।
प्रम्थकासुरनाशाय तृणावर्तविनाशिने ॥४२॥
नमस्ते पञ्चवक्त्राय विष्णवे ते नमो नमः ।
गरुडासनसंस्थाय वृषाक्टाय ते नमः ॥४३॥

#### व्यास उवाच---

इत्येवं संस्तुवन्तं तं हष्ट्वा देविषसत्तमम् । विलोषय मगवान् विष्णुः प्राह देवं महेश्वरम् ॥४४॥

#### विष्णुरवाच-

मक्तोऽयं ज्ञानवान् देव विनीतो ब्रह्मगः सुतः । श्रनुग्राह्मस्वयावश्यं यतस्त्वं मक्तवत्सलः ॥४५॥

#### व्यास उवाच-

महेश्वरोऽपि तेनोक्तं वाक्यमाकण्यं विष्णुना । मद्र मेऽवहितं प्राह प्रणतानां कृपाकरः ॥४६॥ ततः पुनमंहादेवं महाज्ञानी महामितः । नारदः परिपप्रच्छ देवदेवं कृपानिषिम् ॥४७॥

#### नारद उवाच-

त्वामुपास्य तथा विष्णुं ब्रह्माणं च जगत्पतिम् । इन्द्रावयो लोकपालाः संप्रापुः परमं पदम् ॥४८॥ युष्माकं यत्समाराध्यं वैवतं पूर्णमन्ययम् । तन्मे कथय देवेश यदि ते मय्यनुप्रहः ॥४६॥ एताहशं महैश्वयं यत्प्रसादाच्च लब्बवात् । तच्चेद्वदिस मे वेव तदा सोऽनुप्रहो मिय ॥५०॥

#### व्यास उवाच-

इत्येवं प्रतिभाषितो मुनिवरं श्रीनारवं शङ्करः कृत्वादो प्रित्यानमेव सततं योगीश्वरं सादरम् । श्रीदुर्गाचरणाम्बुजं हृदि मुहुध्यायन्यदेकं परं पूर्णब्रह्म तदेव निर्मलमितवेक्तुं समारब्धवान् ॥५१॥ श्रीमहाभागवते उपपुराणे व्रतोपासनावर्णनं द्वितीयोऽध्यायः ।

# तृतीयोऽध्यायः

## श्रीमहादेव उवाच-

या मूलप्रकृतिः शुद्धा जगदम्बा सनातनी ।
संव साक्षात्परं ब्रह्म सास्माकं देवताऽपि च ॥१॥
प्रयमेको यथा ब्रह्मा तथा चायं जनार्वनः ।
तथा महेश्वरश्चाहं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥२॥
एवं हि कोटिकीटानां नानाब्रह्माण्डवासिनाम् ।
सृष्टिस्थितिविनाशानां विघात्री सा महेश्वरी ॥३॥
प्ररूपा सा महादेवी लीलया देहघारिणी ।
तयैतत्सृज्यते विश्वं तयैव परिपाल्यते ॥४॥
विनाश्यते तयैवान्ते मोह्यते च तया जगत् ।
सैव स्वलीलया पूर्णा दक्षकन्यामवत्पुरा ॥५॥
तथा हिमवतः पुत्री तथा लक्ष्मीः सरस्वती ।
प्रशेन विष्णोवंनिता सावित्री ब्रह्मणस्तथा ॥६॥

#### नारद चवाच---

यदि प्रसन्नो देवेश मिय प्रीतिरनुत्तमा ।
तदा कथय मे नाथ विस्तरेण महामते ॥७॥
यथा सा प्रकृतिः पूर्णा दक्षकन्यामवत्पुरा ।
यथा च तां हरः प्राप पत्नीं ब्रह्मस्वरूपिणीम् ॥८॥
पुनश्च सा यथा जाता हिमालयगृहे सुता ।
तथा भूयोपि तां प्राप महादेवस्त्रिलोचनः ॥६॥
यथा सा सुषुवे पुत्रौ महाबलपराक्रमौ ।
कार्तिकेयगणेशौ द्वौ वहाननगजाननौ ॥१०॥

## भीमहादेव उवाच-

श्रासीन्जगदिवं पूर्वमनकंशितारकम् । श्रहोरात्रादिरहितमनग्निकमदिङ्मुखम् ॥११॥ शब्दस्पर्शादिरहितमन्यत्तेजोविर्वाजतम् । तत्तद्वह्योति यच्त्रुत्या सदेकं प्रतिपद्यते ॥१२॥

स्थिता प्रकृतिरेका सा सच्चिदानन्दविग्रहा । शुद्धज्ञानमयी नित्या वाचातीता सुनिष्कला ॥१३॥ दुर्गम्या योगिभिः सर्वेब्यापिनी निरुपद्रवा । नित्यानन्दमयी सूक्ष्मा गुरुत्वादिभिरुज्भिता ॥१४॥ मुष्टीच्छा समभूतस्या मुदा सद्यस्तवैव हि। ग्ररूपापि द्वे रूपं स्वेच्छ्या प्रकृतिः परा ॥१५॥ मिन्नाञ्जननिभा चारुफुल्लाम्मोजवरानना । चतुर्भुजा रक्तनेत्रा मुक्तकेशी दिगम्बरा ॥१६॥ पीनोत्तुङ्गस्तनी मामा सिंहपृष्ठनिषेदुषी । ततस्तु स्वेच्छ्या स्वीयं रजःसत्त्वतमोगुर्गः ॥१७॥ ससर्ज पुरुषं सद्यक्वैतन्यपरिवर्जितम् । तं जातं पुरुषं वीक्ष्य सत्त्वादित्रिगुरणात्मकम् ॥१८॥ : सिसृक्षामात्मनस्तस्मिन् समाकामयदिच्छ्या । ततः स शक्तिमान् हष्ट्वा पुत्रयं(?) गुरात्रयैः ॥१६॥ त्रयो बभ्वः पुरुषा ब्रह्मविष्युशिवाह्नयाः । तथापि जायते नैव सुष्टिरेवं विलोक्य सा ॥२०॥ हिया चक्रे पुमास तं जीवं च परमं तथा। त्रिधा चकार चात्मानं स्वेच्छ्या प्रकृतिः स्वयम् ।।२१॥ माया विद्या च परमा चेत्येवं सा त्रिघामवत् । माया विमोहिनी पुंसां या संसारप्रवर्तिका ॥२२॥ परिस्पन्दादिशक्तियां पुंसों सा परमा मता। तत्त्वज्ञानात्मिका चैव सा संसार्निवर्तिका ॥२३॥ मायाकृतो हि जीवस्तां व्यपनेक्षत्तदा मुने । तां तां समाश्रितास्तेऽपि पुरुषा विषयेषिराः ॥२४॥ बभूवूर्मुनिशार्द्ल मत्तास्तन्मायया तदा । सा तृतीया परा विद्या पञ्चषा याभवत्स्वयम् ॥२५॥ गङ्गा दुर्गा च सावित्री लक्ष्मीक्ष्वेव सरस्वती। सा प्राह प्रकृतिः पूर्णा बह्यविष्युमहेश्वरान् ॥२६॥ प्रत्यक्षना जगद्वात्री योज्य सृष्टी पृथक् पृथक् । सृष्टचर्षं हि पुरा यूयं मया सृष्टा निजेच्छ्या ॥२७॥

Amilian

तत्कुरुवं महामागा यथेच्छा जायते मम । ब्रह्मा सृजतु भूतानि स्थावरागि चरागि च ॥२८॥

विविधानि विचित्राशि चासंख्येयमसंयतः 🖊 । विष्णुरेव महाबाहुः करोतु प्रतिपालनम् ॥२६॥ निहत्य जगतः क्षोभकारकान् बलिनां वरः। शिवस्तमोगुरगाकान्तः शेषे सर्वमिदं जगत् ॥३०॥ नाशयिष्यति नाशेच्छा यदा मे सम्मविष्यति । परस्परं च सुष्टचादिकार्येषु त्रिषु वै ध्रुवम् ॥३१॥ विद्यातव्यं हि साहाय्यं युष्माभिः पुरुषत्रयैः। ग्रहं च पञ्चधा भूत्वा सावित्र्याद्या वराङ्गनाः ॥३२॥ मवतां वनिता भूत्वा विहरिष्ये निजेच्छया। तथा शम्भुश्च सम्भूय सर्वजन्तुषु योषितः ॥३३॥ प्रसिवष्यामि भूतानि विविधानि निजेच्छया। ब्रह्मंस्तवं मानुषीं सृष्टि कुरुव्व मम शासनात् ॥३४॥ सांप्रतं नान्यया सृष्टिविस्तृतेयं भविष्यति । इत्युक्त्वा तान्महाविद्या प्रकृतिः सा परात्परा ॥३५॥ स्वयमन्तर्दंघे तेषां ब्रह्मादीनां च पश्यताम् । श्राकर्ण्य च वचस्तस्या ब्रह्मा सृष्टि प्रचक्रमे ॥३६॥ पूर्णी तां प्रकृति लब्धं पत्नीमावेन संयतः। तपसाराधितुं मक्त्या समारेमे महेश्वरः ॥३७॥ तज्ज्ञात्वा ज्ञाननेत्रेण विष्णुः परमपूरुषः । सोऽपि तामेव संलब्धं तपस्तप्तुमुपाविश्वत् ।१३८॥ तज्ज्ञात्वा मगवान्ब्रह्मा सृष्टि त्यक्त्वा सुनिश्चलः। प्रमिलाषेरा तेनैव तपसे समुपाविशत् ।।३१।। एवं समाराघयतां त्रयागां प्रकृतिः स्वयम् । तपसस्तु परीक्षार्यं तेषामन्तिकमाययौ ॥४०॥ कृत्वा तु भीषणां मूर्ति बह्माण्डक्षोमकारिणीम् ।

तां हब्द्वा मयसंत्रस्तो ब्रह्माभूद्विमुखस्तदा ॥४१॥

सापि तत्संमुखं प्रायात्ततोऽपि विमुखस्थितः । एवं चापि चतुर्विक्षु चतुर्वारं समागमत् ॥४२॥ सोऽपि भूत्वा चतुर्वक्त्रो भीतभीतस्तदैव हि । तपस्त्यक्त्वा मयत्रस्तः पलायनपरोऽभवत् ॥४३॥ अय सा प्रययो यत्र विष्णुः परमपूरुषः । तपश्चरति संयत्तो महाभयकरी द्रुतम् ॥४४॥ तथा हब्द्वा च तां सोऽपि परं भीतस्तदाभवत्। सहस्रशीर्थः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥४४॥ मुद्रिताक्षस्तपस्त्यवत्वा मग्नोऽभूज्जलमध्यतः । एवं मग्ने च तपसि तयोः सा भीमरूपिग्री ॥४६॥ महेशसन्निधि प्रायान्नच घ्याननिवारगो । समयभून्महेशस्य कदाचिदपि सा स्वयम् ॥४७॥ ज्ञात्वा विज्ञानमात्रेण प्रकृति भीमरूपिएगीम । परीक्षार्यं समायातां समाधी संस्थिती हर: ॥४=॥ तेन तुष्टा मगवती स्वयं प्रकृतिरुत्तमा। पूर्णैव गिरिशं प्राप स्वर्गे गङ्गास्वरूपिसी ॥४६॥ श्रंशेन भूत्वा सावित्री प्राक्रवीकृतवलेन च । पतिमाप विधि देवी तथा लक्ष्मीः सरस्वती ॥५०॥ मूत्वा प्राप पाँत विष्णुं निजांशेन महामते। श्रथ मग्नसमाधिस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥५१॥ सृष्ट्वा क्षित्यादिभूतानि तत्त्वानि च महामते। ससर्ज तनयांश्चापि मानसान् दश तत्क्षणात् ॥५२॥ मरीचिमात्र पुलहं कतुमङ्गिरसं तथा। प्रचेतसं वसिष्ठं च नारदं च तथा भृगुम् ॥५३॥ पुलस्त्यं सर्वं एवेते दश तुल्या महामते । ससर्जं दक्षप्रमुखान्प्रजाधीशांश्च मानवान् ॥५४॥ संघ्यां च मानसीं कन्यां कामं चापि मनोभवम् । स्त्रीपुंसानां विमोहार्थं स्वर्गे मर्त्ये रसातले ॥५५॥

स्वयं नियोजधामास पुरुषं कामरूपिराम् । पौष्पांश्च सायकान्पञ्च धनुः पुष्पमयं तथा ॥५६॥ सर्वलोकविमोहाय ददौ तस्मै प्रजापतिः। ततो ब्रह्मा द्विघा चक्रे स्वकीयं वयुरुत्तमम् ॥५७॥ वामार्वं शतरूपाख्या जाता स्त्री चारुरूपिगो। दक्षिणार्वं सममवन्ताम्ना स्वायंभुवो मनुः ॥५५॥ स तां जग्राह चार्वञ्जी मार्यार्थे चारुहासिनीम् । प्रविद्धां प्रञ्चबार्णेन पञ्चिमः कुसुमायुर्धः अ४६॥ स तस्यां शतरूपायां तिस्रः कन्याः सुतद्वयम् । उत्पादयामास तदा मनुः स्वायम्भुवो मुने ॥६०॥ प्राकृतिर्देवहृतिश्च प्रसूतिश्चेव कन्यकाः 🗲 प्रियव्रतोत्तानपादौ पुत्रौ देविषसत्तमः ॥६१॥ ब्राकृति रुचये प्रादानमध्यमां कर्दमाय च दक्षाय प्रदरी कन्यां तृतीयां चारुक्षियाीम् ॥६२॥ करंमो जनयामास देवहृत्यां सुतान्नव । म्ररुन्थतीप्रभृतयो वसिष्ठादिस्त्रियश्च ताः ॥६३॥ दक्षस्यापि समुद्भूताः कन्यकाश्व चतुर्वश । ब्रवितिर्वितर्वनुः का<u>ष्ठा</u> च<u>ारिष्टा</u> सुरसा <u>तिमिः ॥६४॥</u> मनुः क्रोधवशा ताम्रा विनता कद्रुरेव च। स्वाहा मानुमती चेति तासामाख्याः प्रकीर्तिताः ॥६५॥ तां स्वाहासग्नये प्रादात्कश्यपाय त्रयोदश । कर्यपस्तासु पत्नीषु प्रजा नानाविधाः स्वयम् ॥६६॥ उत्पादयामास ततस्तैर्गाप्तमिखलं जगत्। एवं ससर्ज भगवान् बह्या सर्विमिवं जगत् ।।६७॥ तं प्राह प्रकृतिरेवी मूत्वांशेन महामते । सावित्री यां द्विजाः सर्वे संध्यात्रयमुपासते ॥६८॥

तयांशेन समुत्पन्ना लक्ष्मीश्चापि सरस्वती । त्रिजगत्पालकं विष्णुं पति प्राप स्वलीलया ।।६९।।

5.400.05

असित पूर्वा असिना

### तृतीयोऽ**घ्यायः**

मवन्तौ विषयासक्तौ ब्रह्मविष्णू बभूवतुः । शिकोऽभूत्परमो योगी साक्षात्तां प्रकृति पराम् ॥७०॥ अन्विच्छन्पूर्णभावेन पत्नीं देवीषसत्तमः । तथा तपस्यतस्तस्य शम्भोः प्रकृतिरुत्तमा ॥ प्रसन्ना वचनं प्राह प्रत्यक्षं जगदम्बिका ॥७१॥

#### प्रकृतिच्वाच--

कि तेऽमिलिषतं शम्मो वरं तद्वरयस्व मे। दास्यामि परमशीत्या तपसा समुपासिता ॥७२॥

#### शिव उवाच-

सा पूर्वं प्रकृतिः शुद्धा यस्याः पञ्च वराङ्ग्ननाः । समवाप्त्यसि चास्मांस्तान् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् ॥७३॥ तत्र प्राप्तासि सावित्री भूत्वांशेन विधातरम् । तथा विष्णुं निर्जाशेन भूत्वा लक्ष्मीः सरस्वती ॥७४॥ किन्तु मां परमा पूर्णा प्रकृतिः स्वयमेव हि । त्वमेहि जन्म सम्प्राप्य कुत्रचिन्निजलीलया ॥७४॥

### प्रकृतिरुवाच---

पूर्णा प्रकृतिरेवाहं भविष्ये तव गेहिनी।
सम्भूय मायया चारुदेहा दक्षप्रजापतेः ॥७६॥
यदा देहामिमानेन भविष्यति मिय त्विय ।
अनादरस्तु दक्षस्य तदांशेन विमोह्य तम् ॥७७॥
माययैव गमिष्यामि भूयः स्वस्थानमुत्तमम् ।
तदा त्वया मे विच्छे शे भविष्यति महेश्वर ॥७६॥
तदा त्वमपि कुत्रापि नैव स्थास्यसि मां विना ।
एवं हि परमा प्रोतिरावयोः सम्भविष्यति ॥७६॥

### श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा सा महेशानं प्रकृतिः परमेश्वरी । भ्रन्तदंघे मुनिश्रेष्ठ हरः प्रीतमना भ्रभूत् ॥८०॥ श्रीमहाभागवते उपपुरागो सूतशीनकवाक्ये तृतीयोध्यायः ।

# चतुर्थोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

प्रयंकवा जगत्स्रष्टा प्राह वक्षं प्रजापितम् ।
हषंयन् शृष्णु पुत्र त्वं वक्ष्ये तव हितं वचः ॥१॥
प्रकृतिः परमा पूर्णा शम्भुनाराधिता स्वयम् ।
याचिता वनितामानं तथेत्यङ्गीकृतं तया ॥२॥
तस्मादवश्यं कुत्रापि समृत्पन्ना महेश्वरो ।
पतिमाप्त्यित सा नूनं तत्र मे नास्ति संशयः ॥३॥
सा यथा त्वः सुता मृत्वा हरपत्नी मविष्यति ।
तथा प्राथंय सद्भुत्या महोग्रतपसा च ताम् ॥४॥
सा यस्य तनया लोके सम्मविष्यति भाग्यतः ।
सफलं जीवनं तस्य धन्यास्तित्पतरोऽपि च ॥५॥
तस्मादत्र समृद्भूतां मायां तां जगदम्बिकाम् ।
पुत्रीं प्राप्य जगद्वन्द्यां स्वजन्म सफलं कुरु ॥६॥

दक्ष उवाच-

एवगेत्र पितर्नूनं यतिष्ये तव , शासनात् । यथा सा मत्सुता साक्षात्प्रकृतिः सम्मविष्यति ॥७॥

श्रीमहादेव उवाच--

इत्युक्त्वा वेघसं दक्षः प्रजापितरितद्भुतम् । क्षीरोदतीरमासाद्य समाराघयदम्बिकाम् ॥५॥ दिव्यवर्षसहस्राणां निनाय जितयं मृने । ग्राराघयन्मगवतीमुपवासादिभिः परेः ॥६॥ तथा तपस्यतः सापि प्रत्यक्षममविच्छवा । स्निग्धाञ्जनिमा चारुवरबाहुचतुष्टयैः ॥१०॥ खड्गाम्बुजाभयकरा नीलोत्पलरसेक्षणा । सुचारुवश्चा चारुमुण्डमालाविमूषिता ॥११॥ दिगम्बरा मुक्तकेशी मिण्जालिवसूषिता । सिहपृष्ठे समारूढा मध्याह्माकंशतप्रमा ॥१२॥ सा प्राह दक्षं कि वत्स मत्तः प्राथंयसि द्रुतम् । तत्त्रीत्याहं प्रदास्यामि तव मावात्प्रजापते ॥१३॥

#### दक्ष उवाच--

यदि प्रसन्ता मातस्त्वं मिय दासे तवानघे । तदा मम सुता भूत्वा जन्म प्राप्नुहि मद्गृहे ॥१४॥ श्रीदेग्युवाच —

शम्भुना प्राधिता पत्नीकामेनाहं स्वयं पुरा।
सा मन्ये कुत्रचिज्जन्मेदानीमङ्गीकृतं पुरा ॥१५॥
तज्जन्म प्राप्य ते गेहे मिविष्ये हरगेहिनी।
तपसानेन तुष्टाहं पूर्णेव प्रकृतिः स्वयम् ॥१६॥
लसत्कनकगौराङ्गी मिविष्ये तव निवनी।
चार्वेङ्गी सौम्यरूपा च स्थास्येऽहं तावदेव हि ॥१७॥
यावत्ते तपसः पुण्यं क्षीरणत्वं नाम्युपैति वै।
क्षीणे तु तपसः पुण्यं मिय मन्दादरो मवान् ॥१८॥
मिविष्यति तदैवाहं पुनरेताहशीं तनुम्।
धृत्वा तव पुरो गत्वा गमिष्ये स्वीयमालयम् ॥१६॥
विमोह्य मायया सवै जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥

## श्रीमहादेव उवाच-

इत्युक्त्वा त्रिजगन्माता दक्षं प्रकृतिरुत्तमा ॥२०॥

श्रन्तवंधे मृनिश्रेष्ठ सहसा तस्य प्रयतः ।

वक्षोऽपि स्वपुरीं गत्वा वेषसे तं न्यवेदयत् ॥२१॥

वरो यः स जगद्धात्र्या दत्तः प्रीत्या प्रजापितः ।

श्रय सा प्रकृतिः पूर्णा स्वयमाद्या सनातनी ॥२२॥

प्रपेदे जन्मना दक्षपत्नीं सर्वगुर्णाश्रयाम् ।

ततः प्रसृतिः सुषुवे कन्यामेकां शुभेऽहिन ॥२३॥

तामेव प्रकृति पूर्णा गौराङ्गी दीर्घलोचनाम् ।

श्रद्धास्त्रकोटितुल्यामां फुल्लेन्दीवरलोचनाम् ॥२४॥

प्रष्टामिर्वाहुवल्लीभिश्राजमानां शुभाननाम् ।

तथाभूत्सवंतः पुष्पवृद्धिद्द्नेन्दुभयस्तथा ॥२४॥

श्राकागे शतभो नेर्वुविश्वश्चासन् सुनिर्मलाः ।

दक्षः श्रुत्वा समागत्य दृष्ट्वा तां तनयां तदा ॥२६॥

प्रहृद्धमानसोऽकार्षान्महोत्सवमतीव सः ।

सतीति चाकरोन्नाम दशमेऽहिन बन्धुमिः॥२७॥

13.19

वव्ये सा प्रतिदिनं चारुतां च समाद्ये। वर्षासु स्वर्णदीवेन्दुज्योत्स्नेव शरदि स्वयम् ॥२८॥ अधैकदा चिलोक्येव तां दक्षो रुचिराननाम्। विवाहाहाँ विवाहायँ विन्तयामास चेतसा ॥२६॥ कन्येयं क्व प्रदेया वा प्रकृतिः परमा च या। ग्रनया हि वरस्तस्मै तदैव हि प्रतिश्रुतः ॥३०॥ तस्मात्तदन्यथा नैव भविष्यति कथञ्चन । कृतेऽपि बहुयत्नेऽद्य मया सर्वात्मनापि च ॥३१॥ यस्यांशसम्बवा रहा ममाज्ञावशवतिनः। तमाहुय सुरूपेयं दातव्या सर्वया नहि ॥३२॥ म्राह्य त्रिदशश्रेष्ठान् दैश्यगन्धर्वकिन्तरान् । शिवशून्यां समां कृत्वा तमनाह्य शूलिनम् ॥३३॥ स्वयंवरमुदे यागः कर्तंब्यः सर्वेथा मया। तत्र तत्त् मवेदेव यद्विधेर्मनसि स्थितम ॥३४॥ इति निश्चित्य सुमनाः समाहूय सुरासुरान् । विना शिवं समां चक्रे तदा सत्याः स्वयंवरे ॥३५॥ तस्य चित्रमये रम्ये सापि चित्रमयी समा। वेववैत्यमुनीन्द्रांगां कान्त्यातीव व्यराजत ॥३६॥ व तेजसा सूर्यसंकाशा कान्त्या चन्द्रसमा तथा। दिव्यमालाम्बरघराः किरीटकनकोज्ज्वलाः ॥३७॥ विरेजुस्त्रिदशेन्द्राश्च समायां मुनिसत्तम । तेषां रथाक्वनागेन्द्रैर्मिएहेमपरिष्कृतैः ॥३८॥ घ्वजैरुखत्रैः पताकाभिन्नीनावर्णेः समन्ततः । सर्वेः परिष्कृता दक्षपुरी कान्त्या व्यराजत ॥३६॥ मेरीमृदङ्गपणवैः शतशोऽय सहस्रशः। विनेदुस्तेन शब्देन सर्वतः पूरितं नमः ॥४०॥ गानं सुललितं चक्रुर्गन्थवस्तित्र संसदि । ननन्दुरचाप्सरोमुख्याः शतशोऽय सहस्रशः ॥४१॥ अय प्रजापतिर्देशः काले प्राप्ते सुलक्षणे। धानयामास तां कःयां सतीं त्रंलीश्यमुत्दरीम् ॥४२॥

तत्रागता सती चारुकान्त्या परमया मुदा । विबमी मुनिशार्व्ल सौन्दर्यप्रतिमैव सा ॥४३॥ एतस्मिन्नेव काले तु महेशः समुपागतः । स्थितोऽन्तरिक्षे वृषभोपरि सर्वपरो यतः ॥४४॥ ग्रथालोक्य समां तां च शिवेन रहितां तदा। प्रजापतिरुवाचेदं सतीं परमसुन्दरीम् ॥४५॥ मातरेते समायाताः सुरासुरग्गास्तथा । ऋषयक्च महात्मान एतेषु गुएाशालिनम् ॥४६॥ वृशु त्वं मालया चारुरूपिणं यत्र ते रुचिः। इत्युक्तर तेन सा देवी सती प्रकृतिरूपिएरी ॥४७॥ शिवाय नम उच्चार्य मालां भूमौ समर्पयत् । सत्या दत्तां च तां मालां दघार शिरसा हरः ॥४८॥ म्राविर्भ्य ततः स्थानाद्दिव्यरूपघरस्तदा । रत्नशोभितसर्वाङ्गः शशिकोटिसमप्रमः ॥४६॥ दिब्यमाल्याम्बरघरो दिव्यगन्धानुलेपनः । प्रफुल्लपङ्क्षजप्रस्थनयनित्रतयोज्ज्वलः ॥५०॥ तां मालां स समादाय सत्या दत्तां सदाशिवः। सहसान्तर्दघे हृष्टः सर्वदेवस्य पश्यतः ॥५१॥ तस्मै सती ददौ मालां तेन दक्षप्रजापतिः । तस्यां मन्दादरः किञ्चिद् बभूव मुनिपुङ्गव ॥५२॥ ग्रथ बह्याबवीद्वाक्यं दक्षं सर्वप्रजापतिम् । सहान्येमनिसैः पुत्रैर्मरीच्यादिम्नीइवरैः ॥५३॥ कन्यां तवेयं देवेशं शिवं वृतवती वरम। तमाहूय विद्यानेन सुतां त्वं देहि यत्नतः ॥५४॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा स्मृत्वा प्रकृतिमाषितम् । समानीय महेशानं तस्मै दक्षो ददौ सतीम् ॥५५॥ सोऽप्युद्राहविधानेन पर्शिए जग्राह हिषतः । ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च नारदाद्या महर्षयः ॥५६॥ तुब्द्ववेदवाक्यस्तु शुश्रूषू तो सतीशिवो । बवर्षः पुष्पवृद्धिः च सवं एव दिवीकसः ॥५७॥

नेदुर्बुन्दुमयहचापि शतशोऽय सहस्रशः ।
सर्वे प्रहृष्टा ग्रमवन्देवगन्धर्वकिन्नराः ॥५८॥
दक्षस्तुन्मादिचत्तोऽभूत्सतीं चापि व्यगहंयतु ।
चेतसा वीक्ष्य विश्वेशं जटामस्मिवभूषितम् ॥५६॥
ततः सतीं समादाय सर्वलोकंकधुन्दरीम् ।
महेशः प्रययो प्रस्यं हिमाद्रेरितशोमनम् ॥६०॥
हरेण सार्वं यातायां सत्यां दक्षप्रजापतेः ।
दिव्यज्ञानं सममवद्विजुप्तं मुनियुङ्गव ॥६१॥
श्रीमहामागवते उपपुराणे शिवनारदसंवादे सतीविवाहवर्णनं चतुर्थोऽष्यायः ।

# पञ्चमोऽध्यायः

## भीमहादेव उवाच-

ततो ररोद दुःखातंः क्षीरापुण्यः प्रजापितः । विनिन्दन् शङ्करं देवं तथा दाक्षायरागिमपि ॥१॥ तं दृष्ट्वा दुःखसंतप्तहृदयं मुनिपुङ्गव । दघीचिस्तमुवाचेदं ज्ञानी शिवपरायराः ॥२॥

#### दधीचिख्वाच-

कि रोविषि सर्ती मोहादज्ञात्वा परमं शिवम् । सती च बहुमाग्येन जाता तव गृहे सुता ॥३॥ सतीयमाद्या प्रकृतिः स्वयमेवाशरीरिएति । शिवः परः पुमान् साक्षादत्र मा संशयं कृष् ॥४॥ उग्रैरिष तपोमियां ब्रह्मे न्द्राविसुरासुरैः । हश्यते न कवाचित्तां प्राप्य पुत्रीं प्रजापते ॥५॥ श्रज्ञात्वा कुष्ये निन्दां कथं मोहेन तां सतीम् । तयैव वञ्चितो नूनं महामोहंस्वरूपया ॥६॥

#### दक्ष खवाच---

स चेत्परः पुमान् शम्भुरनादिजंगदीव्वरः । प्रेतभूमिप्रियः कस्माहिरूपाक्षस्त्रिलोचनः ॥७॥ भिक्षुको भस्मलिप्ताङ्गो मवेद्वापि कथं मने ॥

#### दधीचिरुवाच ---

नित्यानन्दमयः पूर्णः स हि सर्वेश्वरेश्वरः ॥६॥ समाश्रयन्ति तं ये वै नापि ते दु लमागिनः । स मित्रुर्भगवान् शम्भुरिति ते दुर्मतिः कथम् ॥६॥ बह्याद्येस्त्रिदशश्रेष्ठैयोगिमिस्तत्त्रदशिभिः । यस्य तत्परमं रूपं लक्षितुं नैव शक्यते ॥१०॥ तमज्ञात्वा तथा शम्भुं विरूपं निन्दसे कथम्। सर्वत्र गामी भगवान् सर्वस्थश्च सदाशिवः ॥११॥ रमशाने वा पुरे रम्ये विशेषो नास्य दृश्यते। म्रपूर्वः शिवलोकः स विष्युब्रह्मादिदुर्लभः ॥१२॥ वैकुण्ठो ब्रह्मलोकश्च यस्य नैव कलासमः। तथा स्वर्गेऽपि कैलासं पुरं देवसुदुर्लमम् ॥१३॥ नानादेवसमाकीराँ सन्तानकवनावृतम् । स्वर्गाधिपपुरं यस्य कलां नाहंति षोडशीम् ॥१४॥ मत्येंऽपि रम्या नगरी पुरी वाराणसी परा। मुक्तिक्षेत्रात्मिका चैव देवा ब्रह्मपुरोगमाः ॥१५॥ श्रपि मृत्युं समिच्छन्ति कि पुनर्मानवादयः। एवं दिव्यालयस्तस्य महेशस्य परात्मनः ॥१६॥ विना इमशानमावासो नास्तीति तव दुर्मतिः। सत्यमेत्रंवियं देवं त्रिलोकेशं सदाशिवम् ॥१७॥ कदाचिदपि भोहेन नैव निन्द्यात्सुरेश्वरम्। सतीमपि महेशानीं साक्षाद्बह्मस्वरूपिएगीम् ॥१८॥ बहुमाग्यवशाज्जातां पुत्रीमावेन ते गृहे ॥

## श्रीमहादेव खवाच ---

एवमुक्तोपि बहुघा मुनिना तत्त्वदिश्वना ॥१६॥ न मेने परमेशानमसदाचारविज्ञतम् । प्रोवाच वचनैश्चापि गहंयंस्तं मुहुर्मुहुः ॥२०॥ रुरोदाक्षिप्य तनयां सतीं चापि स नारव । हे वत्से ! सित ! हा पुत्रि ! त्वं प्राणसहशी मम ॥२१॥ विहाय मां क्व यासि त्वं क्षिप्त्वा शोकमहाणंवे।
हा पुत्रि चारुसर्वाङ्गिः महाईशयनोचिते ॥२२॥
प्रेतमूमौ क्यं स्थेयं त्वया पत्या विरूपिणा।
तच्छ्रुत्वां स पुनः प्राह दधीचिर्मु नसत्तमः ॥२३॥
सान्त्वयन् प्रियवाक्येन पाणिना चक्ष्षी मृजन् ॥२४॥

#### दधीचिरवाच-

प्रजापते ज्ञानवतां प्रवीर त्वं मूर्खंवद्रोविधि कि महातम् ।
विज्ञाय देवेशमशेषतोऽपि छिन्नं न तेऽज्ञानिमवं तु चित्रम् ॥२५॥
कितो जले वा गगने रसातले याः सन्ति नायः पुरुषास्तथा च ये ।
तयोस्तु ते रूपमयाः समागता इत्येवमाकणंय शुद्धचेतसा ॥२६॥
नूनं महेशानमनाविपूर्णं स्वयं विजानोहि यथार्थतः परम् ।
सत्तीं च विद्धि त्रिगुणां परात्परां विद्यत्मरूपां प्रकृति प्रजापते ॥२७॥
संप्राप्य माग्येन सतीं परात्परां विद्यवेश्वरं तत्पितमावतोऽपि ।
न मन्यसे यत्खलु माग्यमात्मनः प्रतप्यसे त्वं विधिनात्र विश्वतः ॥२५॥।
सत्यं श्वर्णुष्व शोकार्तः श्रेयःप्रेष्युः प्रजापते ।
प्रकृति पुरुषं चापि विजानीहि सतीशिवम् ॥२६॥

#### दक्ष उवाच--

सत्यं वदिस मे पुत्रीं सतीं प्रकृतिरूपिणीम् ।

किवं पुराणपुरुषं त्रिलोकेशं मुनीक्वर ।३०॥

भृत्वापि न मवेद्बुद्धिस्तथापि परमार्थतः ।

महेशान्नापरो देव इत्येवं मुनिसत्तम ॥३१॥

ऋषयः सत्यवचसः कथयन्ति च यद्यपि ।
तथापि शम्भुः परम इत्येवं न मितमंम ॥३२॥

किवं च यदसूयामि तस्य मूलं निबोधय ।

पूर्वं बह्या मम पिता यदा समसृजत्प्रजाः ॥३३॥

तवा प्रावुवं मूबुक्च रहा एकादशैव हि ।

सबें ते तुल्यवपुषस्तथा मीमपराक्रमाः ॥३४॥

मीमरूपा महात्मानः क्रोधरक्तविलोचनाः ।

होपिचर्मास्वरघरा जटामण्डितमस्तकाः ॥३४॥

ते बह्ममृष्टिलोपार्थमुद्यताञ्चामवंस्ततः। ं तंतो निरीक्ष्य तान्त्रह्या सृष्टिलोपार्थमुद्यतान् ॥३६॥ श्राज्ञया शमयामास मामप्युच्चैश्वाच ह । यथैते भीमकर्माणः प्रशमं यान्ति चैव हि ॥३७॥ ं तथा कुरु सुत क्षिप्रं वशे नय ममाज्ञया। इत्येवं ब्रह्मवचनाद्भीतास्ते मीमविक्रमाः ॥३८॥ स्थिता मद्भागाः सर्वे गतप्रश्रयविक्रमाः । तदारम्य ममवशा शिवे जाता महामुने ॥३६॥ यस्यांशसम्भवा एते रुद्रा भीमपराक्रमाः। ममाज्ञावशगास्तस्य कि श्रेष्ठत्वं ममाप्रतः ॥४०॥ सती मे याहशी कन्या रूपेश च गुणेन च। त्वयैव ज्ञायते सम्यक् कि तेऽन्यत्प्रवदाम्यहस् ॥४१॥ तस्याः कि मत्रं योग्यः स्यान्ममाज्ञावज्ञागः शिवः । सत्पात्रे विहितं दानं पुण्यकीतिकरं मवेत्।।४२॥ ग्रतः सत्पात्रमालोक्य कन्यां दद्याद्विचक्षणः। कुलं शीलं तथा रूपं विचायं सह बान्धवै: ॥४३॥ दद्याद्दुहितरं प्राज्ञः सत्यात्राय महामुने। इत्यादीनि विचार्येव पूर्व सत्याः स्वयंवरे ॥४४॥ मया न स समाहृतः कुलशीलविवर्जितः। शृ य च्चेतिस मम स्फूटमेव वदामि ते ।।४५॥ याववेते महारुद्रा ममाज्ञावशर्वातनः। यस्यांशसम्भवा मां स साकमेष्यति वै शिवः। तावत्तिस्मिन्मम त्वीर्व्या सत्यमेव बदामि ते ॥४६॥ तद्विद्वेषफलं शम्भूयंवा दात् मवेत्समः। तंदैव पूज्यः स मया प्रतिज्ञेषा हढा मम ॥४०॥

## श्रीमहादेव उवाच-

एवं स दक्षस्य ववो मुनीश्वरः श्रुत्वा वधीचिर्मनसा व्यक्षिन्तयत् । ध्रयं महामूद्धमितः प्रजापितर्नूनं भवान्या च शिवेन विच्चितः ॥४८॥ कायेन वाचा मनसापि ये जनाः समाध्यन्तीह सतीमहेश्वरौ । न ते विजानन्त्यपि ये विमोहिता न ज्ञायतेऽसौ कथमेव मूढ्धोः ॥४६॥ विज्ञेन केनापि जनेन यद्यसी प्रशस्यते ज्ञापियतुं कुषीर्जनः ।
तद्भक्तिहीनो जगतीह को जनस्तदा न मृक्ति समुपैति नारद ॥१०॥
एवं विचिन्त्यंव ययौ निकेतां न किञ्चिद्दक्तवा स मृनिः पुनस्तदा ।
दक्षः स्वकीयं गृहमाविवेश दुःखेन निःश्वस्य पुनः पुनर्मुने ॥११॥
श्रीमहाभागवते उपपुराखे दक्षप्रजापतिविषादवर्णनं पञ्चमोऽष्यायः ।

## षष्ठोऽध्यायः

## भीमहादेव उवाच-

श्रयागते महादेवे हिमाद्रेः पृष्ठमुत्तमम्। सत्या साध ततः सर्वे देवास्तत्र समागताः ॥१॥ महर्षयस्त्या याता देवपत्न्यस्तथोरगाः। गन्धर्वादच समायाताः किन्नर्यदच सहस्रशः ॥२॥ गिरीन्द्रविनता मेरुतनया मेनकापि च। सस्त्रीमिः सहिता याता मुनिपत्न्यस्तयागताः ॥३॥ मुमुचुस्त्रिदशाः पुष्पवृद्धि परमहिषताः। ननृतुक्रचाप्सरोमुख्या गन्धर्वपतयो जगुः ॥४॥ यथाचारं स्त्रियञ्चक्रमंहोत्सवपुरःसरम् । प्रमया हृष्टमनसः प्ररोमुस्तौ सतीशिवौ ॥१॥ नन्तुः करवाद्यं च चक्रुर्गानव्वनि तथा। म्रथ प्रसम्य देवेशं सतीं च सुरसत्तमाः ॥६॥ विसुष्टास्तेन ते याताः स्वं स्वं स्थानं सुरोत्तमाः । त्तर्यवान्ये ययुः स्वीयं स्थानं परमहर्षिताः ॥७॥ स्त्रियद्व प्रययुः सर्वा मेनाद्या मुनिपुङ्गव । मेना विलोक्य चार्वञ्जी सती परमसुन्दरीम् ॥५॥ चेतसा चिन्तयामास घन्यास्या जननी तु या। ग्रहमेनां समागत्य प्रत्यहं दिचराननाम् ॥६॥ ग्राराध्य पुत्रीमावेन प्रार्थग्रामि न संशयः। एवं विवित्तय मनसा सतीं त्रिजगदिन्यकाम् ॥१०॥

विस्मृता न कदाचित्तु ुगिरिराजस्य गेहिनो ।

प्रागत्यानुदिनं चापि सतीं शङ्करगेहिनोम् ॥११॥

प्रीति संवधंयामास तस्याः परमभावतः ।

प्राथंकदा समायातो नन्दी बुद्धिमतां वरः ॥१२॥

दक्षस्यानुचरो ज्ञानो शिवमिक्तपरायणः ।

प्रणनाम महेशानं दण्डवत्पिततो भृवि ॥१३॥

स प्राह देवदेवाहं दक्षस्यानुचरः प्रभो ।

शिष्यो दघीचिवप्रवेस्त्वत्प्रमाविवदः सतः ॥१४॥

न मां मोहय देवेश शरणागतवत्सल ।

जानामि त्वां परात्मानं साक्षात्परमपूरुषम् ॥१५॥

सतीं च मूलप्रकृति सृष्टिस्थित्यन्तकारिरणम् ॥१६॥

पुवमुक्त्वा महादेवं मक्तानुग्रहकारिरणम् ॥१६॥

पुष्टाव नन्दी परया मक्त्या गद्गदया गिरा ॥१७॥

## नन्द्युवाच---

त्वमादिलोंकानां परमपुरुषः सर्वजगतां
विघाता संपाता शिव प्रलयकर्ता त्वमिप च ।

त्वमैश्वयोंपेतस्त्वमिप युवको वृद्ध इति च
त्वमैकं ब्रह्म त्वं सुरवर भवानीश वरद ॥१८॥

प्रविन्त्यं ते रूपं जितशशिसमूहं हिमर्शेच
शशाङ्कार्धंश्राजदिमलमुखपञ्चेन्दुरुचिरम् ।

स्पुरन्मौलौ सर्पामलमिणभुजङ्गाभरणकं
नमामि ब्रह्मार्चैर्नमितपदपङ्केरुहयुगम् ॥१६॥

त्वां नित्यं परिपूजयन्ति भवि ये गायन्ति नामानि ते
मन्त्रं सम्प्रति संजपन्ति सत्ततं मनत्याप्यमक्त्याय वा ।

तेऽिष त्वत्पदवीमुपेत्य सततं स्वर्गे रमन्ते प्रभो
को दीनेषु दयापरः पशुपते त्वां देवदेवं विना ॥२०॥

## श्रीमहादेव उवाच---

निन्दिनेत्रं स्तुतो देवो महेशः प्राह तं मुने । कि तेऽभिलवितं निन्दिन् वृण् तत्प्रददामि ते ॥२१॥

#### नन्धुबाच--

सदा त्वन्निकटस्थायी दासतां जगदीश्वर । त्वत्तो याचे तथा नित्यमनुषश्यामि चक्षुषा ॥२२॥

#### शिव उदाच-

यथा सम्प्राथितो वत्स मिविष्यित तथा ध्रुवम् ।
सदा मिन्निकटे वासो नूनं तव भविष्यित ॥२३॥
स्तोत्रेणानेन ये मक्त्या स्तोष्यिन्त भृवि मानवाः ।
तेषां न विद्यते किञ्चिदशुभं भुवनत्रये ॥२४॥
मत्येंऽपि सुचिरं स्थित्वा चान्ते मोसनवाप्नुयुः ।
त्वमेषां प्रमथानां मे श्रेष्ठो भूत्वा महामते ॥२५॥
वसेह मत्युरे निन्दन् मक्तोऽसि मम च प्रियः ॥२६॥

## भीमहादेव उवाच-

एवं वरमनुप्राप्य नन्दीप्रमथवृन्दपः । वभूय मुनिशार्दूल महादेवप्रमावतः ॥२७॥ श्रीमहाभागवते उपपुराणे नन्दिकेश्वरवर्णानं षष्ठोऽध्यायः ।

## सप्तमोऽध्यायः

## धीमहादेव उवाच---

प्रय शम्भुः सर्ती प्राप्य भृशं कामप्रपीडितः ।
प्रमयानाह मगवान्निन्दनं च महावलम् ॥१॥
प्रमया यूयमेतस्मात्स्थानात्किञ्चित्सुदूरतः ।
कुरुष्वं च स्थिति शीश्रं सुषिरं मम शासनात् ॥२॥
यदा युष्मान् स्मरिष्यामि तदा यास्यथ मेऽन्तिकम् ।
न ममान्नां विना कोऽपि समायातु कदाचन ॥३॥
इति शम्भोवंचः श्रुत्वा प्रमथाः सवं एव ते ।
महेशसन्निषि त्यक्त्वा स्थिताः किञ्चित्सुदूरतः ॥४॥
ततः स निर्जने तत्मिन् सत्या सार्षं महेश्वरः ।
यथामिलवितं रेमे विवारात्रं महामुने ॥५॥

श्रानीय वन्यपुष्पाणि मालां निर्माय शोमनाम् । दत्त्वा सतीं कौतुकेन कदाचित्स ददर्श ह ॥६॥ कदाचित्र्येमभावेन मुखं फुल्लाम्बुजोपमम् । श्रमुजत्पारिएना स्वेन रुचिरं परमाहतः ॥७॥ कदाचिद्गह्वरे रेमे कदाचित्पुष्पकानने । कदाचित्सरसां तीरे रेमेऽभिलिषतं यथा ॥५॥ हिं ब्यापारयामास नान्यत्र क्षरामण्विष । विना सतीं महादेवः सती चापि शिवं विना ॥६॥ कदाचित्प्रययो सत्या कैलासेऽपि महेश्वरः। प्रययो यत्र कुत्रापि पुनः सत्या महागिरेः ॥१०॥ प्रस्थं हिमवतः शम्भुः समायाति स नारद। तया विहरमारगोऽसौ दशवर्षसहस्रकम् ॥११॥ विनं वा रजनीं वापि ज्ञातवान्न महामते। एवं हिमवतः पृष्ठे सती त्रैलोक्यमोहिनी ॥१२॥ समास्थिता महादेवं विमोह्य निजमायया। मेनका समयं ज्ञात्वा गत्वा चानुदिनं सतीम् ॥१३॥ पुत्रीमावेन सततं प्राथंयामास मक्तितः। व्रतं चकार चारम्य महाष्टम्यामुपोषिता ॥१४॥ वर्षं यावित्सताष्टम्यां सम्पूज्य हरगेहिनीम्। पुनर्वेवीं महाष्टम्यां सम्यूज्य विधिवन्मुने ॥१५॥ उपोषिता वर्तं पूर्णं चकार गिरिगेहिनी। सतः प्रसन्ना भूत्वा तु सती शङ्करगेहिनी ॥१६॥ म्रङ्गीचके मविष्यामि सुता तव न संशयः। एवं सत्या वचः श्रुत्वा मेनका हृष्टमानसा ॥१७॥ संघ्यायाहर्निशं देवीं संस्थिता गिरिमन्दिरे। दक्षश्वानुदिनं शम्भं निनिन्दासौ विमोहितः ॥१८॥ शम्भृहचापि न मेने तं संमान्यत्वेन नारद। ब्रप्रीतिरेवम्भूताभूत्तयोरम्योन्यमद्भुता ॥१६॥ शिवदक्षप्रजापत्योरतीव मुनिसत्तम। प्रयंकदा समागत्य नारदो ब्रह्माराः सुतः ॥२०॥

प्रोवाच वचनं दक्षप्रजापतिमिदं मुने। प्रजापते त्वया नित्यं निन्द्यते यन्महेश्वरः ॥२१॥ तेन क्रुद्धः स च यथा कर्तुमिच्छति तच्छुणु । नूनं त्वामेत्य भवतः पुरं भूतगणैः सह ।।२२।। मस्मास्थिवर्षणं कृत्वा सकुलं नाशयिष्यति । स्नेहान्निवेदितं तुभ्यं न प्रकाइयं कदाचन ॥२३॥ उपायं मन्त्रिभिः साधं मन्त्रयाञ्च विचक्षर्गैः। इत्युक्त्वाकाशमार्गेश स् ययौ निजमालयम् ॥२४॥ बक्षोऽपि मन्त्रिणः सर्वानाह्येदमभाषत । यूयं तु मन्त्रिणः सर्वे सर्वदा हितकारकाः ॥२५॥ चेष्टितं महिपक्षेगा न केनाप्यवधीयंते। श्रय मां नारदः प्राह महर्षिः समुपेत्य वै ॥२६॥ मत्पुरे शिव ग्रागत्य सर्वभूतगर्गः सह । वर्षान्मस्मास्यिरक्तानां करिष्यति न संशयः ॥२७॥ तदत्र यद्विधेयं हि साम्प्रतं बूत तन्मम । इति दक्षवचः श्रुत्वा मन्त्रिगः सर्व एव ते । १९८॥ ऊचुहि बचनं चेदं मयत्रस्ता महामुने।

## मन्त्रिण कचुः —

शिवेन देवदेवेन कथमेवं करिष्यते ॥२६॥ ध्रनये कारणं नैव चास्मामिष्पलक्ष्यते । त्वं तु बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्वशास्त्रविशारदः ॥३०॥ ध्राज्ञापय यथा युक्तं ततो महं विरच्यते ॥

#### दक्ष खवाच---

प्रहं यतं करिष्यामि सर्वा ग्राह्य देवताः ॥३१॥ विना क्मशानसंवासं शिवं भूतगरणाधिपम् । विष्णुं यत्तेक्वरं देवं सर्वविष्निनवारकम् ॥३२॥ मखसंरक्षकत्वेन परिकल्प्य प्रयत्नतः । एवं पुष्पिकयारम्भे कृते भूतपितः शिवः ॥३३॥ कथमायास्यति पुरं पुष्पकमंग्रतं मम ।

## श्रीमहादेव उवाच—

तथोक्तवति दक्षे तु मया ते मन्त्रिग्रस्तदा ।।३४॥ भद्रमेतन्महाराजेत्येवम् चुः प्रजापतिम् । ततः प्रजापतिर्गतत्रा क्षीरोदतटमाश्रितम् ॥३५॥ विष्णुं संप्रायंयामास यज्ञरक्षराकारराात्। ततः प्रसन्नो मगवान् विष्यः परमपूरुषः ॥३६॥ मलसंरक्षणार्थाय स्वयं प्रायाच्च तत्पुरम् । तत म्राहूतवान्दक्षो देवानिन्द्रपुरोगमान् ॥३७॥ बह्मारामय देवशीत् बह्मबीदव पुरोगमान् । सेन्द्रान्यक्षांत्रच गन्धर्वान् पितृन्दैत्यांत्रच किन्नरान् ॥३८॥ श्रद्रीश्च सर्वानाहूय तस्मिन्यज्ञमहोत्सवे। विद्वेषाद्वजितः शब्भुस्तत्पत्नी च सती मुने ॥३६॥ सर्वास्तान्कथयामास मम यज्ञमहोत्सवे। मया शिवस्तु नाहुतः सती नापि शिवप्रिया ॥४०॥ श्चत्र ये नागमिष्यन्ति ते स्युर्भागंबहिष्कृताः । नारायएस्तु भगवानादिः परम्युरुषः ॥४१॥ रक्षार्थं मम यज्ञस्य स्वयमेव समागतः। तस्मात्त्यक्तमयाः सर्वे समागच्छन्तु मन्मखे ॥४२॥ एवं तस्य वचः श्रुःवा भीता एव सुरादयः । तित्रज्ञन्यामपि समामागताः सर्व एव हि ॥४३॥ विष्णुं समागतं श्रुःवा यज्ञरक्षण्तत्परम् । निर्मीताः सकला ग्रासन् देवाइचान्येऽपि राङ्करात् ॥४४॥ म्रदित्याद्याः मुताः सर्वाः समानीय विना सतीम् । वस्त्रालङ्कारनिचयैस्तोषयामास सादरम् ॥४५॥ महादिसहशं चको ग्रन्नानां सञ्चयं मुने। पयोदिधघृतादीनां महानद्यः प्रकल्पिताः ॥४६॥ प्रयान्यद्वस्तु यज्ञार्थं द्रव्यं तेवां तु सञ्चयम् । रसानां सागरसममन्येषां गिरिएग समम् ॥४७॥ चक्रे प्रजायतिर्देशस्ततो यज्ञः प्रवर्तत । वसुधाभूत्स्वयं वेदी स्वयं फुण्डे हुताशनः ॥४८॥

जन्वालोध्वामलिशिखो विव्यूमो मुनिसत्तम । वेदपाठिनियुक्ताश्च समासंस्तत्र ये मखे ॥४६॥ स्वयं यज्ञः समायातस्तत्र वेद्यां महामते । नारायणस्तु मगवानादिः परमपूरुषः ॥५०॥ यज्ञसंरक्षकस्वामी जगतां रक्षकः स्वयम् । एवं प्रवृत्ते यज्ञे तु दधीविज्ञानिनां वरः ॥५१॥ प्रदृष्ट्वा शिवमेवैकं दक्षमाह महामतिः ।

#### दशीचिरवाच--

प्रजापते महाप्राज्ञ यज्ञोऽयं यादृशस्त्वया ।।५२॥
क्रियते न कदाप्येवं भूतो वा न मविष्यति ।
यत्रैते त्रिदशाः सर्वे समागत्य स्वयं स्वयम् ।।५३॥
गृह्धित्त चाद्वित साक्षात्प्रलम्य निजमागतः ।
प्राणिनः सर्व एवात्र दृश्यन्ते व समागताः ।।५४॥
दृश्यते न कथं शम्भुस्त्रिदशानामधीश्वरः ।

#### दक्ष उवाच-

न मया स समाहूतो यज्ञेऽस्मिन्मुनिसत्तम ।।१५॥ पुण्यकर्माण लब्धो न स इत्येष महेश्वरः ।

#### दधीचिरुवाच-

यथा विविधरत्नेन देहः सम्भूषितोऽपि च ॥५६॥ न शोमते जीवहीनः सर्वथापि प्रजापते । तथेश्वरं विना यज्ञः इमशानिमव दृश्यते ॥५७॥

#### दक्ष उवाच-

त्त्रं केन वा समाहूतः कथमागतवानसि । पृष्टस्त्वं केन वा दुष्ट यदेवं वदसि द्विज ।।५८॥

#### दधीचिरुवाच-

श्राहूती वाप्यनाडूतस्त्वयाहं तव दुमंखे।
श्रिणोषि यदि मे वाक्यं तवाह्वय सदाशिवम् ॥५६॥
विना तेन कृतो यज्ञः कदाचिन्न फलप्रदः।
यथाऽयंविजतं वाक्यं श्रुतिहीनो यथा द्विजः ॥६०॥
गञ्जाहीनो यथा देशस्तथा यज्ञः शिवं विना।
पतिहीना यथा नारी पुत्रहीनो यथा गृही ॥६१॥

यथा काङ्क्षा निर्धनानां तथा यज्ञः शिवं विना । बर्भहीना यथा सन्ध्या तिलहीनं च तपंग्रम् ॥६२॥ यथा होमो हिवहींनस्तथा हीनश्च शम्भुना । यो विष्णुः स महादेवः शिवो नारायणः स्वयम् ॥६३॥ नानयोविद्यते भेदः कदाचिदिष कुत्रवित् । एवं विनिन्दते यः स स्वयमेव हि गीहतः ॥६४॥ एकं द्विषन्तमपरो न प्रसन्नः कदाचन । शिवापमानकामेन कियते यस्वया मलः ॥६४॥ एतेन शम्भुः संकुद्वो यसं ते नाशयिष्यति ।

#### दक्ष उवाच--

सर्वस्य जगतो गोप्ता यस्य गोप्ता जनार्वनः ॥६६॥ तत्र श्मशानसंवासी शम्भुमें कि करिष्यति । यदि चायाति में यज्ञे प्रेतभूमिप्रियः शिवः ॥६७॥ तदा विष्णुः स्वचक्रेण वारियष्यति ते शिवम् ।

#### दघी विरुवाच --

मवाहशो न मूढोऽयं मगवान्युरुषोऽन्ययः ॥६८॥ येनार्थेन स्वयं युद्धं करिष्यति विमोहितः । यत्त्वया हश्यते शम्मूरकार्यं समुपागतः ॥६९॥ यथा रक्षिष्यति मलं चक्षुषा द्रक्ष्यसेऽचिरात् ।

### श्रीमहादेव उवास---

इति तस्य वचः श्रुत्वा कोधसंरक्तलोचनः ॥७०॥
दक्षः स्वकीयानाहेदमिमं दूरयत द्विजम् ।
दघीचिरिप तं दक्षं प्राह सन्मुनिपृङ्गवः ॥७१॥
कि मां दूरयसे मूढ दूरीभूतोऽसि मङ्गलात् ।
शिवस्य कोधजो दण्डः पतिष्यत्यचिरेण तु ॥७२॥
तब मूर्षित नास्त्यत्र संशयो दुर्मते क्वचित् ।
इत्युक्त्वा कोधतान्त्राक्षो मध्याह्माकंसमप्रमः ॥७३॥
निर्जगाम समामध्याद्धीचिर्मुनिसत्तमः ।
दुर्वासा वामदेवश्च स्यवनो गौतमादयः ॥७४॥

शिवतत्त्वविदः सर्वे पश्चादुत्थाय निर्ययुः। गतेषु तेषु सर्वेषु दक्षः शेषद्विजातये ॥७५॥ द्विगुर्गां दक्षिरगां दस्वा महायज्ञं समारमत्। उक्तः स बन्धुभिः सर्वैरिप देवीं सतीं नहि ॥७६॥ समानयस्वत्र यज्ञे कदाचिदपि नारद। प्रक्षीरापुण्यस्तेनावामन्यतं प्रकृतिमुत्तमाम् ॥७७॥ तदेव विष्टितो दक्षो महामायास्वरूपया। ग्रथ ज्ञात्वा तु तत्सर्वं सर्वज्ञा जगदम्द्रिका ॥७०॥ चिन्तयामास पाइर्वस्थ। शम्मोर्गिरवरोपरि । प्रायिता गिरिराजस्य पत्न्याहं मेनया स्वयम् ॥७६॥ पुत्रीमावेन सद्भक्त्या विनयात्र्यमभावतः। ग्रङ्गीचक्रे मविष्यामि सुताहं नात्र संशयः ॥८०॥ पूर्वं सम्प्रार्थयामास यदा मां स प्रजापतिः। तदा तस्मै मयाप्युक्तं यदा मन्दादरो भवान् ॥६१॥ भविष्यति क्षीरापुण्यस्तदा सम्मोह्य भाषया। त्यक्ष्यामि ध्रुवमित्येवं सोऽयं काल उपस्थित: ॥ ५२॥ प्रजापतिः क्षीरांपूर्यो मिय मन्दादरोऽधुना । तं परित्यज्य यास्यामि स्थानं तन्निजलीलया ॥६३॥ ततश्च हिमवद्गेहे प्राप्य जन्म महेश्वरम्। पतिमाप्स्यामि देवेशं भूयः प्राएएकवल्लभम् ॥६४॥ एवं विचिन्त्य मनसा दक्षकन्या महेश्वरी। प्रतीक्षमारगाभृद्क्षयज्ञविनाशने ॥८४॥ एतस्मिन्नेव काले तु नारदी ब्रह्मएः सुतः। दक्षालयात्समायातो यत्रास्ति भगवान् हरः ॥८६॥ त्रिधा प्रदक्षिएगेकृत्य देवदेवं त्रिलोचनमः। सर्व एव समाहुतास्तेन तस्मिन्महामखे ॥ ५७॥ देवा मनुष्या गन्धर्वाः किन्नरोरगपर्वताः । ये चान्ये प्रारिएनः सन्ति स्वर्गे मर्स्ये च भूतले ॥८८॥ ते सर्वे तेन चाहूता युवामेव विवर्जितौ। युवाभ्यां रहितां वीक्ष्य पुरीं तस्य प्रजापतेः ॥५६॥

दुःखेनाहं परिःयज्य समायातस्तवान्तिकम् । उचितं युवयोस्तत्र गमनं मा चिरं कुरु ॥६०॥

#### षाव उवाच-

कि तत्र गमनेनैव प्रयोजनमथावयोः। यथारुचि तथा यज्ञंस करोतु प्रजापतिः॥६१॥

#### नारद उवाच--

तवापमानमन्विच्छन् यद्येवं स महाघ्वरम् । निष्पादयति लोकानां तदावज्ञा मवेत्त्विय ॥६२॥ तज्ज्ञात्वा यज्ञभागं वै गृहाण परमेश्वर । विघ्नं वाचर तद्यज्ञे सुचिरं त्रिदशेश्वर ॥६३॥

#### शिव उवाच-

न तत्राहं गमिष्यामि न सत्येषा मम प्रिया । स्रागतेऽपि च नो यज्ञभागं मे सम्प्रदास्यति ॥६४॥ श्रीमहादेव उवाच---

इत्येवं शम्भुना प्रोक्तो महिवर्नारवस्तवा।
सतीमाह जगन्मातगंमनं तूचितं तव ॥६५॥
कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञमहोत्सवम् ।
कथं धंयं समास्थाय स्थातुमुत्सहते गृहे ॥६६॥
भगिन्यस्तव या विव्यास्ताः सर्वास्तु समागताः ।
ताम्यः सम्प्रवदौ नानाविषं स्वर्गादिभूषणम् ॥६७॥
त्वमेका विजता तेन यथा वर्पात्सुरेश्वरि ।
तथा त्वं वर्पनाशाय यतस्व जगदिम्बके ॥६८॥
शिवस्तु परमो योगी समः पूजापमानयोः ।
न गिम्ध्यति तद्यज्ञे न विष्नं वा करिष्यति ॥६६॥
इत्युक्तवा वक्षतनयां महिवर्नारवस्तवा।
प्रगम्य शङ्करं प्रायाद्क्षस्य निलयं पुनः ॥१००॥

श्रीमहाभागवते उपपुरागे दक्षप्रजापतियज्ञारम्भवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥

an integra

## ऋष्टमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

इत्याकण्यं मुनीन्द्रस्य वचनं दक्षकन्यका । गन्तुमैच्छत्पितुर्यज्ञे शिवमाह शिवाङ्गना ॥१॥

सत्युवाच --

प्रमो देवमहेशान पिता दक्षः प्रजापितः ।

करोति सुमहायतं बहुसञ्चयपूर्वकम् ॥२॥

ग्रावयोर्गमनं तत्र न्याय्यं चेतिस राजते ।

समुपस्थितयोर्नूनं सम्मानं स करिष्यित ॥३॥

शिव उवाच-

र्नवं सित प्रिये चिन्तां मनसापि समाचर। म्रनाहूतस्य गमनं मरणं च द्वयं समम् ॥४॥ यक्षविद्याधरकुले गवितो मम हेलनम्। करोति निलयं तस्य गन्तच्यं न कदाचन ॥४॥ 🖊 ममापमानमेवेच्छन्कुक्ते स महाध्वरम् । यदि यामि च तत्राहं त्वं यासि यदि वा सित ॥६॥ ग्रावयोस्तत्र सम्मानं पिता ते न करिष्यति । श्वगुरस्यालये गच्छेद्यदि तत्रास्ति गौरवम् ॥७॥ श्रगौरवं चेद्गमनं मरागादितरिच्यते। जामाता श्वशुरस्थानेऽपेक्षते परमादरम् ॥८॥ श्वगुरोऽपि तमाहत्य स्वालयेषु समानयेत्। ्र ग्रनादरं च श्वशुरो जामातरि विवर्जयेत् ॥६॥ भ्रन्यया धर्महानिः स्यात्सत्यं सत्यं वरानने । जामातुर्देवतः पापं जायते हि सुदारुराम् ॥१०॥ तस्माद्विवजंयेद्द्वेषं जामातरि विचक्षराः। जामात।पि न कुर्याद्वे श्वशुरस्याप्रियं ववचित् ।।११।।

कुर्वेन् स निरयं याति बहुजन्मशतान्यपि । श्रमानितो नैव गच्छेत्कदाचिच्छ्वशुरालयम् ॥१२॥ यत्रकुत्रचिदाह्यानं विनेव गमनं प्रिये। मरराने समं प्रोक्तं कि पुनः श्वशुरालये ॥१३॥ तदहं न गमिष्यामि श्वशुरस्यालयेऽघुना । म्रप्रियं तत्र गमनं यतो दक्षः प्रजापतिः ॥१४॥ श्वशुरप्रीतिकरएगाद्रपवृद्धिः प्रजायते । प्रजावृद्धिर्घमंवृद्धिरिप सञ्जायते सति ॥१५॥ श्रप्रीतिकर्गाद्धानिर्जायते च तथा प्रिये। तन्न गच्छामि यजेऽस्मिन् पितुस्तव सुरोत्तमे ॥१६॥ भाषतेऽहर्निशं दक्षो मां दरिद्रं सुदुःखिनम् । भ्रनाहते मिय गते तद्वस्यति विशेषतः ॥१७॥ म्रनाह्वानं च दुर्वान्यं न सह्यां श्वशुरालये । म्रायान्तं वीक्ष्य दुहितुः पति श्वशुर एत्य तम् ॥१८॥ समर्चयेद्यथाशक्ति धर्मलोपोऽन्यथा मवेत्। एवमेवंविधो यत्र सम्मानः प्रतिपादितः ॥१६॥ तत्रापमानलाभाय को गच्छति सुबुद्धिमान् । तत्क्षमस्य महेशानि पितुस्तव महाध्वरे ॥२०॥ नावयोगंमनं युक्तं विनाह्वानं सुराचिते।

.संत्युबाच--

यबुक्तं सत्यमेवैतत्प्रमो नास्त्यत्र संशयः ॥२१॥ गतस्य हि कदाचित्ते सम्मानं स करिष्यति ।

### शिव उवाच-

न तादृशस्तव पिता यदाह्वानं विना गतम् ॥२२॥
कवाचिन्नौ समामध्ये सम्मानेन ग्रहोध्यति ।
मन्नामस्मरणादेव निन्दते मामहनिशम् ॥२३॥
स करिष्यति सम्मानं ममेति तव दुर्मतिः ।

सत्युवाच-

त्वं याहि वा महादेव मा वा कुरु यथारुचि ॥२४॥ ग्रहं यास्यामि तत्राज्ञां देहि मां त्वं महेश्वर । कन्या पितृगृहे श्रुत्वा महायज्ञमहोत्सवम् ॥२५॥ कथं वैयं समास्थाय स्थातुमुत्सहते गृहे ।

श्रसम्मान्याः समाहता लमन्ते यत्र पूजनम् ॥२६॥

सम्मान्यस्तु समाकण्यं कथं वैयं समाश्येत् ।

ग्रन्यत्र विद्यतेऽपेक्षा चाह्वानस्य महेश्वर ॥२७॥

गन्तुं पितृगृहे कन्या नाह्वानं समपेक्षते ।

तस्मात्पितृगृहे नूनं गमिष्याम्यनुमन्यताम् ॥२८॥

मम तत्र गतायाश्च सम्मानं कुरुते यदि ।

तदोक्त्वा पितरं तुम्यं दापिष्ट्यामि चाहुतिम् ॥२६॥

ममाग्रे यदि ते निन्दां करिष्यति विमूदघीः ।

तवा तस्य महायज्ञं नाज्ञ्यामि न संज्ञ्यः ॥३०॥

#### शिव उवाच---

न तत्र गमनं युक्तं कदाचिदिप ते सित । ब्रवीमि सत्यं सम्मानस्तत्र ते न मिविष्यित ॥३१॥ मिनिन्दनमसह्यं ते करिष्यित पिता तव । प्रागान् हास्यित तच्छ्रुत्वा तस्य त्वं कि करिष्यसि ॥३२॥

### सत्युवाच-

यास्याम्येव महादेव सत्यं मत्पितुरालये । तदाज्ञापय वा नो वा सत्यं सत्यं वदामि ते ॥३३॥

### शिव उवाच---

मद्राक्यमुल्लङ्घ्य पुनः पुनः कि ब्रवीवि गन्तुं पितुरालये वचः । प्रयोजनं वात्र किमस्ति सत्यं ब्रूहि स्फुटं तत्कथये तदुत्तरम् राश्याः ग्रसम्मानमयं येषां वर्तते न दुरात्मनाम् । त एव तत्र गच्छन्ति यत्रासम्मानसम्मवः ॥३५॥ मान्यः कदापि नो गच्छेदपूजकगृहे सति । ग्रपूजकस्य या पूजा न सा पूजेति भण्यते ॥३६॥ मन्निन्दनथुतौ चेन्न प्राप्तिस्ते जायते सति । मन्निन्दकगृहे सस्माद्धेतोस्त्वं गन्तुमिच्छिति ॥३७॥

### सत्युवाच--

त्वन्निन्दनश्रुतौ शम्मो न प्राप्तिर्जायते सम । तच्छ्रोतुमिच्छुनौ वापि तत्र गन्तं समुत्सहे ॥३८॥ यदैव त्वा परित्यज्य सर्वानाहूय वैवतान्। समारमन्महायक्षमसम्मानस्तदैव हि ॥३६॥ जातस्तव महेशान तत्समालोकते प्रजा । यद्येनं स महायज्ञं सम्पादयित मित्पता ॥४०॥ त्वामनाहत्य दर्पेण तदा ते कोऽपि नो जनः । ग्राहुर्ति श्रद्धयोपेतः सम्प्रदास्यति भूतले ॥४१॥ ततोहं तत्र यास्यामि तदाज्ञापय वा न वा । नाप्स्यामि यज्ञभागं वा नाशयिष्यामि वा मखम् ॥४२॥

### श्रीशिव उवाच---

वारितापि महादेवि न शृगोषि वचो मम ॥
श्रपकर्म स्वयं कृत्वा परं दूषयते क्रिधीः ॥४३॥
जानामि वार्ग्वाहर्भूतां त्वामहं दक्षकन्यके ।
यथारुचि कुरु त्वं च ममाज्ञां कि प्रतीक्षसे ॥४४॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवमुक्ता महेशेन तदा दाक्षावरणी सती। चिन्तयामास सा ऋद्वा क्षरणमारक्तलोच्ना ॥४४॥ सम्प्रीर्थ्य मामनुप्राप्य पत्नीमावेन शङ्करः। ग्रिधिक्षिपत्यद्य तस्मात्त्रमावं दर्शयाम्यहम् ॥४५॥ 🛴 शम्भुः समीक्ष्य तां देवीं क्रोधविस्फुरिताधराम् । कालाग्नितुल्यनयनां मीलिताक्षस्तदाऽमवत् ॥४७॥ सहसा मीमवंष्ट्रास्या साट्रहासं तदाकरोत् । तन्निशम्य महादेवो मीतभीतो विमुग्धवत् ॥४८॥ कष्टेनोन्मोल्य नेत्राशि तां ददर्श मयानकाम् । एवं संवीक्ष्यमाणा सा सहसा तेन नारद ॥४६॥ त्यक्तवा हेमपटीमासीवृवुद्धावस्थासमप्रमा । विगम्बरा लसत्केशा ललज्जिह्वा चतुर्भुजा ॥५०॥ कालानललसद्देहा रैस्वेदाक्तेन तनुरुहा। महामीमा घोररावा मुण्डमालाविभूषणा ॥५१॥ उद्यत्प्रचण्डकोटचामा चन्द्रार्धकृतशेलरा । उद्यदादित्यसंकाशा किरीटोज्ज्वलमस्तका ॥५२॥

एवं समादाय वपुर्भयानकं जाज्वत्यमानं निजतेजसा सती । कृत्वाट्टहासं सहसा महास्वनं सोत्तिष्ठमाना विरराज तत्पुरः ॥५३॥ तथाविषां कार्यवतीं निरीक्ष्य तां विहाय धेर्यं सह चेतसा तदा । चकार बुद्धि स पलायने भयात् समभ्यधावच्च दिशो विमुग्धकत्।।५४॥ तं वाबमानं गिरिशं विलोक्य वै दाक्षायराी वारियतं पूनः पूनः । चकार माभैरिति शब्दमुच्चकैः साट्टाट्टहासं सुमहामयानकम् ॥ ५५॥ निशम्य तद्वाक्यमतीव सम्मयात्तस्थी न शम्भः क्षणमप्यमुत्र वै। दिगन्तुभागन्तुभतीव वेगतः समम्यधावद्भयविह्वलस्तदा ॥५६॥ एवं पाँत वीक्ष्य भयामिमूतं दयान्विता सा पतिवारणेच्छ्या। सर्वासु दिक्षु क्षणमप्रतः स्थिता तदा च घृत्वा दश मूर्तयः पराः ॥५७॥ संभावमानो गिरिशोऽतिवेगतः प्राप्नोति यां यां दिशमेव तत्रःताम् । मयानकां वीक्ष्य मयेन विद्वतो दिशं तथान्यां प्रति चाप्यधावत ।।५८॥ न प्राप्य शम्भुहि मयोज्भितां दिशं तत्रैव सम्मुद्रितचक्षुरास्थितः। बन्मील्य नेत्राणि ददशं तां पूरः श्यामां लसत्पङ्कसन्निभाननाम् ॥५६॥ हसन्मुर्ली पीनपयोधरद्वयां दिगम्बरां मीमविशाललोचनाम् । विमुक्तकेशीं रिवकोटिसन्निमां चतुर्भुजां दक्षिए।सम्मुखस्थिताम् ॥६०॥ एवं विलोक्य तां शम्भुरतिभीत इवाबवीत्।

एवं विलोक्य तां शम्भुरतिमीत इवाब्रवीत्। का त्वं स्थामा सती कुत्र गता मत्प्राग्यवल्लमा ॥६१॥

### सत्युवाच---

न पश्यसि महादेव सतीं मां पुरतः स्थिताम्। काली तारा च लोकेशी कमला भुवनेश्वरी ॥६२॥ छिन्नमस्ता षोडशी च सुन्दरी बगलामुखी। घूमावती च मातङ्की नामान्यासामिमानि वै ॥६३॥

### शिव उवाच---

कस्याः कि नाम देवि त्वं विशिष्य च पृथक् पृथक् । कपयस्य जगद्वात्रि सुप्रसन्नासि मे यदि ॥६४॥

### देग्युवाच ---

येयं ते पुरतः मृष्णा सा काली भीमलोचना । स्यामवर्णा च या देवी स्वयमुख्यं व्यवस्थिता ॥६५॥

सेयं तारा महाविद्या महाकालस्वरूपिएरी। सक्येतरेयं या देवी विशीर्वातिभयप्रदा ॥६६॥ इयं देवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते । वामे तवेयं या देवी सा शम्मो भूवनेश्वरी ॥६७॥ पृष्ठतस्तव या देवी वगला शत्रुसुदिनी। विद्विकोणे तवेयं या विश्ववारूपवारिएरी ॥६८॥ सेयं घूमावती देवी महाविद्या महेदवरी। नैऋत्यां तव या देवी सेयं त्रिपुरसुन्दरी ॥६८॥ वायी यत्ते महाविद्या सेयं मातङ्गकन्यका । ऐशान्यां षोडशी देवी महाविद्या महेश्वरी ॥७०॥ ग्रहं त भैरवी भीमा शम्भो मा त्वं भयं कुरु। एताः सर्वाः प्रकृष्टास्तु मूर्तयो बहुमूर्तिषु ॥७१॥ मक्त्या सम्मजतां नित्यं चतुर्वर्गफलप्रदाः । सर्वामोष्टप्रदायिन्यः साधकानां महेश्वर ॥७२॥ मारएगोच्चाटनक्षोभमोहनद्रावराानि च। वश्यस्तम्मनविद्वेषाद्यभिष्रेतानि कूर्वते ॥७३॥ इमाः सर्वा गोपनीया न प्रकाश्याः कदाचन । तासां मन्त्रं तथा यन्त्रं पूजाहोमविधि तथा ॥७४॥ पुरश्चर्याविधानं च स्तोत्रं च कवचं द्वतथा। श्राचारं नियमं चापि साधकानां महेश्वर ॥७४॥ त्वमेव वक्ष्यसि विभो नान्यो वक्तात्र विद्यते । ः त्वदुक्तागमशास्त्रं तु लोके ख्यातं भविष्यति ॥७६॥ श्रागमञ्जेव वेदश्च द्वौ बाहु मम शङ्कर। ताम्यामेव घतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् ॥७७॥ पर्त्वेतौ लङ्कयेन्मोहात्कदाचिदपि मृढघीः। सोऽघः पतितहस्ताभ्यां गलितो नात्र संशयः ॥७८॥ तावेव श्रेंयसां हेतू दुरूहावतिदुर्घंटौ । सुधीमिरतिदुर्जेयौ पारावारविविजतौ ॥७६॥ यक्वागमं वा वेदं वा समृत्लङ्क्षचान्यथा मजेत्। तमुद्धर्तुमशक्ताऽहं सत्यमेष न संशयः ॥५०॥

विविच्य चानयोरंक्यं मितमान्धमंमाचरेत् ।
कदाचिदिप मोहेन भेदयेन्न विचक्षणः ॥५१॥
ध्रासां ये साधकास्ते तु सभायां वैष्ण्वा मताः ।
मय्यिपतान्तःकरणा मवेयुः सुसमाहिताः ॥५२॥
मन्त्रं यन्त्रं च कवचं दसं यद्गुरुणा स्वयम् ।
गोपनीयं प्रयत्नेन तत्प्रकाश्यं न कुत्रचित् ॥५३॥
प्रकाशात्सिद्धिहानिः स्यात्प्रकाशादगुभं भवेत् ।
सस्मात्सवंप्रयत्नेन गोपयेत्साधकोत्तमः ॥५४॥
ध्रहं तव प्रियतमा त्वं च मेऽतिप्रियः पितः ॥५४॥
ध्रहं तव प्रियतमा त्वं च मेऽतिप्रियः पितः ॥५४॥
पितुः प्रजापतेदंपंनाशायाद्य वजाम्यहम् ।
तदाज्ञापय देवेश त्वं न गच्छिस चेद्यदि ॥५६॥
६ति देव मम।मोष्टं त्विय वानुमताष्यहम् ।
गच्छामि यज्ञनाशाय पितुदंक्षप्रजापतेः ॥५७॥

### श्रीमहादेव उवाच-

इति तस्याः वचः श्रुत्वा मीतमीत इव स्थितः । प्रोवाच वचनं शम्भुः कार्ली मीमविलोचनाम् ॥८८॥

### शिव चवाच---

जाने त्वां परमेशानीं पूर्णी प्रकृतिमुत्तमाम् ।
प्रजानता नया मोहाद्यदुक्तं क्षन्तुमहंसि ॥८६॥
त्वनाद्या परमा विद्या सर्वमूतेव्ववस्थिता ।
स्वतन्त्रा परमा शक्तिः कस्ते विधिनिषेषकः ॥६०॥
त्वं चेद्गमिष्यसि शिवे दक्षयज्ञविनाशने ।
का मे शक्तिस्त्वां निषेद्धं कथं तत्रास्मि वा क्षमः ॥६१॥
यच्वोक्तं पतिमावेन मया ते ह्यप्रियं वचः ।
तत्क्षमस्य महेशानि यथारुचि कुरुव्व च ॥६२॥

### भीमहादेव उवाच---

एवमुक्ता महेशेन तदा सा जगदम्बिका । ईषत्मुहास्यवदना वचनं चेदमब्रवीत् ॥६३॥

त्वं तिष्ठ सर्वप्रमर्थरत्र देव महेश्वर । याम्यहं मित्रतुर्वेहे साम्प्रतं यज्ञदर्शने ॥६४॥ इत्युक्त्वा स महादेवं ताराष्यूष्वं व्यवस्थिता। एकरूपा समभवत्सहसा तत्र नारद ॥६४॥ श्रन्याश्च मूर्तयश्चाष्टी सहसान्तहितास्तदा । ग्रय शम्भुः समालोक्य गन्तुकामां सुरेश्वरीम् ॥६६॥ प्रमथानाह भगवान् रथमानयतोत्तमम्। युतं चायुतसिहेन रत्नजालविराजितम् ॥६७॥ तङ्गुत्वा तत्क्षराादेव प्रमथाधिपतिः स्वयम् । रथं समानयस्तिहैरयुर्तर्युतमाशुगैः ॥६८॥ तं रत्नजालसंयुक्तं रथं पर्वतसन्निमम्। नानाविधपताकाभिः सर्वतः समलङ्कृतम् ॥६६॥ वायुप्रवेगैः सिहैश्च युतं चायुतसङ्ख्यकैः । तां समारोपयामास प्रमथाधिपतिः स्वयम् ॥१००॥ तस्मिन् रथे स्थिता काली विवमी भीमरूपिएगी। मुमेरुशृङ्गमारूढा मेघपङ्क्तिरनुत्तमा ॥१०१॥ त्रासयन्ती जगत्सवं युगान्ते मुनिसत्तम। ततो नन्दो रथं तूर्ण चोदयामास बुद्धिमान् ॥१०२॥ ररोद शोकदु:खातं: शम्भुः सोऽपि महामते। कालीं कोघान्वितां दृष्टा चलिताः सर्वदेहिनः ॥१०२॥ चण्डांश्ररिप सम्भोतः पततीति घरातले। संक्षुब्धाः सागराइचासन् दिशो व्याकुलितास्तथा ॥१०४॥ वायुवंवी महावेगः सूर्यं निर्मिद्य मूतले। वेतुरुल्काश्च शतशो महाऽमङ्गलसूचकाः ।।१०५॥ प्रायाच्च दक्षनिलयं स रथस्य क्षरणार्घतः। हुष्ट्वा तां भयसन्त्रस्ताः सतीं दक्षालयस्थिताः ॥१०६॥ श्रीमहामागवते उपपुराणे कालीरथगमनं नामाष्टमोऽघ्याय:।

## नवमोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच-

प्रथ दाक्षायणी देवी मुक्तकेशी शुभस्तनी ।
प्रवतीयं रथात्णं प्रययो मातृसन्निधम् १८।।
दक्षपत्नी प्रसृतिस्तु पुत्रीं हृष्ट्वा चिरागताम् ।
क्रोडं कृत्वा मुखाम्भोजं वाससा परिभृज्य च्रारा।
पुम्बयन्ती सर्ती प्राह विलयन्ती मुहुर्मृहुः ।
मातस्त्वं सर्वदेवेशं पति प्राप्य सदाशिवम् ।।३।।
पशोच्यासि गतास्यस्मान् क्षिप्त्वा शोके महाणंवे ।
त्वमाद्या परमा शिक्तिस्त्रजगज्जनती स्वयम् ॥४॥
त्वं ममोदरजातासि माग्यं मम महत्तरम् ।
दूरमूतोऽद्य मे शोकिश्चरेणाधिगतः सित ॥४॥
यत्त्वां पश्यामि मद्गेहे कृपया समुपस्थिताम् ।
पितापि तव वुर्बृद्धिरज्ञात्वा परमं शिवम् ॥६॥
तमेव विद्विषन्मोहात्कुरुते यज्ञमुत्तमम् ।
न त्वामसावाह्वयति न शिवं परमेश्वरम् ॥७॥
उक्तोऽपि बहुषास्मामिर्मुनिमिश्च विषक्षणः ॥

### सत्युवाच-

शिवं यज्ञेश्वरं वेवं सर्वदेवतदेवतम् ॥५॥
मनाहत्य पिता यज्ञं कुरुते सर्वदेवतैः ।
निर्विष्ठनेन समाप्तिस्तु नैवास्य परिदृश्यते ॥६॥
ममैवं जायते बुद्धर्मन्यतां कोऽपि किञ्चन ।

### प्रसृतिरवाच-

श्रुख बत्से मया स्वप्ने यद्वात्राववलोकितम् ॥१०॥ स्रतीवमयदं घोरं तुमुलं लोमहर्षणम् । यत्र दक्षो देवगर्णमहायद्वे व्यवस्थितः ॥११॥

तत्राकस्मात्समायाता काचिद्वी महेश्वरी। महामेघप्रभाव्यामा मुक्तकेशी दिगम्बरा ॥१२॥ चतुर्भुजा श्रट्टहासा ज्वलन्नेत्रत्रयोज्ज्वला । तां हृष्ट्वा चिकतो दक्षः पप्रच्छ विनयान्वितः ॥१३॥ कासि कस्यासि दियता कथमत्र समागता। सा प्राह कि न जानासि सती ते तनया ह्यहम् ॥१४॥ ततो दक्षः शिवं निन्दन्तुवाच बहुधा वचः । तज़ुत्वा सा महाकोघाद्यज्ञवह्नी विवेश ह ।।१५॥ ततश्च भीमकर्मागः प्रमथाः कोटिशः क्षगात् । समायाता भीमरूपास्ततक्ष्व पुरुषो महान् ॥१६॥ महोग्रकर्मा चायातः कालान्तकयमोपमः । स तु विष्णुमुखान्देवान् विनिजित्य महाध्वरम ॥१७॥ वमञ्ज प्रमर्थः साद्धं वक्षमुण्डं समच्छिनत् । प्रजापतिर्देक्त्रहीनो यज्ञकुण्डतटे स्थितः ॥१८॥ महोग्ररूपिएाः कद्धाः खादित् तं समुद्यताः । कौपीनवाससः सर्वे जटामुकुटमण्डिताः ॥१६॥ विमूतिलिप्तसर्वाङ्गाः ज्ञूलपाज्ञासिपाग्णयः । पिबन्ति शोणितं तस्य नृत्यन्ति च हसन्ति च ।।२०॥ दृष्ट्वैवं तु तदा सर्वे दक्षस्य पुरवासिनः। थ्याकुला रोदमानाइच हाहाकारपरायणाः ॥२१॥ ततो ब्रह्मा तु सम्प्रार्थ्यं देवदेवं सदाशिवम् । समानीय स्वयं प्राह दक्षं जीवय जीवय ।।२२॥ यज्ञं समापय विमो देवदेव प्रसीद माम्। तच्छूत्वा वचनं तस्य दक्षं स समजीवयत् ॥२३॥ दत्त्वैकं छागमुण्डं तु शिवनिन्दनकारणात्। एवं दृष्टो मया स्वप्नो रजन्याः शेष एव हि ॥२४॥ सा च त्वं इयामकराचि समायातासि मत्पुरम्। यथा स्वप्ने मया बुष्टा तथा साक्षात्प्रवृश्यसे ।।२५॥ मवितव्यं ययाहव्टं दक्षस्यापि प्रजापतेः। यतस्त्वां स्वप्नसंदृष्टां तथैव हि विलोकये ॥२६॥

मातः कदाचित्तत्स्वप्नं विकतं सम्मविष्यति । शिवनिन्दाफलं प्राप्य मूर्खत्वं सोऽपि हास्यति ॥२७॥ युवां ज्ञास्यति विद्वेषमचिरेणंव हास्यति । त्वं चिरं जीव हे पुत्रि न ते हानिः कदाचन ॥२०॥ भूयात्स्वप्ने वियोगं तु दृष्ट श्रायुक्त्व वो मवेत् । त्वं यस्य स ह्यशोच्यक्त धन्यक्त्व स हि माग्यवान् ॥२६॥ नाहं त्वया कदाचित् त्यक्तव्या जननी तव ।

### श्रीमहादेव उवाच---

एवं सम्प्राप्य सन्मानं सती नत्वा च मातरम् ।।३०॥ ग्रनुज्ञाता तया तुणं ययौ दक्षस्य सन्निधिम् । एतस्मिन्नेव काले तु दक्षस्य पुरवासिनः ॥३१॥ परस्परं समाजस्थाः किमेतन्महदद्भुतम्। सती कनकगौराङ्गी सौम्यरूपा वराङ्गना ॥३२॥ मीमरूपा कथमभून्नवीनजलदप्रमा । मुक्तकेशी मीमदंष्ट्रा क्रोघाद्वीप्तविलोचना ॥३३॥ द्वीपिचमंपरीघाना वीरबाहुचतुष्टया। कथमेवं समायाता यज्ञेऽस्मिन्सुरसंसदि ।।३४॥ मन्ये जगदिवं कोधाद्ग्रसन्तीव क्षग्गार्घतः। न जाने का गतिर्वा स्यादद्य दक्षप्रजापतेः ॥३५॥ कृत्वापमानमस्यास्तु यज्ञं तु कुरुते सुरैः। नूनं तस्य फलं दातुं क्रुद्धैषा समुपागता ॥३६॥ संहारकाले या विष्णुं ब्रह्मारामिप नाशयेत्। सेषा चेन्नाशयेदाज्ञं विष्णुवी कि करिष्यति ॥३७॥ ष्प्रयागत्य सती यज्ञशालायां तं प्रजापतिम्। ददर्श शिवविद्वेषोद्भवहर्षसमाकुलम् ।।३८॥ तां वृष्ट्वा हव्यमोक्तारो देवाइच ऋषयस्तथा। बृहस्पतिः सुराइचापि समकम्पन्त साध्वसात् ॥३६॥ निश्चलाक्षास्त्यक्तकार्यास्तामेव दहशुः पराम् । देवाः सर्वे महात्मानः पटे चित्रापिता इव ॥४०॥

न नमन्ति मयात्केचित्साक्षाइक्षमयात्मुराः ।
प्रयोमुर्मनसा काली देवी संहारकारिग्गीम् ॥४१॥
ततो दक्षो विलोक्यैव सर्वानेव तथाविद्यान् ।
दिक्ष्वक्षिग्गी प्रसार्यैव सर्वतः समलोकयत् ॥४२॥
ततो दद्यां तां कालीं कोधाद्दीप्तविलोचनाम् ।
मुक्तकेशीं त्यक्तवस्त्रां धूमाञ्जनवयप्रमाम् ॥४३॥

#### दक्ष उवाच---

कासि कस्यासि दुहिता वनिता विगतत्रपा। कथमत्र समायाता सतीव समलक्ष्यसे ॥४४॥ कि वा शिवालयात्पुत्रि सती मे त्वं समागता॥

### सत्युवाच---

पितः किमेतत्स्वां कन्यां मां न जानासि ते सतीम् ॥४५॥ त्वं मे पिताहं त्वत्कन्या पितरं त्वां नतास्म्यहम् ॥

#### दक्ष उवाच-

कि मातरेवं कस्मास्वं क्यामा भूतासि हा सित ॥४६॥ लसत्कनकगौराङ्गी बरच्चन्द्रसमप्रमा । विव्यवस्त्रपरीधाना पूर्वमासीगृं हे मम ॥४८॥ सा त्वं विगतवस्त्राद्य समायामागतासि किम् । कथं वा मुंक्तकेशी त्वं कथं वा मीमलोचना ॥४६॥ किमयोग्यं पति लब्ध्वा प्राप्ता त्वमीवृशीं दशाम् । मम यज्ञमहोत्साहे त्वं नाहुता मया पुनः ॥४६॥ शिवपत्नीत्वहेतोवें न तु स्नेहाद्यमावतः । मद्रं कृतवती या त्वं स्वयमेव समागता ॥४०॥ त्वद्धें वस्त्रभूषादि स्थापितं परिगृह्यताम् । हा मुते प्राग्तुल्यासि सित त्रैलोक्यमुन्दरि ॥५१॥ प्राप्यायोग्यं पति शम्भुं दुःखितासि मुलोचने । इति दक्षोदितं श्रुत्वा शिवनित्रामास सा सती । क्षगाधेनैव पितरं समस्यं वैवतैः सह ॥५३॥

शक्तोमि मस्मसात्कतुँ थितृहत्याभयेन तत् । न करिष्यामि किन्त्वेनं मोहये सह देवतैः ॥५४॥

Number

एवं विचिन्त्य मनसा सती वाक्षायणी तदा। म्रात्मनस्तुत्यरूपा सा छायां समसृजत्क्षराात् ॥५५॥ छायासतीं सती प्राह मद्वाक्यमवधारय। त्वमेकं कुरु मत्कार्यं यज्ञमेनं विनाशय ।।५६। उक्त्वा बहुविघं वाक्यं पित्रा सह सुलोचने । शिवनिन्दाकरं वाक्यं श्रुत्वा पितृमुखान्मम ॥५७॥ विशस्व यज्ञबह्नौ त्वं चवा ज्वलितविग्रहा। श्रहमस्य सुतेत्यस्माद्गवितः शिवनिन्दनम् ॥५८॥ करोति तेन तं गवं त्वमाशु परिचूर्णय। त्वयि वह्नौ प्रविष्टायां श्रुत्वा देवो महेश्वरः ॥५६॥ शोकसन्तप्तहृदयः समायास्यति निश्चितम् । निजित्य देवान् विष्णुं च यज्ञरक्षरातत्परम् ॥६०॥ नाशियष्यति यज्ञं च पितरं च विधष्यति । एवमुक्त्दा महाकाली छायाकाली हसन्मुखी ।।६१॥ स्वयमन्तर्हिता मुत्वा देवी गगनमास्थिता । मेरीमृदञ्जनावैश्व तूर्यशब्दैर्महोत्सवैः ॥६२॥ तत्रामवत्युष्पवृष्टिरतीव मुनियुङ्गव। नैतदालोकितं कैश्चिद् देवैर्वापि महर्षिभिः।।६३।। तन्मायामोहितैस्तस्या निकटे संस्थितैरपि। ग्रय छायासती कुद्धा प्राह दक्षं प्रजापतिम् ॥६४॥ 🖟 कि निन्दसि सर्ती मोहाद्वेषदेवं सनातनम् । ि वाचं नियच्छ कल्यारां यदीच्छिति सुदुर्मते ॥६५॥ छिन्दे जिल्लां महामूर्खं शिवनिन्दाकरामिमाम् । चिरं यत्परमेशानी निन्दितः सुरसंसदि ॥६६॥ फलं समागतिमिति तस्याद्यैव हि लक्षये। यो निन्दति महेशानं सर्वलोकंककाररणम् ॥६७॥ शिरिङ्जिनति तेषां स परमात्मा सवाशिवः ।।

दक्ष उवाच --

बालिके स्वल्पमितिके मा पुनर्जूहि मेऽग्रतः ॥६८॥ जानामि तं दुराचारं प्रेतमूमिनिवासिनम् । स्वयं समाजितं बुद्धचा पीत भूतगरणाधिपम् ॥६९॥ गत्वा स्वयोग्यं परमं सुखमाप्नोषि दुर्मते । श्रहं प्रजापतिर्दक्षी देवदेवीषु गोचरः ।।७०॥ ममाग्रे कि शिवं स्तौषि यच्छ्रोतुं नैव शक्यते ।। छायासत्युवाच—

पुनर्बवीमि हे दक्ष यदि कल्याग्गमिच्छति ॥७१॥
त्यज पापर्मात मक्त्या मज देवं सदाज्ञिवम् ।
यदि मोहात्परात्मानं पुनिनन्दिस शङ्करम् ॥७२॥
तदा त्वां समखं शम्भुनीशिष्ण्यति निश्चितम् ॥

#### दक्ष उवाच--

कुपुति बुश्चिरत्रा त्वं चक्षुषोमें बहिभंव ॥७३॥
प्राप्ता यदा पति शम्भुं तदैव त्रं मृतासि मे ।
पुनः पुनः स्मारयसि कथं रुद्रं निजं पतिम् ॥७४॥
तुषानल इवान्तस्थो येन मे वर्धतेऽनलः ।
त्वं मे कुपुत्रि दुर्बुद्धिः शिवं पतिमुपागता ॥७४॥
त्वद्दर्शनेन महेहो वह्यते शोकविह्नना ।
सा त्वं मे चक्षुषोर्बाह्यं शीघ्रं मव दुरात्मिके ॥७६॥
मर्तुर्गुरानुवादं ते मा कुरुष्व ममाग्रतः ॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवमुक्ता तु सा देवी छायाकाली रुवान्विता ॥७७॥
दघी भयानकां भूतिं ज्वलन्नेत्रत्रयोज्ज्वलाम् ।
नक्षत्रलोकसम्प्राप्तमस्तकां विस्तृताननाम् ॥७६॥
ग्रापादलम्बसंमुक्तकेशपाशिवराजिताम् ।
मध्याह्नार्कसहस्रामां युगान्तजलदप्रमाम् ॥७६॥
ततः सा कोधदीप्ताङ्गी साट्टहासं मुहुर्मुहुः ।
कृत्वा गम्मीरया वाचा दक्षमाह महेश्वरी ॥५०॥
ग्रहं ते चक्षुषोर्बाह्यं भविष्यामि न केवलम् ।
त्वज्जातदेहवाह्यापि भविष्याम्यचिरादिह् ॥५१॥
एवं छायासती देवी कोधाद्दीप्तविलोचना ।
पश्यतां सर्वदेवानां यज्ञवह्नौ समाविशत् ॥५२॥
तत्तश्रचाल वसुषा वायुः सुतुमुलो ववौ ।
पेतुः सूर्यं विनिभिद्य महोत्का धर्णीतले ॥५३॥

दिशश्च व्याकुला ह्यासन् ववर्षः शोगितं घनाः । क्रिक्टियेवेवे देवाः सर्वे विवर्णाः स्युः कुण्डेऽनिनिवंवो ततः ॥ प्रशा शृगालकुक्कुरेहं व्यं भिक्षतं यज्ञमण्डपे । श्मशानयद्यज्ञगृहं समभूच्च क्षणार्धतः ॥ प्रशा दक्षोऽपि क्लानवदनो निःश्वासान्मुमुचे मुहः । पुनर्यथाकथिक्चच्च यज्ञं प्रावर्तयन् दिजाः ॥ प्रदा विकाता श्वासन् मयात्पशुपतेर्मुने । अञ्चः परस्परं सर्वे देवाश्चापि महषंयः ॥ प्रणा वार्ताऽशुभा क्षणेनैव संचरत्यतिदूरतः । श्रद्यंव श्रोध्यति शिवः सत्या देहविसजंनम् ॥ प्रदा सन् महाराजो जगत्सहारकारकः । न जाने कस्य कि कुर्यात्कित स्वाहिष्यतः । वार्वेदस्तु समामध्यादत्यिक्तर्योत्यतः । केलासं प्रययो शोद्यं महर्षिमुंनिपुङ्गवः ॥ ६०॥ श्रीमहाभागवते उपपुराणे छायासत्यगितप्रवेशो नाम नवमोऽध्यायः ॥

# दशमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

द्रयागत्य मुनिश्रेष्ठो नारतो ब्रह्मगः सुतः । द्राश्रुपूर्णेक्षणं प्राह देवदेवं त्रिलोचनप् ॥१॥ देवदेव नमस्तुम्यं नारदोऽहं महेश्वर । दक्षालयात्समायातो वार्तां त्वं श्रुतवान्नहि ॥२॥ दक्षयज्ञे गता देवी सती ते प्राणवल्लमा । तव निन्दां ततः श्रुत्वा जहौ देहं ष्वान्विता ॥३॥ दक्षः सितसतीत्येवमाक्षिप्य स मुहुर्मुहुः । पुनदंघी मनो यज्ञे देवा गृह्णन्ति चाहुतिष् ॥४॥ इति नारदवक्त्रात्स श्रुत्वा दुःखपरं वचः । हरोद बहुषा शोकाद्देवदेवस्त्रिलोचनः ॥४॥

हा हा सित गता क्वासि त्यक्त्वा मां शोकसागरे। त्वया विना कथं वाद्य जीवितं घारये ह्यहम् ॥६॥ कि त्वं पितृगृहे गन्तुं निषिद्धा बहुधा मया। तेन सञ्जातरोषा मां परित्यज्य गता शिवे ॥७॥ विलप्यैवं बहुविधं महादेवस्त्रिलोचनः। चुक्रोध रक्तनेत्रास्यो बभूव च महामुने ॥ ६॥ रुद्रं कोधान्वितं दृष्ट्वा सर्वभूतानि तत्रसुः। क्षुब्धमासीज्जगत्सर्वं चचाल वसुधा भृशम् ॥१॥ श्रयोध्वंनयन।दग्निः प्रादुरातीन्महाद्युतिः । तस्नादग्नेः सममवदेकः परमपूरुषः ॥१०॥ प्रदधन्महतीं मूर्ति कालान्तकयमीपमः। ज्वलद्वह्निस्फुलिङ्गाभनेत्रत्रयमयानकः ॥११॥ विमुतिलिप्तसर्वाङ्गश्चन्द्राधंकृतशेखरः। मध्याह्नकोटिसूर्यामजटामि॰डतमस्तकः ॥१२॥ स प्रएाम्य महादेवं देवदेवं महेश्वरम्। त्रिश्च प्रदक्षिणीकृत्य कृताञ्जलिपुटोऽबवीत् ॥१३॥ कि पितः करवाण्यद्य ब्रह्माण्डं सचराचरम् । नाशयामि क्षरार्धेन यद्यनुज्ञां ददासि मे ॥१४॥ किमिन्द्राद्यान् सुरश्रेष्ठान्केशे घृत्वा तवाग्रतः । द्यानयामि यमं मृत्युं नयामि वद चेद्विमो ॥१५॥ प्रतिज्ञा मे महेशान सत्यं सत्यं ब्रवीमि तै। यस्य त्वं शमनार्थाय कथयिष्यसि मामिह ॥१६॥ तथैव शमयिष्यामि भ्रपि शकं सुरेश्वरम्। ग्रपि वैकुण्ठनायश्चेत्तत्सहायं करिष्यति ॥१७॥ तदा तं कुण्ठितास्त्रं च करिष्येऽहं तवाज्ञया।

### शिव उवाच---

त्वं नाम्ना वीरभद्रोऽसि प्रमथानां पतिः स्वयम् ।।१८॥ गत्वा दक्षपुरं यतं नाशयाशु ममाज्ञया । तत्सहायाश्च ये देवा मां परित्यज्य चागताः ।।१६॥ तेषामिप नियन्ता त्वं भव वत्स ममाज्ञया। मन्तिन्दनरतं वक्त्रं दक्षस्यापि प्रजापतेः ।।२०॥ छिन्धि गच्छ द्रुतं तत्र मा चिरं कुरु हे सुत। इत्युक्तवा वीरमद्रं स महादेवस्त्रिलोचनः ॥२१॥ निःश्वासान्मुमुचे तस्माद्गरा। जाताः सहस्रशः। सर्वे ते मीमकर्माणः सर्वे युद्धविज्ञारदाः ॥२२॥ गदासिमुसलप्रासशूलपाषारापारायः। तैवृंतो वीरमद्रश्च प्रणम्य परमेश्वरम् ॥२३॥ प्रदक्षिग्तत्रयं कृत्वा निर्जगाम महामितः। सिंहनादं ततः कृत्वा सर्वे ते प्रमथाः क्षराात् ॥२४॥ ययुर्देकपुरीं यत्र यज्ञमारब्धवान् हि सः। ग्रथ कृद्धो वीरभद्रः प्रमथानाह कोषितान् ॥२५॥ यज्ञं नाज्ञयत क्षिप्रं विद्रावयत वै सुरान्। ततस्ते प्रमथाः सर्वे बभञ्जुस्तं महाध्वरम् ॥२६॥ केचिदुत्पाटच यूपांश्च चिक्षिपुश्च दिशो दश। कश्चिन्निर्वापयामास कुण्डं हव्यं तथापरे ॥२७॥ बुभुजुः क्रोघतास्राक्षा देवान् व्यद्रावयंस्तथा । एवं विध्वंसितं यज्ञं प्रमथैमीमरूपिभि: ॥२८॥ हष्ट्वा विष्णुरथागत्य प्रमथानब्रवीद्वचः। कयं विनाशितो यज्ञो युष्मामिर्देवता ग्रिप ॥२६॥ कथं विद्राविता यूयं के तद्वदत मा चिरम्।

### प्रमथा कचु ---

वयं श्रीदेवदेवेन प्रेषिताः प्रमथाः प्रमो ॥३०॥ शिवापमानजनकं नाशयामो महाध्वरम् । श्रयाह प्रमथान् कृद्धो वीरमदः प्रतापवान् ॥३१॥ मव स दक्षो दुराचारः शिवद्वेषपरायणः । मव च ते हव्यमोक्तारो घृत्वानयत मत्पुरः ॥३२॥ इत्याज्ञप्ता गणाः कृद्धाः प्राम्यधावन् दिशो दश । गृहीत्वा त्रिदशान् सर्वान् ममर्बुः कोधमूखिताः ॥३३॥

केचित्सूर्यं प्रगृह्यं व दन्तपङ्क्तिमचूर्णयन् । कश्चिदिंग्न बलाद्धत्वा जिह्नां तस्य समाच्छिनत् ॥३४॥ भयात्पलायमानस्य यज्ञस्य मृगरूपिगः। कश्चिच्छिरोऽच्छिनन्नासां सरस्वत्याश्च कश्चन ॥३५॥ श्रयंम्राश्राच्छिनद्वाह् श्रोव्ठमङ्किरसोऽपरः। यमं वबन्ध कश्चिच्च नैऋतं वरुणं तथा ॥३६॥ प्रमथा बाह्याणान् दृष्ट्वा प्रणम्य विनयान्विताः । मयं त्वजत हे वित्रा यात यातेति चाबुवन् ॥३७॥ तच्छुत्वा ब्राह्मणाः सर्वे वस्त्रालङ्करणादिकम्। यज्ञलब्धं गृहीत्वैव प्रययुः स्वीयमालयम् ॥३८॥ सहस्राक्षो महाबुद्धिर्मायूरं वपुरास्थितः। उड्डीय पर्वतं गत्वा छन्नः कौतुकमैक्षत ॥३६॥ एवं विद्रावितान् हब्द्वा प्रमथैर्देवपुद्भवान्। विष्णुर्नारायराो मौनी चिन्तयामास चेतसा ॥४०॥ दक्षो मृढमतिः शम्भुं विद्विषन्कुरुते मलम् । तस्मै ताहक् फलं नो चेद्विफलं स्याच्छ्रुतीरितम् ॥४१॥ शिवविद्वेष स्तेव विद्विष्टोऽस्मि न संशयः। म्रहं शिवः शिवो विष्णुर्भेदो नास्त्यावयोर्यतः ॥४२॥ ग्रनेन विष्णुरूपेण प्राथितोऽस्मि विशेषतः। निन्दितोऽस्मि महादेवस्वरूपेगाहमेव हि ॥४३॥ ग्रस्यापि भावद्वैविध्यं कर्माणा मनसापि च। विघत्ते द्विविधं मावं करिष्याम्यहमेव तत् ॥४४॥ रिक्षता विष्णुरूपेशा संहर्ता शिवरूपतः। कृत्वा स्नेहात्स्वयं युद्धं लब्ध्वा तत्र पराजयम् ॥४५॥ चद्ररूपेरा तं दक्षं शमिवव्याम्यसंशयम्। पश्चात्तु यज्ञं सम्पूर्णं करिष्यामि सुरैः सह ॥४६॥ विष्णोराराधनस्यात्र फलमेतद्धि कीर्तितम्। एवं निश्चित्य मनसा शङ्खचक्रगदाघरः॥४७॥ प्रमयान्वारयामास सिंहनादं मुमोच ह। म्रय मुद्धो वीरमद्रः प्राह विष्णुं सनातनम् ॥४८॥

विष्णो यज्ञपुमांस्त्वं हि श्रूयतेऽस्मिन्महाध्वरे । क्व स दक्षो दुराचारः शिवनिन्दापरायगः ॥४६॥ समानीय स्वयं देहि न त्वं युद्धं मया कुरु। प्रायशः शम्भुमक्तानां विशिष्टेषु त्वमग्रगीः ॥५०॥ विद्वेषिगां हितायापि त्वं चाप्येको व्यवस्थितः। ततः स्मित्वा प्राह विष्णुरहं योत्स्ये त्वया सह ॥५१॥ विजित्य मां रणे दक्षं नय पश्यामि ते बलम्। इत्युक्त्वा घनुरुद्यम्य शरजालमवाकिरत् । १५२॥ क्षतविक्षतसर्वाङ्गा गर्गास्तैरमवन् क्षर्गात्। रक्तं वेमुश्र शतशो मूछिताश्च सहस्रशः ॥५३॥ ततः स वीरभद्रोऽपि गदां चिक्षेप तं प्रति । सा तद्देहमनुत्राप्य विदीर्गा शतधाभवत् ॥५४॥ विष्णुश्चापि गदामेव प्रचिक्षेप रुषान्वित:। वीरमद्रं समासाद्य साप्यासीत् महामुने ॥५५॥ ततः पुनरमेयात्मा कोवाद्दीप्तविलोचनः। जग्राहान्यामपि गदामद्रिसारमयीं क्षरात् ॥५६॥ ततः खट्वाङ्गमादाय वीरमद्रो गदाघरम्। सन्ताङ्घ बाहुदण्डे तं गदां भूमौ न्यपातयत् ॥५७॥ ततः प्रकुपितो विष्णुश्रकं चिक्षेप तं प्रति । सुदर्शनं महाघोरं ज्वलन्तं निजतेजसा ॥५८॥ तं दृष्ट्वा वीरमद्रोऽपि शिवं संस्मार चेतसा । तेन कण्ठगतं चक्रं मालेव विबमौ मुने ॥५६॥ ततः कुद्धो रखे विष्णुः खड्गं सूर्यशतप्रमम्। जग्राह वीरमद्रं च निहन्तुं सोऽभ्यघावत ॥६०॥ ततः खड्गं च तं विष्णुं वीरमद्रः प्रतापवान्। हुङ्कारेण महाबाहुः स्तम्मयामास तत्क्षरणात् ॥६१॥ ततः संस्तम्मितं विष्णुं वीरमद्रः समभ्यगात् । श्रुलमुद्गरमुद्यम्य निहन्तुं क्रोधमूच्छितः ॥६२॥ ततोऽमबद्देववाणी वीरमद्र स्थितो मव। किमात्मानं विस्मृतोऽसि क्रोधमासाद्य चाहवे ॥६३॥

यो विष्णुः स महादेवः शिवो नारायणः स्वयम् । नानयोविद्यते भेदः कदाचिदपि कुत्रचित् ॥६४॥ इति श्रुत्वा वीरमद्रो नत्वा विष्णुं शिवात्मकम् । दक्षं गृहीत्वा केशेषु वाक्यमाह महामतिः ॥६५॥ येन वक्त्रेण देवेशं शिवं परमपूरुषम्। निनिन्दिथ त्वं तद्ववत्रं प्रहरामि प्रजापते ॥६६॥ इत्युक्तवा सम्प्रहायेंव दक्षवक्त्रं पुनः पुनः । नलाग्रेग प्रचिच्छेद कोधसंरक्तलोचनः ॥६७॥ तथान्ये ये महादेवनिन्दामाकर्ण्यं हिषताः । तेषां जिह्वाः श्रुतीश्चापि चिच्छेद प्रमथाधिपः ॥६८॥ एवं विनब्दे यज्ञे तु विधिः कैलासमभ्यगात्। प्राम्य च महादेवं विधिलोपं न्यवेदयत् ॥६६॥ उवाच तं महादेवं कथमेवं करोषि वा। सती नित्या जगद्वात्री जाता ब्रह्मस्वरूपिग्री ॥७०॥ तस्या देहपरिग्राह इति भ्रान्तं विडम्बनम् । सा तु दक्षविमोहाय महामाया जगन्मयी ॥७१॥ छायासती यज्ञकुण्डसन्निधौ स्थापिता तया। सैव छाया यज्ञवह्नी मोहार्थं वे प्रजापतेः ॥७२॥ प्राविशस्त्राकृता देवी स्वयं गगनमास्थिता । त्तद्धि कि त्वं न जानासि कथमेवं करोषि वा ॥७३॥ भागच्छ देवदेवेश प्रशातेषु कृपां कुरु । विधिसंरक्षकस्त्वं हि मा विधि परिलोपय।।७४॥ ध्रत्र यज्ञं समाप्यैव सहितोऽस्मामिरेव च । सम्प्रार्थ्यं परमेशानीं पुनर्द्रक्ष्यसि निश्चितम् ॥७५॥ त्तदागच्छ महादेव दक्षस्य निलयं प्रति । न तु गृह्णीब्व मां देव नान्यथा कर्तुमहंसि ॥७६॥ इति तस्य वचः श्रत्वा शिवो दक्षालयं पयो। समागतं विलोक्यैव वीरमहो ननाम तम् ॥७७॥ ततो बह्मा पुनर्देवं सम्प्रार्थ्योवाच सम्भ्रमात्। ब्राज्ञापय महेशान पुनर्यज्ञः प्रवर्तताम् ॥७८॥

ततः शम्भुवीरभद्रं समाज्ञापयदुत्सुकम् । त्यज कोपं वीरमद्र पुनर्यज्ञं प्रकल्पय ॥७६॥ इत्याज्ञप्तो बीरभद्रो महादेवेन तत्क्षणात्। पूर्ववत्कल्पयामास यज्ञं देवेन मोचयत् ॥८०॥ ततो बह्या पुनः प्राह देवदेवं त्रिलोचनम् । दक्षं जीवियतुं चाज्ञां विघेहि परमेश्वर ॥८१॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य ब्रह्मएः प्राह शङ्करः। बीरमद्र महाबाही दक्षं जीवय जीवय ॥८२॥ तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य देवदेवस्य बुद्धिमान्। दत्त्वैकं छागमुण्डं तु स दक्षं समजीवयत् ॥८३॥ ईश्वरं ये विनिन्दन्ति ते मूकाः पशवो घ्रुवम् । एवं विविच्य दक्षाय छागमुण्डं ददौ मुने ॥५४॥ ब्रह्माणा प्राथिताः सर्वे निर्भोताः पुनराययुः । दत्त्वाहुर्ति महेशाय दक्षो यज्ञं समापयत् ॥५५॥ ततो ब्रह्मा च विष्णुइच दक्षं प्राह प्रजापतिम्। शिवं पूजय देवेशं नानास्तुतिमिरादरात् ।।८६॥ चिरं विनिन्द्य देवेशं यत्पापं समुपाजितम्। न चास्य स्थास्यति तदा वैरस्यं त्वत्कृते पुनः ॥५७॥ तयोरिति वचः श्रुत्वा दक्षस्तं प्रणनाम ह। तस्माद्विमुक्तिकामस्त्वं स्तुहि देवं सनातनम् ॥८८॥ ष्राञ्च तुष्यत्ययं देवः स्वमावान्छिवनामतः। न चास्य स्थास्यति तदा वैरस्यं त्वत्कृते पुनः ॥५६॥ तयोरिति वचः श्रुत्वा दक्षस्तं प्रएानाम ह। स्तोतुं समारमद्देवं परमेश्वरमव्ययम् ॥६०॥

#### दक्ष खवाच--

न त्वां जानाति विष्णुर्नच कमलक्हो योगविद्योगमुख्य एवं दुगंम्यरूपं कथमतिकुमतिर्ज्ञातुमेवास्य योग्यः । त्वं सर्वेषां च बुद्धिस्तव मतिवज्ञगाः सर्वं एवेह लोका-स्तत्को मे वापराश्वस्तव मतिवज्ञगस्यास्ति ते निन्दनेन ॥६१॥ त्वं शुद्धः परमः परात्परतरो ब्रह्माविदेवाचितः कि तेऽहं चरितं वदामि धरमं किंवा स्वरूपं तव । दातोऽहं शरणागतस्तव पदद्वन्द्वं विना का गतिः शम्मो तन्मेऽपराधं क्षमित निजगुणस्त्राहि पापार्णवान्माम् ॥६२॥ त्वं देवः परमेश्वरो जगति ये दीना महान्तोऽपि च ते सर्वे तव मूर्तयः पशुपते त्वं विश्वरूपो यतः । तस्मिन्नेव हि संस्थिते मम कथं निन्दाकृतं पातकं वीनं मां शरणागतं करुणया विश्वेश्वर त्राहि माम् ॥६३॥ त्वत्पादपङ्कजरजः शिरसा विधृत्य ब्रह्मा हरिश्च सुरवृन्दविवन्द्यपादः । यस्यां समागतिमहात्मदृशा सुरेशं पश्यामि माग्यमतुलं मम पूर्वजानाम् ॥६४

त्वं कुबुद्धिः सुबुद्धिश्च सर्वेषां देहिनामित् । निन्दनीयक्च बन्द्यक्च नापराधस्ततो मम ॥६५॥ एवं सम्प्राथितः शम्भुराश्चतोषः प्रजापतिम्। श्राकृष्य निजपारिगम्यामुद्धार दयानिषिः ॥६६॥ शिवाङ्गस्पर्शनादेव कृतकृत्यः प्रजापतिः । जीवन्मुक्तमिवात्मानं मेने माग्यं महत्तरम् ॥६७॥ विविधैरपहारैश्च पूजयामास शङ्करम्। कायेन मनसा वाचा मक्त्या परमया युतः ॥६८॥ ततो बह्या महादेवं पुनः प्रोवाच मनिततः। मक्तानुकम्पी मगवान् त्वमेव हि सदाशिवः ॥१६॥ सानुग्रहेरा भवता निशम्य वचनं मम । यतः प्रजापतिर्देक्षो रक्षितः परमेश्वर ॥१००॥ विहाय देवास्त्वां यज्ञे यास्यन्ति यदि कुत्रचित् । तादृशीं च दशां नूनं लिमध्यन्त्येव तत्क्षरात् ॥१०१॥ ये त्वां विना सुराश्चान्यान्यजन्ते च नराधमाः। हतयज्ञा मविष्यन्ति महापातिकनश्च ते ।।१०२।।

श्रीमहाभागवते उपपुराग्रे दक्षयज्ञविष्वंसनवर्ग्गनं दशमोऽध्यायः।

## एकादशोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच-

एवं यज्ञे तु सम्पूर्णे महादेवः पुनः पुनः । सतीवियोगदुःखार्तो ररोद प्राकृतो यथा ॥१॥ ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च तमुवाच महेश्वरम्। कि रोदिषि महाज्ञानिन् भ्रान्तवस्त्रं विमोहितः ॥२॥ पूर्णब्रह्मसयी देवी जगदम्बा सनातनी । महाविद्या विश्वकर्त्री विश्वचैतन्यरूपिग्री ॥३॥ यस्या मायावशात्सर्वे वयं चापि विमोहिताः । तस्या बेहपरित्याग इति भ्रान्तिवडम्बनम् ॥४॥ मृत्युञ्जयस्तवं भगवान् यत्प्रसादान्महेश्वर । तस्या देहपरित्यागो मोहमात्रं न वास्तवम् ॥४॥ वयं त्रयस्तु पुरुषास्तस्या एव हि म्तंयः । एषा तु तव निन्दा न तस्या निन्दा प्रजायते ॥६॥ तन्त्रिन्दा तु महापापजनिका परमेश्वर । यस्य सञ्जायते पापं सा तं त्यजित निश्चितम् ॥७॥ धमिष्ठं सा महादेवी न जहाति कदाचन । प्रवर्मिगः परित्यागे न पित्रादिविवेचना ॥५॥ विद्यतेऽस्या धर्ममात्रं सम्बन्धो न तु लौकिकः। षमं यः कुरुते सोऽस्याः पिता माता च बान्धवः ॥६॥ प्रधर्मकारी परमः पशुरेव न बान्धवः । तस्मात्प्रजापति दक्षं तन्निन्दनपरायग्गम् ॥१०॥ कृतपापं विलोक्येव सा तत्याज महेश्वरी। यद्यस्य पुत्रीमावेन सा तिष्ठति परा स्वयम् ॥११॥ त्तवा कथं स्याइमनं दुर्दान्तस्य प्रजापतेः। इत्यरमात्सा महावेवी घर्मकर्मफलप्रवा ।।१२॥ त्यक्तवातिपापिनं पूर्वं स्वयं स्वस्थानमाययौ। सा क्षणेनापि कि हन्तुमसमर्था प्रजापतिम् ॥१३॥

तथापि यत्कृतापेक्षा तत्नोकान् प्रति शिक्षितुम् । धर्मोपदेशकर्त्रो सा यद्येवं न समाचरेत् ॥१४॥ तदा लोकाः कथं धैर्यं विदघ्युः पितरं प्रति । तस्मात्सा परमा नित्या मोहयन्ती प्रजापितम् ॥१५॥ माययान्तिहिता भूत्वा स्वयं गगनमास्थिता । शोकं त्यज महादेव बह्नौ छायासती गता ॥१६॥

#### शिव उवाच-

यदुक्तं सत्यमेवैतत्सती मे प्रकृतिः परा । नित्या ब्रह्ममयी सूक्ष्मा नैव देहं जहौ स्वयम् ॥१७॥ किन्तु कुत्र गता सा मे सती प्राणैकवल्लभा । पश्यामि चेच्छान्तमना भवामि परमेश्वरीम् ॥१८॥

### ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऊचुः—

स्तुवीमस्तां जगद्धात्रीं सर्वलोकैकवन्दिताम् । तदैव सुप्रसन्ना सा पुनर्हं त्या मविष्यति ॥१६॥

### श्रीमहादेव उवाच---

एवं निश्चित्य ते देवाः शम्भुना सह नारद । तुष्टुवृस्तां महादेवीं साक्षाद्बह्मस्वरूपिएगीय ॥२०॥

### ब्रह्मबिष्णुशिवा ऊचुः--

त्वं नित्या परमा विद्या जगच्चैतन्यरूपिगो।
पूर्ण्ब्रह्ममयी देवी स्वेच्छ्या घृतविग्रहा ॥२१॥
ग्रद्वैतं ते परं रूपं वेदागममुनिध्चितम् ।
नमामो ब्रह्म विज्ञानगम्यं परमगोपितम् ॥२२॥
सृष्ट्यर्थं सज्ञरीरा त्वं प्रधानं पुरुषः स्वयम् ।
कल्पितं श्रुतिभिस्तेन द्वैतरूपा त्वमुच्यसे ॥२३॥
तत्रापि त्वा विनाऽपूणः पुरुषः ज्ञवरूपवत् ।
ग्रतः सर्वेषु देवेषु तव प्राधान्यमुच्यते ॥२४॥
ता त्वामेवविधां देवीमचिन्त्यचरिताकृतिम् ।
कि स्ववंबुद्धयः स्तोतुं समर्थाः स्मो वयं शिवे ॥२५॥

ग्रस्मांक्च स्वेच्छ्या त्वं हि सृष्ट्वा संहरिस स्वयम्।
तस्मात्स्तोतुं समर्थः को मवेदिह जगत्त्रये ॥२६॥
त्वन्सायामोहिताः सर्वे ज्ञानिनो मानवाइव ।
वयं तत्त्वां कथं स्तोतृं शक्ताः स्मः परमेश्वरीम् ॥२७॥
त्वमस्माकं चेतना च बुद्धिः शक्तिस्तर्थेव च ।
विना त्वां शववत्सर्वे स्तोष्यामस्त्वां कथं वयम् ॥२८॥
यस्वं गुणैस्त्रिभिबंद्ववा विमोहयसि मायया ।
ग्रज्ञानिन इवास्मांश्च कस्त्वां विज्ञातुमुत्सहेत् ॥२६॥
हष्टं तु तादृशं रूपमस्मामिवंक्षवेश्मनि ।
तथैव दर्शनं देहि कृपया परमेश्वरि ॥३०॥
त्वामदृष्ट्वा जगद्धात्रीं विवर्णाः स्मो महेश्वरीम् ॥
ततः प्राण्मिवात्मानं लक्षयामो श्वा वयम् ॥३१॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवं स्तुता महादेवी हष्ट्वा देवविषण्णताम्। जिवं च व्याकुलं हुब्द्वा गगने दर्शनं ददौ ॥३२॥ मूत्वा तु यादृशी काली दक्षयज्ञे समागता। छाया च यादृशी वह्नी प्रविष्टा निजमायया ॥३३॥ प्रकृति ताहशीं तेऽपि दहशुनिश्चलेक्षरााः । शिवमाह महादेवी महादेव स्थिरो मव ।।३४॥ पुनस्त्वां प्रतिलप्स्यामि हिमालयसुता स्वयम् । मूत्वा मेनोदराज्जाता सा सत्यं तद्बवीमि ते ॥३५॥ न मया सम्परित्यक्तस्त्वं कदाचिन्महेश्वर । तवैव हृदयस्थानं महाकालीपराश्रयः ॥३६॥ तस्मात्त्वं हि महाकालो जगत्संहारकारकः। त्वं प्रभुत्वाभिषानेन किञ्चिन्मामुक्तवानसि ॥३७॥ ष्रहं तेनापराघेन साक्षात्पत्नीस्वरूपतः। न स्थास्यामि कियत्कालं भव शान्तमनाः शिव ॥३८॥ उपायं कथयाम्येकं कुरु शम्भो तदेव हि । प्रतिलप्स्यसि मां नूनं पूर्वतोऽधिकरूपिर्णीम् ॥३६॥

मम छाया यज्ञवह्नौ प्रविष्टा या महेश्वर। तां मूर्विन कृत्वा मां प्रार्थ्य भ्रम पृथ्वीमिमां शिव ॥४०॥ स देहो बहुधा भूत्वा पतिष्यति घरातले । तत्र तद्धि महापीठं भविष्यत्यघनाशनम् ॥४१॥ योनिः पतिष्यते यत्र तत्तु पीठोत्तमं परम् । तत्र स्थित्वा तपस्तव्स्वा पुनर्मा प्रतिलप्स्यसे ॥४२॥ इत्युक्त्वा सा महादेवं समाद्यास्य पुनः पुनः । बभूवान्तिहिता सद्यः सहसा मुनिपुङ्गव ॥४३॥ ब्रह्माद्यास्त्रिदशश्रेष्ठाः स्वस्वस्थानं विनिर्ययुः। ततः शिवः समागत्य पुनर्वक्षालये मुने ॥४४॥ प्रिये सित सतीत्येवं रुरोद प्राकृतो यथा । यज्ञशालां प्रविद्यवेव छायासत्याः शरीरकम् ॥४४॥ ददर्श दीप्यमानं स भूमिष्ठं मुद्रितेक्षराम् । अक्षुण्णां तां विलोक्यैव निद्रितां प्राकृतामिव ॥४६॥ शोकसन्तप्तहृदयः प्राहेदं वचनं शिवः । सति तेऽहं पतिः जम्भुस्त्वत्समीपमुपागतः ॥४७॥ उत्तिष्ठ त्वं पूर्ववन्मां कथं न परिमाषसे। कृतागसं मां दक्षं च क्षिप्त्वा शोकमहार्गावे ॥४८॥ स्वयमन्तिहितास्यस्मान्मोहयन्ती स्वमायया। न. त्वां कदाचित्त्यक्ष्यामि मम प्राग्येकवल्लमाम् ॥४६॥ प्रगृह्य परमामोदात्कियत्कालं भ्रमाम्यहम् । एवं विलप्य बहुधा शम्भुः प्राकृतलोकवत् ॥५०॥ बाहुम्यां तां समालिङ्गच जग्राह शिरसो मुने। छायासत्यास्तु तं देहं घृत्वा ज्ञिरसि शङ्करः ॥५१॥ सम्प्राप्य परमं मोदं ननर्त धरगीतले । ब्रह्मादयः सुराधीशा देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥५२॥ म्रपूर्वं रथमास्थाय गगने द्रष्टुमागमन्। पुष्पवृष्टिः सममवत्त्रमयादच विशो दश ॥१३॥ मुखबाद्यं ततश्चक्रुर्नेनृतुश्च लसञ्जटाः। कदाचिच्छिरसा धृत्वा कदाचिद्दक्षिणे करे ।।५४॥

कदाचिद्वामहस्ते च कदादित्स्कन्धदेशके। कदाचिद्वक्षसि प्रीत्या परिनृत्यन् सदाशिवः ॥५५॥ ननर्तं चरणाघातैः कम्पयन् घरणीतलम्। चन्द्रलोकस्थितश्चन्द्रो ललाटे तिलकोऽभवत् ॥५६॥ ज्वलज्जटाविनिक्षिप्ता बभूवुस्तारकागरााः। सूर्यलोकस्थितः सूर्यः कण्ठे भूवएतां गतः ॥५७॥ कूर्मानन्तौ पीडितौतां घरएीं त्यक्तुमुद्यती। नृत्यवेगप्रवृद्धेन वायुना च महीघराः ॥५८॥ सुमेरप्रमुखारचेलुव् क्षा इव महामुने । एवं भूतानि संक्षोम्य नृत्यत् सर्वा वसुन्धराम् ॥५६॥ बभ्राम शिरसा घृत्वा छायासत्यङ्गविग्रहम्। शिवस्तु परमामोदो मनसैवं व्यचिन्तयत् ॥६०॥ सति त्वं मम मायंति लोकलज्जां परित्यजन् । मूर्घ्ना वहामि ते छायां माग्यं मम महत्तरम् ॥६१॥ एवं स द्यात्मनो भाग्यमुपवण्यं सदाशिवः । प्रतीव परमामोदो ननर्त च मुहुर्मृहुः ॥६२॥ क्षुब्बमासीज्जगत्सर्वं पक्षिगो मृतकाइव। भ्रकालप्रलयं भूता गरायामासुरग्रतः ॥६३॥ ब ह्याज्ञया तु ऋषयश्चकुः स्वस्त्ययनं महत्। वेवास्तु चिन्तयामासुः किमिदं समुपस्थितम् ॥६४॥ उपायं नैव पश्यामी जगद्रक्षा कथं मवेत्। बक्षोऽस्माकं विनाशाय जगतोऽस्य क्षयाय च ।।६५॥ मारब्धवान् कुयज्ञं स शिवविद्वेषकारणात्। शम्भुरानन्दसम्मग्नो विघूर्णनयनः प्रभुः ॥६६॥ न चिन्तयति लोकानां विपत्ति समुपस्थिताम् । कथं शान्तो मवेद्देवो जगत्संहारकारकः ॥६७॥ ब्रवीम्युपायं त्रिदशा यत्नतः कुरुताषुना। उक्तं तदा महादेग्या छायादेग्यास्तु विग्रहम् ॥६८॥ भूतले विविधो भूत्वा पतिष्यति सुनिश्चितम्। यत्र यत्र च देहोऽयं खण्डशः प्रपतिष्यति ॥६६॥

तत्तत्त्यानं महापीठं पुण्यतीयं मविष्यति ।
तया यदुक्तं तन्मिथ्या कदाचिन्न मविष्यति ।।७०॥
पतिष्यति धरापृष्ठे छायासत्यास्तु विग्रहः ।
ग्रहं तु सृष्टिरक्षायं कृत्वा साहसमुत्तमम् ।।७१॥
परमानन्दमग्नस्य महेशस्य शिरःस्थितम् ।
खण्डशः पातियिष्यामि छायासत्याः शरीरकम् ।।७२॥
सुदर्शनेन चक्रेण प्रमोः शस्भोरजानतः ।
एवं मिय कृते नूनं जगद्रक्षण्कारिणो ।।७३॥
सैव ब्रह्ममयी देवी मां रक्षिष्यति शङ्करात् ।।

देव्युवाच--

प्रमो विष्णो जगन्नाथ यद्येवं कर्तुमहंसि ॥७४॥ तदैव जगतां रक्षा न चेत्प्रलयमेष्यति ॥७४॥

### धीमहादेव उवाच---

ततो विष्णुर्महाबाहुर्जगतः परिपालकः ॥७६॥ छायासत्याः शरीरं स पातयामास खण्डशः। मुदर्शनेन चक्रेण महामीत इवेश्वरात् ॥७७॥ म्रानन्दमग्नचित्तस्य शिरसः परमेशितुः। नृत्यमानो यदा शम्भुः क्षिपते चर्गा भुवि ॥७८॥ तवैव प्राक्षिपच्चकं छायादेहं चकर्तसः । विष्णुचक्रेग सञ्छिन्नास्तद्देहावयवाः पृथक् ॥७६॥ निवेतः पृथिवीपुष्ठे स्थाने स्थाने महामुने । महातीर्थानि तान्येव मुक्तिक्षेत्राशि भूतले ॥५०॥ सिद्धिपीठा हि ते देशा देवानामपि दुर्लमाः। तेषु देवीं समुद्दिश्य होमपूजादिकं तु यत् ॥ ६१॥ कृरते कोटिगुर्गितं फलं तस्य महामुने। तत्र जन्त्वा महादेवीं साक्षात्पश्यति मानवः ॥५२॥ पातकी मुच्यते पापाद्ब्रह्महत्यादिकादपि। भूमी निपतितास्ते तु छायाङ्गावयवाः क्षराात् ॥५३॥ जग्मुः पाषाणतां सर्वलोकानां हितहेतवे । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च तथेन्द्राद्याः सुरा मुने ॥५४॥

म्रागत्याहर्वचस्तेषु सेवार्थे परमेश्वरीम् । एवं छायासतीदेहे निकृत्ते चक्रपारिएना ॥ ५५॥ निर्मारं स्वशिरो ज्ञात्वा शिवो धैयैमुपेत्य च। ददर्श व्याकुलं सर्वं जगतस्यावरजङ्गमम् ॥५६॥ एतस्मिन्दन्तरे विष्णुनरिदं ब्रह्मगः सुतम्। शान्त्यर्थं देवदेवस्य प्रेषयामास सन्तिधिम् ॥५७॥ गच्छ नारद भद्रं ते शिवं सान्त्वय मत्कृते। त्वमेवात्र समर्थोऽसि ब्रह्मपुत्रो महामतिः ॥५८॥ शिवः सतीवियोगेन दुःखार्तः परमेश्वरः। कस्य कि प्रकरोत्येष लयं वा जगतां विभुः ॥ 💵 🗀 यथा ज्ञान्तमना भुत्वा तिष्ठत्यद्य महेरवरः। तथा कुरु महाबुद्धे सान्त्वयस्व सदाशिवम् ॥६०॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा नारदः प्रययौ ततः। सम्मुखे देवदेवस्य कृताञ्जलिरुपस्थितः ॥६१॥ नृत्यन् स नारदं हष्ट्वा कृताञ्जलिपुटं स्थितम् । प्राह मे क्व गता साध्वी सती प्राणकवल्लमा ॥६२॥

#### नारद उवाच-

मव शान्तमनाः शम्मो सतीं लप्स्यसि सर्वथा।
श्रस्त्येव ते सती नित्या गच्छन्तीं च विहायसा ॥६३॥
हब्द्वापि प्रत्ययो नैव जातः कि परमेश्वर ।
श्रकाले प्रलयं नैव कुक शम्मो स्थिरो मव ॥६४॥

#### शिब उवाच---

युष्माकं कि करोम्येव कथं वदिस नारद।
ग्रकाले प्रलयं वापि करोमि कुत्र चाप्यहम् ।।६५।।
सतीविरहदुःखार्तश्रुःयासत्यास्तु विग्रहम् ।
प्राप्य विस्मृतदुःखोऽहमभवं तच्च केन वा ।।६६।।
शिरसः सोऽप्यपहृतो देहो दुष्टविचेतसा ।।

#### नारद उवाच---

मव शान्तमना देव सर्वं ते कथयाम्यहम् ॥६७॥

### एकादशोऽध्यायः

प्रसीदास्मान्महादेव त्यज नृत्यं लयप्रदम् । त्वन्तृत्येन विपन्नेयं वसुघापि निमज्जति ॥६८॥ पर्वताश्चिलिताः सर्वे देवाः स्वर्गे तथात्यजन् । नाशमेति जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषम् ॥६६॥ त्वया तु स्वकृतश्चासी प्रलयो नैव दृश्यते। कथं नृत्यच्छलेनेदं विश्वं नाशयसि प्रमो ॥१००॥ किमीहर्शं कर्मसु यत्स्वकीयार्थं विनाशयेत्। त्रैलोक्यरक्षको विष्णुर्वृष्ट्वा विषदमद्भुताम् ॥१०१॥ त्वां सान्त्वयित्कामोऽसौ ध्रवा चक्रं सुदर्शनम्। प्रक्षिप्य शनकेश्वायासतीदेहं समान्छिनत् ॥१०२॥ स देहः खण्डनो मूमौ यत्र तत्र समापतत । महापीठास्तत्र जाताः कामरूपादयः प्रभो ॥१०३॥ खक्तं तया जगद्घात्र्या समाराधितया त्वया । पूर्वमेव हि देहोऽयं पतिष्यति घरातले ।।१०४॥ खण्डशो बहुधा भूत्वा महापीठप्रसिद्धये । तस्माद्विष्णुस्तथा चक्रे भव शान्तः सदाशिव ॥१०५॥

### श्रीमहादेव उवाच---

एवमुक्तस्तु मुनिना त्यक्तनृत्यः सदाशिवः।
विनिःश्वसन्मुहुर्विष्णुं शशाप कमलामितम्।।१०६।।
विष्णुमानुषरूपेण जनिष्यति महीतले।
क्रेतायां सूर्यंवंशेऽसौ मन शापेन निश्चितम्।।१०७।।
तत्रातिरम्या तत्पत्नी सतीव प्राण्यक्लमा।
छायां संस्थाप्य सन्त्यक्त्वा माययान्तिहृता स्वयम्।।१०५।।
मिवष्यति ततश्वासौ मायया विप्रमोहितः।
ग्रानन्दमग्नचित्तश्च भूत्वा यास्यति दूरतः ।।१०६॥
ततो यथा मां चक्रेऽसौ छायापत्नीवियोगिनम्।
क्रूरराक्षसवद्विष्णुस्तथा राक्षसपुङ्गवः।।११०॥
एनं करिष्यति क्रूरश्छायापत्नीवियोगिनम्।

हृत्वा छायामयीं पत्नीं सत्यं सत्यं महामुने । शोकसन्तप्तहृदयः स यथाहं मविष्यति ॥१११॥ श्रीमहादेव उवाच—

एवं शप्त्वा शिवो विष्णुं स्वस्थिचित्तोऽभवत्ततः।
प्रसायं त्रीणि नेत्राणि ददशं च जगत्त्रयम् ॥११२॥
हष्ट्वा योगि कामरूपे रोमाञ्चितकलेवरः।
कामव्याकुलितोत्कण्ठो बभूव गिरिशः स्वयम् ॥११३॥
दृष्टमात्रे तु सा योगिः काममुख्येन शम्भुना।
पृथ्वी विभिद्य पातालं गच्छन्तीव बभूव ह ॥११४॥
हष्ट्वैवं शङ्करः सत्या भूत्वांशेन गिरिः स्वयम्।
दषार योगि हृष्टात्मा वर्णयन् भाग्यमात्मनः॥११४॥
सर्वेषु तेषु पीठेषु कामरूपादिषु स्वयम्।
पाषाणि ङ्गरूपेण ह्यधिष्ठाय व्यसेवत ॥११६॥
सस्मार पूर्वं तद्वृत्तं यदुक्तं हि तया मुने।
योगिपीठे तपस्तप्त्वा पुनलंब्ध्वा महेश्वरीम् ॥११७॥
ततः शान्तमना भूत्वा योगिवन्तापरोऽभवत्।
विहायसा मुनिश्चापि ययौ स्वस्थानमुक्तमम् ॥११८॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे खायासतीवर्णंनं नामैकादशोऽज्यायः।

# द्वादशोऽध्यायः

### श्रीमहादेव चवाच-

गत्वा तु नारदः श्रीमान् विष्णोः सन्तिकटं ततः । श्रयात्रवीद्यथावृत्तं देवदेवस्य चेष्टितम् ॥१॥ श्रमिशापादिकं श्रृत्वा शिवस्याकुलितं तथा । बह्मणा सहितो विष्णुः कामरूपं समभ्यगात् ॥२॥ ब्रष्टुं देवं महेशानं शोकन्याकुलमानसम् । श्रश्रुषारामिसंसिक्तगात्रं सान्त्वियतुं तथा ॥३॥ तौ हृष्ट्वा मगवात् शम्भुर्मुक्तकण्ठो रुरोट ह । पत्नोमाक्षिप्य बहुधा सर्तो प्राकृतलोकवत् ॥४॥

ब्रह्मविष्णू ऊचतुः-

ितमेवं देवदेवेश मृषा रोदिषि शङ्कर । विद्यमानामणि सतीं हब्दवा ज्ञात्वापि मूढवत् ॥५॥

शिव उवाच-

सत्यं वदित जानामि सतीं प्रकृतिरूपिणीम् । नित्यां ब्रह्ममयीं गुद्धां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम् ॥६॥ दृष्ट्वा स्वचक्षुषा दक्षयज्ञभङ्गोत्तरं मया। तथैव तां न दृष्ट्वैव पत्नीमावेन पूर्ववत् ॥७॥ स्वगृहे मे मनोऽतीव व्याकुलं जायतेऽघुना। कथं पुनर्लिमध्यामि पूर्ववत्तां महेश्वरीम् ॥६॥ उपायं ब्रह्मि मे ब्रह्मन् विष्णो त्वं चापि साम्प्रतम्।

ब्रह्मविष्ण् ऊचतुः—

मूत्वा शान्तमना देवं कामरूपेऽत्र संस्थितः ॥६॥ तामेव मनसि ध्यात्वा तपश्चर समाहितः । महापीठोऽयमत्रैव साक्षात्सा परमेश्वरी ॥१०॥ प्रत्यक्षफलदा देवी साधकानां न संशयः । माहात्म्यमस्य पीठस्य वक्तुं वा केन शक्यते ॥११॥ त्वमेव सर्वं जानासि सर्वंज्ञः परमेश्वरः । किमावां कथिष्ण्यावो भव शान्तमनाः शिव ॥१२॥

शिव उवाच--

ग्रत्रेवाहं तपश्चोग्रं चरिष्ये सुसमाहितः। तथापि कथितोऽप्येवं युवाभ्यामपि चाधुना ॥१३॥

श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा स शिवः शान्तस्तपस्तेषे समाहितः । कामरूपे महापीठे घ्यायंस्तां परमेश्वरीम् ॥१४॥ ब्रह्मा विष्णुश्च तत्रैव महापीठे ततः स्थितः । समाहितमनास्तीव्रं चचार परमं तपः ॥१५॥ बहुकाले गते देवी प्रसन्ना जगदिम्बका। प्रत्यक्षामुञ्जगन्माता तेषां त्रैलोक्यमोहिनी ॥१६॥ प्रोवाच च महादेवी किं तेऽमिलषितं वद।

शिव उवाच--

यथा हि कृपया पूर्वं स्थिता मृद्गेहिनी स्वयम् ॥१७॥ तत्रेव हि पुनश्चापि मव त्वं कृपयेश्वरि ।

देव्युवाच---

श्रतस्त्वामचिरेएँव हिमालयसुता स्वयम् ॥१८॥ द्विषा भूत्वा मविष्यामि सत्यमेव महेश्वर । यतस्तां शिरसा हर्षात्कृत्वा मन्नृत्यतत्परः ॥१६॥ श्रहं तेनांशतो भूत्वा गङ्गा जलमयी स्वयम् । त्वामेव पतिमापन्ना भविष्ये तव मूर्धनि ॥२०॥ श्रपरा पार्वती भूत्वा पत्नीभावेन शङ्कर । स्यास्यामि तव गेहेऽहं पूर्णव हि महामते ॥२१॥

महादेव उवाच--

ततो मगवती देवी यत्रामिलिषतं वरम् ।
बह्मणे विष्णवे दत्त्वा स्वयमन्तर्हितामवत् ॥२२॥
सतः सापि महादेवी द्विधा भूत्वा हिमालयम् ।
प्रययो मेनकागर्भे स्वयं दुर्गाभवत्ततः ॥२३॥
क्येष्टा गङ्गाभवद्देवी कनिष्टा पार्वती छुमा ।
शिवस्तु हृष्टचित्तः सन् कामरूपे महामितः ॥२४॥
कामाक्यानिकटे भूयश्चचार परमं तपः ।
महापीठस्य माहात्म्याद्देवी भगवती स्वयम् ॥२४॥
महेशाय प्रसन्नाभूदमीष्टं च ददौ तथा ।
एवमन्यो यदा कश्चित्तस्मिन् पीठे महेश्वरीम् ॥२६॥
समाराधयते तस्य मनोऽभीष्टं प्रयच्छति ।

नारद उवाच--

कामरूपस्य माहात्म्यं कथयस्य महेश्वर ॥२७॥ यत्र साक्षाद्भगवती प्रत्यक्षफलदायिनी। प्रानुपूर्व्येषु पीठेषु श्रेष्ठं यत्परमेश्वर ॥२८॥ यतस्त्वयापि तत्रैव तपसाराधितेश्वरी। श्रीमहादेव उवाच--

पीठानि चंकपञ्चाश्चरमबन्मुनिपुङ्गव ॥२६॥ ग्रङ्गप्रत्यङ्गपातेन छ।यासत्या महीतले । तेषु श्रेष्ठतमः पीठः कामरूपो महामते ॥३०॥ यत्र साक्षाद्भगवती स्वयमेव व्यवस्थिता। तत्र गत्वा महापीठे स्नात्वा लोहित्यवारिशा ॥३१॥ -ब्रह्महापि नरः सद्यो मुच्यते भवबन्धनात्। ब्रह्मपुत्रः स्वयं साक्षाद्दवरूपी जनार्दनः ॥३२॥ 🔻 तस्मिन्नेव कृतस्नानो मुच्यते सर्वपातकातु । तत्र स्नात्वा विघानेन पितृन् संतर्प्य मित्ततः ॥३३॥ 🧦 कामेश्वरीं नमस्कुर्यान्मन्त्रेगानेन साधकः। कामेश्वरीं च कामाख्यां कामरूपनिवासिनीम् ॥३४॥ तातकाञ्चनसंकाञां तां नमामि सुरेश्वरीम्। ततो मानसकुण्डादितीर्थं गत्वा विधानतः ॥३४॥ कृत्वा स्नानादिकं क्षेत्रं प्रविश्य च यथाविधि । हृद्वा पीउं नरः सद्यो मुक्तो भवति नान्यया ॥३६॥ तत्र तन्त्रोक्तविधिना सम्पूज्य परमेश्वरीम्। जपहोमादिकं कृत्वा यादृशं फलमश्नुते ॥३७॥ तद्वक्तुं नैव शक्नोमि कोटिमिर्वक्त्रकरिप। यस्य सञ्जायते मृत्युस्तिस्मन् क्षेत्रे महामुने ॥३६॥ स मुक्तिमेति सद्यो वै सत्यं सत्यं न संशयः। किमत्र बहुनोक्तेन यत्र क्षेत्रे महामुने ॥३६॥ देवा मरणमिच्छन्ति कि पुनर्मानवादयः। इति ते कथितं वत्स संक्षेपेरा महामुने ॥४०॥ कामरूपस्य माहात्म्यं सर्वपापप्रणाज्ञनम्। तस्मिन् क्षेत्रे शिवः स्तुत्वा महेशीं तपसि स्थितः ॥४१॥ सती हिमवतो गेहं द्विधा भूत्वा समभ्यगात्। एवं दक्षगृहे जाता स्वयं प्रकृतिरुत्तमा ॥४२॥ संस्थाप्य परमां कीति लोकानां त्राराहेतवे। ज्ञगाम मेनकागर्भ पुनर्लब्धु महेश्वरम् ॥४३॥

य इवं चिरतं देव्या महापातकनाशनम् ।
श्रृत्णोति परया मक्त्या स शिवत्वमवाप्नुयात् ॥४४॥
देवा मनुष्या गन्धर्वा यक्षराक्षसचारत्याः ।
तस्याज्ञावशगाः सर्वे मवन्तीह न संशयः ॥४६॥
प्रव्याहताज्ञः सर्वत्र भवेत्संश्रवत्यान्नरः ।
मवत्यवश्यं दुर्गं च सुदुष्करमिष क्षत्याद् ॥४६॥
श्रवत्यान्नाशमायाति पापं जन्मान्तराजितम् ।
रिषवः संक्षयं यान्ति वंशवृद्धिः प्रजायते ॥४७॥
संसारे जन्म चासाद्य नैतदाकिलतं हि यैः ।
तेषां जन्म घृया मत्यें सत्यमेव महामते ॥४८॥
श्रृत्वेदं चिरतं देव्याः संसारव्याधिभेषजम् ।
जीवन्मुक्तो मवेत्सद्यो यदि स्यादितपातकी ॥४६॥

श्रीमहाभागवते उपपुरागो कामरूपादि माहात्म्यवर्गानं नाम द्वादशोऽज्यायः।

## त्रयोदशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

म्यु वत्स प्रवक्ष्यामि द्विषा भूत्वा स्वयं सती।
ययाऽमवन्मेनकाया गर्मे हिमवतः सुता॥१॥
तत्रावौ समभूव्गङ्गा निजांशेन सितप्रमा।
स्थातुं शिरसि शम्मोः सा भूत्वा द्ववमयी मुने ॥२॥
तत्पश्चात्समभूद्गौरी पूर्णा शङ्करगेहिनी।
सा हि यत्प्रेममावेन शरीराष महेशितुः॥३॥
तत्राभूत्सा यथा गङ्गा तच्छृणुष्व महामते।
यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापी बह्महापि नरः क्षणात्॥४॥
सुमेरतनया मेना गिरिराजस्य गेहिनी।
तां जन्मनि सुता प्राय निजांशेन महेश्वरी।।४॥

गङ्गा सममवद्गमें सती गिरिवराङ्गना ।
सुषुवे च सुतां चाहसर्वाङ्गीं हिचराननाम् ॥६॥
वैशाखे मासि शुक्तायां तृतीयायां दिनाषंके ।
गङ्गा सममवच्छुक्ला सुचाहमुखपङ्कुला ॥७॥
त्रिनेत्रा प्रसितापाङ्गी चतुर्वाहृविशोमिता ।
ग्रथाद्रिराजः श्रुत्वा तु पुत्रीं जातां समुत्सुकः ॥६॥
मङ्गतं चाकरोद्दानं विश्रेम्यः प्रदर्वो बहु ।
बब्धे सा पितुर्गेहे कलेव शशिनः सिते ॥६॥
वर्षासु च यथा नित्यं नदी तोयेन वर्षते ।
ग्रथंकदा गिरीन्द्रस्तां कोडे कृत्वा पुरान्तरे ॥१०॥
उपविष्टस्तदायातो नारदो ब्रह्मणः सुतः ।
गङ्गां द्रष्टुं मगवतीं ज्ञात्वा जातां निजांशतः ॥११॥
प्रकृति यां समाराष्य कामरूपे स्थितो हरः ।
गिरिराजस्तमालोक्य प्रसाम्यं चरसद्वयम् ॥१२॥
प्रक्षाल्याचमनं दस्वा प्रोवाच विनयान्वितः ।

हिमालय उवाच --

मुने माग्यवशादेव लम्यते तव दर्शनम् ॥१३॥ दृष्टोऽसि साम्प्रतं ब्रह्मन्कथं तेऽत्र समागमः ।

नारद उवाच-

श्रुतमेतन्मया लोकात्कन्या सर्वाङ्गसुन्दरी ॥१४॥ काचित्तव गृहे जाता तां द्रष्टुमहमागतः।

हिमालय उवाच-

ग्रहो बहुतरं भाग्यमेतस्मान्च नमामि च ॥१५॥ यदेनां द्रष्टुकामस्त्वमागतो देवदुलंभः।

नारद उवाच-

त्वं घन्यः कृतकृत्यश्च सर्वसीमाग्यसंयुतः ॥१६॥ यतस्तवेषा तनया देवानामिप दुर्लमा।

श्रीमद्वादेव उवाच--

इत्युक्त्वा गिरिराजं च मुनिः परमकौतुकात् ॥१७॥ तस्याङ्कात्तां निजाङ्केऽसावानयत्परमाहतः । मुनिविधाय तां कोडे गङ्कां त्रैलोक्यपावनीम् ॥१८॥ बन्योऽस्मीत्यबीद्वाक्यं रोमाञ्चितवपुस्ततः । ततः प्राह गिरि हृष्टो मुनोन्द्रो नारदः स्मयन् ॥१६॥ पुत्री यथार्थतः कि त्वं ज्ञातवानसि वा न वा ।

हिमालय उवाच-

ज्ञायते मम कन्येयं चार्वञ्जो शुमलक्षणा ॥२०॥ नान्यस्तु ज्ञायते कश्चिद्विशेषो मुनिपुङ्गव ।

#### नारद उवाच-

या मूलप्रकृतिः सूक्ष्मा दक्षकन्यामवत्पुरा ॥२१॥
नाम्ना सती सैव देवी निजांशेन महामते ।
कन्या तवेयं सम्मूता प्रतिलब्धं हरं पतिम् ॥२२॥
गङ्गेति क्रियते नाम सर्वेपातकनाशिनी ॥२३॥
विवाहोऽस्याः स्वगंपुरे मविष्यति महागिरे ।
शिव एव हि मर्तास्याः पूर्वमेव सुनिश्चितः ॥२४॥
एनां स्वगंपुरं नेतुं ब्रह्मा लोकपितामहः ।
मवन्तं स्वयमागत्य प्राथंयिष्यति यत्नतः ॥२४॥
तदा त्वया समर्प्येषा ब्रह्मणे चारुरूपिणी ।
स तु नीत्वा स्वगंपुरे शिवमाहूय सादरम् ॥२६॥
सम्प्रदास्यति तस्मं ते पुत्रीमेनां शुमाननाम् ।

## हिमालय उवाच-

महादेव खवाच-

त्वं ज्ञाता विषयाणां हि मूतमन्यमविष्यताम् ॥२७॥ विज्ञानचक्षुषा सर्वं प्रत्यक्षमिव पश्यिस । विज्ञात्रा विहितं यत्तु तद्भविष्यति नान्यया ।२८॥ तदहं कि करिष्यामि नेश्वरेच्छा वृथा मवेत् ।

इत्युक्ती गिरिराजेन स मुनिः प्रययौ द्रुतम् ॥२६॥ यत्रास्ति मगवान्त्रह्या सर्वलोकपितामहः । तं प्रगम्याह स मुनिः प्रहृष्टात्मा महामितः ॥३०॥ प्रमो सती समुत्पन्ना हिमालयगृहे पुनः । निजांग्रेनामवदियं गङ्गा परमसुन्दरी ॥३१॥ पूर्णापि देवी तत्रैव सम्मविष्यत्युमापि च। ब्रह्मोवाच—

सत्यं जानामि जाता सा हिमालयगृहेऽछुना ॥३२॥
निजांशेन महादेवी गङ्गा त्रैलोक्यपावनी ।
महेशपूर्वंपत्नी सा महेशमिश्यास्यति ॥३३॥
शिबोऽपि तामनुप्राप्य निवृंति लप्स्यते पराम् ।
किन्तु छायात्रती देहं घृत्वा मूष्टिन यदा हरः ॥३४॥
श्रानन्दमग्नित्तः सन्ननतं घरणीतले ।
तदा तस्य शिरःसंस्थं छायादेहं हरिः स्वयम् ॥३४॥
चकर्तास्या मतेनैव जगद्रक्षणहेतवे ।
तेनापरावेनाद्यापि रुष्टोऽस्मान्प्रति शङ्करः ॥३६॥
तस्य किं वा करिष्यामि कथं तुष्टो मवेच्छिवः ।

#### नारद खवाच--

शृश्य ब्रह्मन्त्रवक्ष्यामि यहिद्वेषो महेशितुः ॥३७॥
प्रसन्नता भवेदस्मान्त्रति येनात्र व प्रमो ।
गिरीणामिष्यः श्रीमान् दाता परमधर्मवित् ॥३६॥
तत्सिन्निं समागच्छ सार्धिमन्द्रादिवैवतैः ।
भिक्षयाऽर्थय तां गङ्गां तदा नूनं स दास्यित ॥३६॥
ततश्च तां समानीय स्वगंपुर्यां महोत्सवम् ।
कृत्वा शम्भुं समाह्रय गङ्गां देहि प्रयत्नतः ॥४०॥
यथा छायासती तस्य स्थिता मूष्टिन तथैव हि ।
इयं द्रवमयी भूत्वा संस्थास्यित सुनिश्चितम् ॥४१॥
तदैव तुष्टो भगवान्मविष्यति महेश्वरः ।

ब्रह्मोवाच—

पुत्र त्वं तु चिरंजीव यदेवमुक्तवानिस ॥४२॥ यद्येवं स्यात्तदा शम्भुः प्रीतियुक्तो मविष्यति । गच्छ पुत्र द्वृतं तत्र देवानिन्द्रपुरोगमान् ॥४२॥ कथयस्य यथावृत्तमायान्तु मम सन्निधिम् ।

श्रीमहादेव उवाच—

इत्युक्तो ब्रह्मणा प्रीतः प्रययो नारदो मुनिः ॥४४॥

यत्र देश महात्मानः सन्तीन्द्राद्या महामते । नारद उवाच---

देवराज समायातो ब्रह्मलोकावहं प्रभो ॥४५॥
युक्माकं सन्निध पित्रा समाविष्टो महात्मना ।
मत्यें हिमबतो गेहे पुत्री जाता स्वयं सती ॥४६॥
मागार्थेन महादेवी गङ्गा त्रैलोक्यपावनी ।
तामानेतुं स्वर्गपुरं ब्रह्मा यास्यति भूतलम् ॥४७॥
यूयमागच्छत क्षिप्रं मत्यें गन्तुं सुरोत्तमाः ।

देवा कचुः--

कि ब्रवीषि मुनिश्चेष्ठ मत्यें जाता स्वयं सती ॥४८॥ वृत्तमेतन्महेशाय कथितं कि न वा मुने। नारद उवाच—

> भानीय तां देवपुरे ततो यास्यामि शङ्करम् ॥४६॥ द्रुतमागच्छत सुरा ब्रह्मणो निकटं ततः।

श्रीमहादेव उवाच-

तथेत्युक्तवा सुरगरा। जग्मुबंह्यपुरं तदा ॥५०॥ इन्द्राद्यास्ते मुनिश्रेष्ठ हर्षोत्फुरलमुखाम्बुजाः। प्ररोमुश्र्य महात्मानं ब्रह्माणं जगतः पतिम् ॥५१॥ अनुः कृताञ्जलिपुटाः किमाज्ञापयसि प्रमो।

ब्रह्मोबाच--

सती हिमबतो गेहे जाता गङ्गा महेश्वरी ॥५२॥
मागार्थेन तथैवोमा तत्रैव हि मविष्यति।
साम्प्रतं तां स्वगंपुरं यास्यामो नेतुमुत्तमाम् ॥५३॥
मवन्तः स्वनिकेताच्व समागच्छन्तु माचिरात्।
इन्द्रः कुवेरो वरुणः सोमसूर्याग्निमारुताः॥५४॥
समायान्तु मया साकं बुद्धिमांश्वैव नारदः।

श्रीमहादेव उवाच---

तथेत्युक्तवा ययुर्वेवा इन्द्राचा मुनिपुङ्गव ॥१५॥ बह्या महर्विणा तेन नारदेन ययौ द्रुतम् । हिमाद्रिसन्निच गङ्गायाचने कृतमानसः ॥५६॥ तदहःपूर्वरात्रे तु गङ्गा गिरिवरं स्वयम्। स्वप्ने प्राह महादेवी ज्ञात्वा देवविचेष्टितम् ॥५७॥ स्वप्नं सन्दर्शयाम।स रजन्याः शेष एव हि। शुक्ला त्रिनयना काचिद्देवी मकरवाहना ॥ ५८॥ उवाच प्रमुखे स्थित्वा पितुस्ते तनया ह्यहम्। प्रकृतिरेकैव साहं दक्षप्रजापते ॥५६॥ पुत्री सती पितुर्यज्ञे शिवं त्यक्तवती पतिम् । शिवस्तु मद्वियोगार्तः कामरूपे व्यवस्थितः ॥६०॥ तपश्चरति मां लब्धं पत्नीमावेन वै पुनः। त्वयाप्याराधिता चाहं पुत्रीमावेन मावितः ॥६१॥ तेनाहं त्वद्गृहे जाता भागार्थेन तु साम्प्रतम्। मागार्धेनापरेणापि मविष्यामि तवात्मजा ॥६२॥ मां नेतुमागिमध्यन्ति ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः। त्वां सम्प्रार्थ्यं स्वर्गपुरं यास्यामि सह तैः सुरैः ॥६३॥ लप्स्यामि च पति शम्भुं देवैर्दत्तं महात्मिमः। मदर्यं मा शुच पितः कदाचिदपि मोहितः ॥६४॥ पूर्वमुक्तमतस्तात नानुशोचितुमहंसि। इत्येवमुक्त्वा सा स्वप्ने गङ्का शैलाधिपं मुने ॥६४॥ भ्रन्तर्हिताऽमवत्तत्र गिरिराट् प्रबुबोघ च। विचारयामास सर्वे यदुक्तं गङ्गया ततः ॥६६॥ मोह श्रासीत्पुरा यो व तं तत्याज महागिरिः। ग्रथायाताः सुरास्ते तु ब्रह्माद्या मुनिपुङ्गव ॥६७॥ हिमालयगृहे गङ्गां नेतुकामा महौजसः। स प्रगम्य गिरिश्रेष्ठस्तानुवाच महामितः ॥६८॥ कथमत्रागता देवाः कथयध्वं यथाहंतः।

देश ऊचुः—
 दाता त्वं सर्वलोकेषु गीयसे मूथराधिप ॥६६॥
 मिक्षार्थमागताः स्मोऽद्य तवान्तिकमतो गिरे ।
 इति तेषां वचः श्रुत्वा स्मृत्वा स्वप्नकथां गिरिः ॥७०॥
 माषितं नारदेनापि नोवाच वचनं तदा ।
 ततः सञ्चिन्त्य मनसा देवानाह महागिरिः ॥७१॥

त्रेलोक्यस्याधिया यूयं कथं मिक्षाधिनः सुराः । कि प्रदास्यामि युष्मम्यं तन्मे वदत साम्प्रतम् ॥७२॥

ब्रह्मोवाच-

श्रुष्ण वत्स प्रवक्ष्यामि यदर्थं समुपागताः। इमे बेवास्तव पुरं सर्वरत्नसुशोमिता ॥७३॥ प्रकृतिः परमा जाता दक्षपुत्री स्वयं सती । शिवं वृतवती साघ्वी पति त्रिभुवनेश्वरम् ॥७४॥ दसस्तु शिवनिन्दासु रतः कुमतिरीश्वरम्। शिवं द्विषन्महायज्ञमारमद्गिरिपुङ्गव ॥७५॥ सर्वानेवाह्वयत्तत्र देवानिन्द्रपुरोगमान् । विष्णुं मां च महामोहाद्वर्जयित्वा सतीशिवौ ॥७६॥ तेन क्रुद्धा महादेवी गन्तुं दश्चपुरं स्वयम् । समुद्यता महेशेन निविद्धा बहुघा गिरे ॥७७॥ प्रभुत्वागिमतेनेति शम्भुर्जातोऽपराधकृत्। तेन कुद्धा शिवं त्यक्त्वा दक्षगेहं गता सती ॥७८॥ दक्षोऽपि मायया मुखः शिवमेव व्यतिन्दयत् । तेन तं च परित्यज्य शिवं चाप्यपराधिनस् ॥७६॥ विमोह्य मायया देवी छायया मृतरूपया। नित्या ब्रह्ममयी पूर्णा स्वयमन्तर्हितामवत् ॥ ८०॥ तेन शोकेन दुःखार्तः शिवस्त्रिभुवनेश्वरः। तां छायां शिरसा घृत्वा ननर्तं घरणीतले ॥५१॥ तेन नृत्येन भुवनं रसातलगमोद्यतम् । हुष्ट्वा विष्णुं देवगएग अचू रक्ष जगत्त्रयम् ॥६२॥ ततश्रक्रेण भगवानु विष्णुः परमपूरुषः। छायासत्यास्तु तं देहं प्रचिच्छेद शनैः शनैः ॥५३॥ स तद्देहिवयोगेन दुःखितः परमेश्वरः। धवापि रष्ट प्रास्तेऽस्मान्त्रति मूघरपुङ्गव ॥५४॥ सैव दाक्षायणी देवी साम्प्रतं तव वेश्मिन । श्रंशेन तनया जाता गङ्गा त्रिभुवनेश्वरी ॥५५॥ शिवस्य पूर्वपत्नीयं शिवमेव हि लप्स्पति। केवलं रुष्टिचत्तोऽस्मान्प्रति स्थास्यति शङ्करः ॥८६॥

श्रतस्त्वं यदि चास्मन्यं कन्यामेनां प्रयच्छिति । तदा स्वगंपुरं नीत्वा महोत्सवपुरःसरम् ॥ ५७॥ महेशाय समर्प्यंव प्राप्स्यामो निर्वृति पराम् । या देवी पूर्णंमावेन मविष्यत्यपरा सुता ॥ ५८॥ तां त्वमेव महेशाय सम्प्रदास्यित सादरम् । एनां देहि त्वियं नीत्वा ददामः शम्मवे गिरे ॥ ५६॥

#### हिमालय उवाच-

कन्याया न पितुर्गेहें स्थितिर्भवति शाश्वती। परार्थाय भवेत्कन्या न स्वकीया कदाचन॥६०॥ जानाम्येवं बहुविधं तथापि मम चेतसि। गङ्गाविरहजं दुःखं दुःसहं सम्मविष्यति॥६१॥

श्रीमहादेव उवाच-

एवमुक्त्वा गिरिश्रेष्ठः साश्रुपूर्णविलोचनः।

करोद बहुवा गङ्गां क्रोडे कृत्वा महामितः।।६२॥
गङ्गा प्राह पितस्त्वं तु त्यज शोकं कृते मम।
प्रयच्छ ब्रह्माणे चास्मै यास्ये स्वगं तु साम्प्रतम्।।६३॥
नाहं तव विदूरस्या न मे दूरिस्थितो मवान्।
त्वं मक्तो मिक्तगम्याहं सदैव निकटे स्थिता।।६४॥
एवमुक्त्वा तु पितरं प्रग्णस्य गिरिनिन्दिनी।
ब्रह्माणो निकटं प्रायाद्गन्तुं मूतर्णीत पितम्।।६४॥

श्रीमहाभागवते उपपुराएो गङ्गागमनं नाम त्रयोदशोऽघ्यायः।

# चतुर्दशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

ततो ब्रह्मा गिरीन्द्रानुमतो गङ्गा महामुने । कमण्डली समादाय प्रायात्स्वगंपुरं द्रुतम् ॥१॥ प्रथ मेना समागत्य गिरीन्द्रस्यान्तिकं तदा । प्रहब्द्वा तनयां वाचमुवाच गिरिपुङ्गवम् ॥२॥

#### मेनकोवाच-

क्व गता मे सुता राजन् गङ्गा प्राणसमा प्रमो । संस्थिता तुतवाङ्के सा केन नीता वद प्रमो ॥३॥

### भीमहादेव उवाच-

ततः साश्रुपरीताक्षः प्राह तस्यै हिमालयः। गङ्गाया गमनं स्वर्गे याच्त्रया ब्रह्माराोऽपि च ॥४॥ तच्छ्र्त्वा तु मुनिश्रेष्ठ गङ्गाविच्छेददुःखिता। ररोद गिरिराजस्य पत्नी मेनातिविस्तरम् ॥५॥ ततस्तां सान्त्वयामास गिरीन्द्रो ज्ञानिनां वरः । श्रावयन् माषितं सर्वं गङ्गायाः स्वयमेव हि ॥ ६॥ ततः स्वतनयां रोषाच्छशाप गिरिगेहिनी। म्रसम्माष्य गतां स्वर्गं गङ्गां प्राग्यसमामपि ॥७॥ मतरं मामसम्भाष्य गता यस्मात्त्रिविष्टपम् । ततो द्रवमयी मूत्वा पुनरेहि घरातलम्।।८॥ एवं कृत्वामिशायं तु मेना हिमवतोऽङ्गना। प्रविवेश गृहं देवी गिरिराजोऽपि नारद ॥६॥ ग्रथ स्वर्गपुरे देवा गङ्गां नीत्वा समुत्सुकाः। प्रकार्बुर्मङ्गलं तस्या विवाहार्यं महामते ॥१०॥ नारवं प्रेषयामास बह्या हृष्टमनास्तदा। कामरूपं महापीठं शम्भुमानेतुमादरात् ॥११॥ ततः स नारदो गत्वा कामरूपे महेश्वरम्। ददर्श घ्यानसन्निष्ठं योगचिन्तापरायणम् ॥१२॥ निवृत्तेन्द्रियकायं हि महायोगविचिन्तकम् । मध्याह्नाकंसहस्रामं स्फुरदिन्दुविलोचनम् ॥१३॥ एवं विलोक्य देवेशं नारदस्तत्र संस्थितः। चिन्तयामास मीतात्मा ध्यानमङ्गे महेशितुः ॥१४॥ यद्येनं कथये देव्याः सत्या हिमवतो गृहे। जन्मामूदिति तत्तस्य घ्यानमङ्गो मविष्यति ॥१५॥ न चेद्रवामि तद्भ्रष्टप्रतिज्ञोऽहं भवामि च। किंवा श्रुत्वा सतीदेग्याः पुनर्जन्म महेश्वरः ॥१६॥

तुष्टघा परमया युक्तो मिय प्रीतो मिवष्यति । इति सञ्चिन्त्य शनकैः शम्मोरन्तिकमाययौ ॥१७॥ उवाच नारदो देवं योगैकासक्तमानसम् ।

नारद उवाच--

देवदेव नमस्ये त्वां प्रसन्नो मे जगद्गुरो ॥१८॥ यस्ते सर्ती समानेतुं प्रत्युद्यातस्त्वदन्तिकात् । जाता तव सती भूयस्त्वामिच्छन्ती पति प्रभो ॥१६॥ तां ग्रहीतुं समागच्छ त्यज योगविचिन्तनम् । श्रीमहादेव चवाच—

इति श्रुत्वा महादेवी घ्यानं त्यक्त्वा तदेव हि ॥२०॥ क्वास्ति में सा सतीत्येवमुक्त्वा तस्थी महीतले। ततस्तां प्राह देविषिजीता हिमवतः सुता ॥२१॥ श्रंशेन सा सती देवी गङ्गा नाम्ना सुलोचना । तां ब्रह्मा तु समानीय स्वर्गे सर्वसुरैः सह ॥२२॥ तुम्यं दत्तमना भूत्वा प्रेषयामास मां प्रमो। त्वमेहि परिगृह्णीष्व पत्नी ते चारुक्पिरगी। ततः कमण्डलौ ब्रह्मा पश्य तां चारुक्षपिग्गीम् ॥२३॥ स्थितामंशेन त्रैलोक्यपावनीं शिवगेहिनीम्। महेशस्तां प्रगृह्येव तमः प्रायान्महामते ॥२४॥ कैलासं सुप्रसन्नात्मा समस्तैः प्रमथैवृतः। स्थिता कमण्डली या तु सैव मायापुरं हरम् ॥२५॥ प्राप्य द्रवमयी मूत्वा वसुधामपि सागमत्। स्वर्गाद्बह्मनदीरूपा समुपागत्य भूतलम् ॥२६॥ उद्धत्य सागरं वंशं प्राप्य सागरमम्बुधिम्। पातालं प्राप्य लोकानां परित्रागाय नारद ॥२७॥ एवं हिमगिरेः पुत्री मूत्वांशेन सती मुने। पतिमाप महादेवं प्रसन्ना जगदम्बिका ॥२८॥ श्रपरापि मुनिश्रेष्ठ ततस्तु सा सती स्वयम्। सम्मूयापि च पूर्णेव पतिमाप च शङ्करम् ॥२६॥ श्रीमहाभागवते उपपुराएं गङ्गाविवाहवर्एनं नाम चतुर्दशोऽध्याय:।

· Marin

1812

# पञ्चदशोऽध्यायः

#### नारद उवाच-

बूहि देव महेशान यया सा परमेश्वरी।
बमूव मेनकागर्भे पूर्णभावेन पार्वती।।१॥
श्रुतं बहुपुराग्रेषु ज्ञायतेऽपि च यद्यपि।
जन्मकर्मादिकं तस्यास्तथापि परमेश्वर ॥२॥
श्रोतुं समिष्यते त्वत्तो यतस्त्वं वेत्सि तत्त्वतः।
तह्यदस्य महादेव विस्तरेग् महामते॥३॥

### श्रीमहादेव उवाच-

त्रैलोक्यजननी दुर्गा ब्रह्मरूपा सनातनी। प्राथिता गिरिराजेन तत्पत्न्या मेनयापि च ॥४॥ महोग्रतपसा पुत्रीमावेन मुनिपुङ्गव। प्रायिता च महेशेन सतीविरहदुः खिना ॥ ४॥ प्रययो मेनकागर्भे पूर्णंब्रह्ममयी स्वयम्। ततः शुमदिने मेना राजीवसहशाननाम् ॥६॥ सुष्रवे तनयां देवीं सुप्रमां जगदम्बिकाम्। ततोऽमवत्युष्पवृष्टिः सर्वतो मुनिसत्तम ॥७॥ पुण्यगन्धो ववौ वायुः प्रसन्नाश्च दिशो दश। तथाद्रिराजः श्रुत्वा तु पुत्रीं जातां शुमाननाम् ॥८॥ तरुणादित्यकोटचामां त्रिनेत्रां दिव्यरूपिणीम् । श्रष्टहस्तां विश्वालाक्षीं चन्द्रार्घकृतशेखराम् ॥६॥ मेने तां प्रकृति सुक्ष्मामाद्यां जातां स्वलीलया । तदा हृष्टमना भूत्वा विप्रेम्यो प्रददौ बहु ॥१०॥ घनं वासांसि च मुने दोग्ध्रीर्गाश्च सहस्रशः। ब्रष्टुं प्रतिययौ चाशु बन्धुभिः परिवारितः ॥११॥ ततस्तमागतं ज्ञात्वा गिरीन्द्रं मेनका तदा । प्रोवाच तनयां पश्य राजन् राजीवलोचनाम् ॥१२॥ द्यावयोस्तपसा जाता सर्वभृतहिताय च। ततः सोऽपि निरीक्यैनां ज्ञात्वा तां जगदम्बिकाम् ॥१३॥ प्रगम्य शिरसा भूमो कृताञ्जलिपुटः स्थितः। प्रोवाच वचनं देवीं मक्त्या गद्गदया गिरा ॥१४॥ हिमालय जवाच—

का त्वं मार्तावशालाक्षि चित्ररूपा सुलक्षणा । न जाने त्वामहं वत्से यथावत्कथयस्व माम् ॥१५॥ अीदेव्युवाच—

> जानीहि मां परां शिक्त महेश्वरकृताश्रयाम् । शाश्वतैश्वयं विज्ञानमूर्ति सर्वप्रवित्तकाम् ॥१६॥ ब्रह्मविष्युमहेशादिजननीं सर्वमुक्तिदाम् । सृष्टिस्थितिविनाशानां विधात्रीं जगदिम्त्रकाम् ॥१७॥ स्रहं सर्वान्तरस्या च संसारार्णवतारिग्गी । नित्यानन्दमयी नित्या ब्रह्मरूपेश्वरीति च ॥१८॥ युवयोस्तपसा तुष्टा पुत्रीमावेन लीलया । जाता तव गृहे तात बहुभाग्यवशास्त्व ॥१६॥

हिमालय उवाच--

मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि निःयापि यद्
भाग्यं मे बहुजन्मजन्मजनितं मन्ये महत्पुण्यदम् ।
हन्दं रूपिमदं परात्परतरां मूर्ति भवान्या ग्रिपि
माहेशीं प्रति दर्शयाशु कृपया विश्वेशि तुभ्यं नमः ॥२०॥

देव्युवाच---

ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम् । छिन्धि हुत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः ॥२१॥ श्रीमहादेव उवाच—

इत्युक्तवा तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमम् ।
स्वरूपं दर्शयामास दिन्यं माहेश्वरं तदा ॥२२॥
शशिकोटिप्रभं चारुचन्द्राधंकृतशेखरम् ।
त्रिशूलवरहस्तं च षटामण्डितमस्तकम् ॥२३॥
मयानकं घोररूपं कालानलसहस्रमम् ।
पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयशोपवीतिनम् ,।२४॥
हीपिचमम्बरघरं नागेन्द्रकृतभूषग्गम् ।
पवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान पुनः ॥२४॥

प्रोबाच वचनं माता रूपमन्यत्प्रदशंय ।
ततः संहृत्य तद्र्पं दशंयामास तत्थरणात् ॥२६॥
रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठ विश्वरूपा सनातनी ।
शरच्चन्द्रनिभं चारमुकुटोज्ज्वलमस्तकम् ॥२७॥
शङ्ख्वकगदापदाहस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलम् ।
दिव्यमाल्याम्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ॥२६॥
योगीन्द्रवृन्दसम्बन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजम् ।
सर्वतः पाणिपादं च सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ॥२६॥
हष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान्युनः ।
प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः ॥३०॥

#### हिमालय उवाच-

मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमम् । विस्मितोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत्प्रदर्शय ॥३१॥ त्वं यस्य सो ह्यशोच्यो हि धन्यश्च परमेश्वरि । ग्रमुगुह्णोध्व मातर्मा कृपया त्वां नमो नमः ॥३२॥

### श्रीमहादेव खवाच--

इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती।
तद्रूपमिप संहृत्य दिव्यं रूपं समाद्ये ॥३३॥
नीलोत्पलदलक्यामं वनमालाविभूषितम्।
शङ्ख्यकगदापद्यमिमव्यक्तं चतुर्भुजम् ॥३४॥
एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामिष्यस्ततः।
कृताञ्जलिपुटः स्थित्वा हर्षेण महता युतः ॥३४॥
स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीम्।
सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुक्षिवात्मिकाम् ॥३६॥

#### हिमालय उवाच-

मातः सर्वमिय प्रसीद परमे विश्वेशि विश्वाश्रये त्वं सर्वं निह किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं त्ववन्यि छिषे। त्वं विष्णुगिरिशस्त्वमेव नितरां घातासि शक्तिः परा कि वण्यं चरितं त्विचिन्त्यचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया ॥३७॥ रवं स्वाहाखिलदेवतृष्तिजननी विश्वेशि त्वं वं स्वधा पितृग्णामपि तृष्तिकारग्णमित त्वं देवदेवात्मिका । हुव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिग्णा त्वं स्वर्गादिफजं समस्तफजदे देवेशि तुभ्यं नमः ॥३८॥

रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदृष्तं तव । वाचा दुर्विषयं मनोऽतिगमपि त्रैलोक्यबोजं शिवे मक्त्याहं प्रग्रमामि देवि वरदे विश्वेश्वरि त्राहि माम् ॥३६॥

उद्यत्सूर्यसहस्रामां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवोमष्टभुजां विज्ञालनयनां बालेन्दुमौलि ज्ञिवाम् ।

उद्यत्कोटिशशाङ्ककान्तिनयनां वालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वां प्रणमामि विश्वजननीं देवि प्रसीदाम्बिके ॥४०॥

रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजित्रनयनैर्भीमैः समुद्भासितम् ।

चन्द्रार्थाङ्कितमस्तकं घृतजटाजूटं शरण्ये भिवे भक्त्याहं प्ररामामि विश्वजनित त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके ॥४१॥

रूपं शारदचन्द्रकोटिसहशं दिव्याम्बरं शोमनं दिव्येरामरणैविराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनम् ।

विच्यैबांहुचतुष्टयेर्युतमहं वन्दे शिवे मक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीद निखिलब्रह्मादिदेवस्तुते ॥४२॥

रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वविमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गदैर्भूषितम् ।

विश्राजद्वनमालया विलसितोरस्कं जगतारिणि भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवी कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके ॥४३॥

मातः कः परिवर्शितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणेदेंवोऽथवा मानुषः।

तत् कि स्वत्पमितक्षंवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयेर्गुर्ण-नों मां मोहय मायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः ॥४४॥

ग्रद्य मे सफलं जन्म तपश्च सफलं मम । यस्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्रीत्वमुपागता ॥४५॥ धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वं निजलीलया। नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्रीमावेन वे यतः॥४६॥ कि बुवे मेनकायाश्च भाग्यं जन्मशताजितम्। यतस्त्रिजगतां मातुरपि माता मवेत्तव॥४७॥

### भीमहादेव उवाच-

एवं गिरीन्द्रतनया गिरिराजेन संस्तुता।

बभूव सहसा चारुरूपिएगे पूर्ववन्मुने ॥४८॥

मेनकापि विलोक्येवं विस्मिता मिक्तसंयुता।

जात्वा ब्रह्ममयीं पुत्रीं प्राह गद्गदया गिरा॥४६॥

#### मेनकोवाच-

मातः स्तुर्ति न जानामि मिक्तं वा जगदिम्बके । तथाप्यहमनुप्राह्मा त्वया निजगुरोन हि ॥५०॥ त्वया जगदिवं मुख्टं त्वमेवैतत्फलप्रदा । सर्वाचारस्वरूपा च सर्वं व्याप्याचितिष्ठिस ॥५१॥

# भीदेव्युवाच---

त्वया मातस्तथा पित्राप्यनेनाराधिता ह्यहम् । महोप्रतपसा पुत्रीं लब्बुं मां परमेश्वरीम् ॥५२॥ युवयोस्तपसस्तस्य फलदानाय लीलया। नित्या लब्बवती जन्म गर्भे तव हिमालयात् ॥५३॥

### श्रीमहादेव उवाच--

ततो गिरीन्द्रस्तां देवीं प्रशिपत्य पुनः पुनः । पप्रच्छ ब्रह्मविज्ञानं प्राञ्जलिर्मुनिसत्तम ॥५४॥

### हिमालय उवाच---

मातस्त्वं बहुमायेन मम जातासि कन्यका।
ब्रह्मार्चर्दुलंमा योगिदुर्गम्या निजलीलया।।४४॥
श्रहं तव पदाम्मोजं प्रपन्नोऽस्मि महेश्वरि।
यथाञ्जसा तरिष्यामि संसारापारवारिधिम् ॥४६॥
यस्मात्कालस्य कालस्त्वं महाकालीति गीयसे।
तस्मात्वं शाधि मातमी ब्रह्मविज्ञानमुत्तमम् ॥४७॥

#### पञ्चवशोऽध्यायः

## श्रीपार्वत्युवाच--

श्रृण तात प्रवक्ष्यामि योगसारं महामते। यस्य विज्ञानमात्रेग देही ब्रह्मसयो भवेत् ॥५८॥ गृहीत्वा मम मन्त्रान्वे सद्गुरोः सुसमाहितः। कायेन मनसा वाचा मामेव हि समाश्रयेत् ॥५६॥ मिच्चतो मद्गतप्राणो मन्नामजपतत्परः। मत्प्रसङ्को मदालायो मद्गुग्धवग् रतः ॥६०॥ मवेन्मुपुक्षू राजेन्द्र मिय मक्तिपरायगाः। मदर्चात्रीतिसंसक्तमानसः साधकोत्तमः ॥६१॥ पूजायज्ञादिकं कुर्याद्यथाविधिविधानतः। श्रुतिस्मृत्युदितैः सम्यक्स्वर्णाश्रमवर्णितैः ॥६२॥ सर्वयज्ञतपोदानैर्मामेव हि समर्चेयेत्। ज्ञानात्सञ्जायते मुक्तिर्भक्तिर्ज्ञानस्य कारणम् ॥६३॥ धर्मात्सञ्जायते मक्तिर्धर्मो यज्ञादिको मतः। तस्मान्मुमुक्षुर्घर्मार्थं ममेदं रूपमाधयेत् ॥६४॥ सर्वाकाराहमेवैका सिच्चदानन्दविग्रहा। मदंशेन परिच्छिन्ना देहाः स्वर्गीकसां पितः ॥६५॥ तस्मान्मामेव विघ्युक्तैः सकलैरेव कर्ममिः। विमान्य प्रयजेद्भक्त्या नान्यथा भावयेत्मुधीः ॥६६॥ एवं वियुक्तकर्माणि कृत्वा निर्मलमानसः। घात्मज्ञानसमुद्युक्तो मुमुक्षुः सततं भवेत् ॥६७॥ घृणां वितत्य सर्वत्र पुत्रमित्रादिकेष्वपि। वेदान्तादिषु शास्त्रेषु संनिविष्टमना भवेत्।।६८॥ कामादिकं त्यजेत्सवं हिंसां चापि विवर्जयेत्। एवं कृत्वा परां विद्यां जानीते नात्र संशय: ॥६६॥ यवैवात्मा महाराज प्रत्यक्षमनुभूयते। तर्वेव जायते मुक्तिः सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते ॥७०॥ कि त्वेतद्वुर्लभं तात मद्भक्तिविमुखात्मनाम्। तस्माद्भक्तिः परा कार्या मयि यत्नान्मुमुक्षुमिः ॥७१॥ त्वमप्येवं महाराज मयोक्तं कुरु सर्वेदा। संसारदुःखैरखिलैबीच्यसे न कदाचन।।७२॥

भीमहाभागवते उपपुराणे विज्ञानयोगोपदेशवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्याय:।

# षोडशोऽध्यायः

हिमालय उवाच-

विद्या वा कीहशी मातर्यतो मुक्तिः प्रजायते । स्रात्मा वा किस्वरूपश्च तन्मे वृष्टि महेश्वरी ॥१॥

योपावंत्युवाच--

शृणु तात प्रवक्ष्यामि या संसारनिर्वातका। विद्या तस्याः स्वरूपं हि संक्षेपेण महामते ॥२॥ बुद्धिप्राण्मनोदेहाहङ्कृतीन्द्रियतः महितीयश्चिदात्माहं शुद्ध एवेति निश्चितम् ॥३॥ संवेति येन ज्ञानेन विद्या तद्वधानमुच्यते। श्रात्मा निरामयः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः ॥४॥ बुद्धधाद्यपाधिरहितश्चिदानन्दात्मको मतः। म्रानन्दः सुप्रमः पूर्णः सत्यज्ञानादिलक्षणः ॥१॥ एवाहितीयश्च सर्वदेहगतः परः। स्वप्रकाशेन देहादीन् मासयन् मुसमास्थितः ॥६॥ इत्यात्मनः स्वरूपं ते गिरिराज मयोदितम् । एवं विचिन्तयेन्नित्यमात्मानं सुसमाहितः ॥७॥ ध्रनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धि विवर्जयेत्। रागद्वेषादिदोषाएगं हेतुभूता हि सा यतः ॥५॥ रागद्वेषादिदोषेम्यः सदोषं कर्म सम्मवेत्। ततः पुनः संसृतिश्च तस्मात्तां परिवर्णयेत् ॥६॥

#### षोग्रशोऽध्यायः

## हिमालय उवाच-

ग्रशुमादृष्टजनका राग्द्वेषादयः शिवे । कथं जनैः परित्याज्यास्तन्मे त्वं वक्तुमहंसि ॥१०॥ कुर्वन्ति येऽपकाराणि कथं तान् सहते जनः । तेषु रागश्च विद्वेषः कथं वा न मवेत्तयोः ॥११॥

## श्रीपावंत्युवाच —

स्रपकारः कृतः कस्य तवेवाग्नु विचारयेत्।
विचार्यमाणे तस्मिश्च हेष एव न जायते।।१२॥
पञ्चभूतात्मको देहो मुक्तो जीवो यतः स्वयम् ।
बिह्निना बह्यते वापि शिवाद्यंभिक्षतोऽपि वा।।१३॥
तथापि यो विजानाति कोऽपकारोऽस्ति तस्य वै।
स्रात्मा शुद्धः स्वयंपूर्णः सिन्चवानस्वियहः।।१४॥
न जायते न स्रियते निर्लेषो न च दुःखमाक्।
विच्छिद्यमाने देहेऽपि नापकारोऽस्य जायते।।१५॥
यथा गेहान्तरस्थस्य नमसः क्वापि लक्ष्यते।
गृहेषु बह्यमानेषु गिरिराज तथैव हि।।१६॥
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतक्वेन्मन्यते हतः।
तावुमौ भ्रान्तह्वयौ नायं हन्ति न हन्यते।।१७॥
स्वस्वरूपं विदित्वैवं द्वेषं त्यक्त्वा मुखी मवेत्।
द्वेषमूलो मनस्तापो द्वेषः संसारखण्डनम्।।१८॥
मोक्षविच्नकरो द्वेषस्तं यत्नात्परिवजंयेत्।

### हिमालय उवाच-

बेहस्यापि न चेव्देवि न जीवस्य परात्मनः ॥१६॥ नापकारोऽत्र विद्येत नैतौ दुःखस्य मागिनौ । तत्कस्य जायते दुःखं यत्साक्षादनुभूयते ॥२०॥ ग्रन्यो वा कोऽस्ति देहेऽस्मिन् दुःखमोक्ता महेश्वरि । एतन्मे बूहि तत्त्वेन मिय ते यद्यनुग्रहः ॥२१॥

धीपार्वत्युवाच---

नैव दुःखं हि देहस्य नात्मनोऽपि परात्मनः। तथापि जीवो निर्लेपो मोहितो मम मायया॥२२॥

1.00

सुस्यहं दुःस्यहं चैव सुमेवामिमन्यते। ग्रनाद्यविद्या सा माया जगन्मोहनकारिएगी ॥२३॥ जातमात्रं हि सम्बद्धस्तया सञ्जायते पितः। संसारी जायते तेन रागद्वेषादिसंकुलः ॥२४॥ ब्रात्मा स्वलिङ्गं तु मनः परिगृह्य महामते । निलीना वासना यत्र संसारे वर्ततेऽवशः ॥२५॥ विशुद्धः स्फटिको यद्वद्रक्तपुष्पसमीपतः। तत्तद्वरांयुतो माति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम् ॥२६॥ बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनोऽपि तथा गतिः। भनो बुद्धिरहङ्कारो जीवस्य सहकारिएाः ॥२७॥ स्वकमंवशतस्तात फलभोक्तार एव ते। सबँ वैषयिकं तात सुखं वा दुःखमेव वा ॥२८॥ त एव भुञ्जते नात्मा निर्लेपः प्रभुरव्ययः । मृष्टिकाले पुनः पूर्ववासनावासितैः सह ॥२६॥ जायते जीव एवं हि वसत्याभूतसम्प्लवम्। ततो ज्ञानविचारेग त्यक्त्वा मोहं विचक्षगः ॥३०॥ सुखी मवेन्महाराज इष्टानिष्टोपपत्तिषु। देहमूलो मनस्तापो देहः संसारकारणम् ।।३१।। वेहः कर्मसमुत्पननः कर्मं च द्विविधं मतम्। पापं पुण्यं च राजेन्द्र तयोरंशानुसारतः ।।३२।। बेहिनः सुखदुःखं स्यादलङ्क्षःचं दिनरात्रिवत् । स्वर्गादिकामः फुरवापि पुण्यं कर्मं विधानतः । प्राप्य स्वर्गं पतत्याशु मूयः कर्म प्रचोदितम् ॥३३॥ तस्मात्सत्संगमं कृत्वा विद्याभ्यासपरायगाः। विमुक्तसङ्गः परमं सुखिमच्छेद्विचक्षराः ॥३४॥ श्रीमहाभागवते उपपुराएं ब्रह्मविद्योपदेशवर्एनं नाम षोडशोऽध्यायः

# सप्तद्शोऽध्यायः

#### हिमालय उवाच-

दुःखस्य कारणं देहः पञ्चभूतात्मकः शिवे ।

यतस्तद्विरहाद्देही न दुःखं परिभूयते ॥१॥

सोऽयं सञ्जायते मातः कथं देहो महेश्वरि ।

तं प्राप्य सुकृतान् कामान् कृत्वा स्वर्गमवाप्स्यति ॥२॥

क्षीणपुण्यः कथं जीवो जायते च पुनर्भृवि ।

तद्बृहि विस्तरेणाशु यदि ते मय्यनुग्रहः ॥३॥

## श्रीपार्वत्युवाच ---

क्षितिजंलं तथा तेजो वायुराकाश एव च। एतैः पञ्चिमराबद्धो देहीयं पाञ्चभौतिकः ॥४॥ प्रधानं पृथिवी तत्र शेषागां सहकारिता। उक्तश्चतुर्विद्यः सोऽयं गिरिराज निबोघ मे ॥५॥ म्रण्डजाः स्वेदजाश्चैवोद्भिज्जाश्चैव जरायुजाः। श्रण्डजाः पक्षिसर्पाद्याः स्वेदजा मशकादयः॥६॥ वृक्षगुल्मप्रभृतयश्चोद्भिण्जा हि विचेतनाः। जरायुजा महाराज मानुषाः पश्चवस्तया ॥७॥ शुक्रशोरिएतसम्मूतो देहो ज्ञेयो जरायुजः। मूयः स त्रिविघो ज्ञेयः पुंस्त्रीक्लीबविभेदतः ॥८॥ शुक्राधिक्येन पुरुषो भवेत्पृथ्वीघराधिप । रक्ताधिक्ये मवेन्नारी तयोः साम्ये नपुंसकम् ॥६॥ स्वकर्मवशतो जीवो मीहारकलया युतः। पतित्वा घरणीपृष्ठे वीहिमध्यगतो भवेत् ॥१०॥ स्थित्वा तत्र चिरं भुक्त्वा भुज्यते पुरुषेस्ततः।। ततः प्रविष्टं तद्गुह्यं पुंसो देहे प्रजायते ॥११॥ रेतस्तेन स जीवोऽपि भवेद्रेतोगतस्तदा। ततः स्त्रियाऽसियोगेन ऋतुकाले महामते ॥१२॥ रेतसा सहितः सोऽपि मातृगभं प्रयाति हि। ऋतुस्नाता मवेन्नारी चतुर्येऽहनि तिह्नात् ॥१३॥

1 1 4 35.

ग्राषोडश्रदिनाद्राजन् ऋतुकाल उदाहृतः । षयुग्मदिवसे नारी जायते पर्वतर्षम ॥१४॥ जायते च पुमांस्तत्र युग्मके दिवसे पितः । ऋतुस्नाता तु कामार्ता मुखं यस्य समीक्षते ॥१४॥ तदाकृतिः सन्ततिः स्यात्तत्पश्येद्भर्तुराननम् । तद्रेतो योनिरक्तेन युक्तं भूत्वा महामते ॥१६॥ दिनेनेकेन कललं जरायुपरिवेष्टितम्। भूत्वा पञ्चिदिनैरेव बुद्बुदाकारतामियात् ॥१७॥ या तु चर्माकृतिः सूक्ष्मा जरायुः सा निगद्यते । शुक्रशोशितयोर्योगस्तस्मिन् सञ्जायते यतः ॥१८॥ तत्र गर्मी मवेद्यस्मात्तेन प्रोक्तो जरायुजः। ततस्तत्सप्तरात्रेश मांसपेशीत्वमाप्नुयात् ॥१९॥ पक्षमात्रेण सा पेशी तच्छोिरणतपरिप्लुता। ततश्राङ्कुर उत्पन्नः पञ्चविशतिरात्रिषु ॥२०॥ स्कन्घो प्रीवा शिरःपृष्ठोदराणि च महामते। पञ्चधाङ्गानि जायन्ते एवं मासेन च क्रमात् ॥२१॥ द्वितीये मासि जायन्ते पाणिपादादयस्तथा । बङ्गानां सन्वयः सर्वे तृंतीये सम्भवन्ति हि ॥२२॥ षड्गुल्यश्चापि जायन्ते चतुर्थे मासि सर्वतः । श्रमिव्यक्तिश्च जीवस्य तस्मिन्नेव हि जायते ॥२३॥ ततश्चलति गर्मोऽपि जनन्या जठरे स्थितः। श्रोत्रे नेत्रे तथा नासा जायन्ते मासि पञ्चमे ॥२४॥ तयैव च मुखं श्रोणिगुंह्यं तस्मिन् प्रजायते । पायुर्नेदृमुपस्यं च कर्णोक्षित्रद्वयं तथा ॥२५॥ त्रचैव मासि षष्ठे तु नामिश्चापि मवेन्नृः ए। म सप्तमे केशरोमाद्या जायन्ते च तथाष्टमे ॥२६॥ विसक्तावयवत्वं च जायते गर्भमध्यतः। विहाय रमभुदन्तादीन जन्मान्तरसमुद्भवात् ॥२७॥ समस्तावयवा एवं जायन्ते क्रमतः पितः। नवमे मासि जीवस्तु चैतन्यं सर्वेद्यो लभेत् ॥२८॥

मातृभुक्तानुसारेग वर्धते जठरे स्थितः। प्राप्य वे यातनां घोरां खिद्यते च स्वकर्मतः ॥२६॥ स्मृत्वा प्राक्तनदेहोत्यकर्माणि बहुदुःखतः। मनसा वचनं ब्रूते विचार्य स्वयमेव हि ॥३०॥ एवं दुःखमनुप्राप्य भूयो जन्म लभेत्क्षितौ। श्रन्यायेनाजितं वित्तं फुटुम्बमरएां फ़ृतम् ॥।३१॥ नाराधिता भगवती दुर्गा दुर्गतिहारिएगी। यद्यस्मान्निष्कृतिर्मे स्याद्गर्भेदुःखा त्तदा पुनः ॥३२॥ विषयान्नानुसेविष्ये विना दुर्गा महेश्वरीय । नित्यं तामेव भक्त्याहं पूजये यतमानसः ॥३३॥ पुत्रकलत्रादिवासनावशतोऽसकृत् । निविष्टसंसारमनाः कृतवानात्मनोऽहितम् ॥३४॥ तस्येदानीं फलं भुञ्जे गर्भदुःखं दुरासदम् । तन्न भूयः करिष्यामि वृथा संसारसेवनम् ॥३४॥ इत्येवं बहुचा दुःखमनुभूय स्वकर्मतः। श्रस्थियन्त्रविनिष्पिष्टो निर्याति योनिवर्त्मना ॥३६॥ सूतिवातवशाद्धोरनरकादिव पातकी । जरायुपरिवेष्टितः ।।३७॥ मेदोऽसृक्ष्लुतसर्वाङ्गो ततो मन्मायया मुग्धस्तानि दुःखानि विस्मृतः । श्रकिञ्चित्करतां प्राप्य मांसपिण्ड इव स्थितः ॥३८॥ सुषुम्ना पिहिता नाडी इलेब्मिशा यावदेव हि। तावद्वक्तुं न शक्नोति सुन्यक्तवचनं त्वसौ ॥३६॥ न गन्तुमपि शक्नोति बन्धुभिः परिरक्ष्यते। इवमार्जारादिदंष्ट्रिभ्यो दृष्तः कालवशासतः ॥४०॥ यथेष्टं माषते वात्रयं गच्छत्यपि सुदूरतः। ततश्च योवनोद्रिक्तः कामकोघादिसंयुतः ॥४१॥ कुरुते विविधं कर्म पापपुण्यात्मकं पितः। कुरुते कर्मतन्त्राणि देहभोगार्थमेव हि ॥४२॥ स देहः पुरुषाद्भिन्नः पुरुषः कि समश्तुते। प्रतिक्षर्णं क्षरत्यायुक्चलत्पर्णंस्थतोयवत् ॥४३॥

स्वप्नोपमं महाराज सर्वं वैषियकं सुखम्। तथापि न मवेद्धानिरिममानस्य देहिनाम् ॥४४॥ न चैतद्वीक्षते देही मोहितो मम मायया। बीक्षते केवलान्मोगांस्तत्र शाश्वतिकानिव ॥४४॥ अकस्माद्यसते कालः पूर्णे चायुषि भूषर । यथा व्यालोन्तिके प्राप्तं मण्डूकं ग्रसते क्षरणात् ॥४६॥ हा हन्त जन्मंतदपि विफलं यातमेव हि। एवं जन्मान्तरमपि विफलं जायते तथा ॥४७॥ निष्कृतिविद्यते नैव विषयाननुसेविनाम्। तस्मादात्मविचारेगा त्यक्त्वा वैषयिकं सुखम् ॥४८॥ शास्वतैश्वयंमन्विच्छन्मदर्चनपरो मवेत्। तवैव जायते भक्तिरियं ब्रह्मािए निश्चला ।।४६॥ देहादिस्यः पृथक्त्वेन निश्चित्यात्मानमात्मना । देहादिसमतां मिथ्याज्ञानजां परिसंत्यजेत् ॥५०॥ पितस्तवं यदि संसारदुःखान्निव् तिभिच्छिसि । तदाराषय मां मक्त्या ब्रह्मरूपां समाहितः ॥५१॥

श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे ब्रह्मयोगोपदेशवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः

# **अष्टादशोऽध्यायः**

हिमालय उवाच--

धनाश्रितानां त्वां देवि मुक्तिश्चेन्नैव विद्यते । कथं समाश्रयेत्वां तत्कृपया बूहि मे तदा ॥१॥ सन्ध्येयं कीदृशं रूपं मातस्तव मुमुक्षुभिः। त्वयि मक्तिः पराः कार्या देहबन्वविमुक्तये॥२॥

श्रीपार्वत्युवाच--

मनुष्याणां सहस्रेषु किश्चत्यति सिद्धये । तेषामपि सहस्रेषु कोऽपि मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥

रूपं मे निष्कर्ल सूक्ष्मं वाचातीतं सुनिर्मलस् । निर्गु एं परमं ज्योतिः सर्वव्याप्यैककारणम् ॥४॥ निविकल्पं निरालम्बं सिन्चदानन्दविग्रहम्। मुमुक्षुभिस्तात देहबन्धविमुक्तये ॥५॥ श्रहं मितमतां तात सुमितः पर्वताधिप। पृथिच्यां पुण्यगन्घोऽहं रसोऽप्तु शशिनः प्रभा ॥६॥ तपस्विनां तपद्यास्मि तेजद्यास्मि विभावसोः। वलिनां बलमप्यहम् ॥७॥ **कामरागादिरहितं** सर्वकर्मसु राजेन्द्र कर्म पुण्यात्मकं तथा। छन्दसामस्मि गायत्री बीजानां प्रण्वोऽस्म्यहम् ॥६॥ घर्माविरुद्धः कामोऽस्मि सर्वभूतेषु भूधर। एवमन्येऽपि ये मावाः सात्त्विका राजसास्तथा ॥६॥ तामसा मत्त उत्पन्ना मदधीनाइच ते मयि। तेषामधीनास्मि कदाचित्पर्वतर्षम ॥१०॥ नाहं एवं सर्वगतं रूपमद्वेतं परमव्ययम्। न जानन्ति महाराज मोहिता मम मायया ॥११॥ ये भजन्ति च मां मक्त्या मायामेतां तरन्ति ते। ममैश्वयं न जानन्ति ऋगाद्याः श्रुतयः परम् ॥१२॥ सृष्टचर्यमात्मनो रूपं मयैव स्वेच्छ्या पितः। कृतं द्विषा नगश्रेष्ठ स्त्री पुमानिति मेदतः ॥१३॥ शिवः प्रधानः पुरुषः शक्तिश्च परमा शिवा । शिवशक्त्यात्मकं ब्रह्म योगिनस्तत्त्वदिशनः ॥१४॥ वदन्ति मां महाराज तत्त्वमेवं परात्परम्। ब्रह्मरूपेरा जगदेतच्चराचरम् ॥१५॥ सुजामि संहरामि महारुद्ररूपेगान्ते निजेच्छया। दुव तशमनार्थाय विष्णु: परमपूरुषः ॥१६॥ भुत्वा जगदिवं कृत्स्नं पालयामि महामते । श्रवतीर्य क्षितौ भूयो भूयो रामादिरूपतः ॥१७॥ निहत्य दानवान्पृथ्वीं पालयामि पुनः पुनः । रूपं शक्त्यात्मकं तात प्रधानं यच्च मे स्मृतम् ॥१८॥

यतस्तया विना पुंसः कार्यं नेहात्मना स्थितम् ।
रूपाण्येतानि राजेन्द्र तथा काल्यादिकानि च ॥१६॥
स्थूलानि विद्धि सूक्ष्मं च पूर्वमुक्तं तवानघ ।
स्मानिज्ञाय रूपं तु स्थूलं पर्वतपुङ्ग्च ॥२०॥
स्मान्यं सूक्ष्मरूपं मे यद्वृष्ट्वा मोक्षमाग्मवेत् ।
तस्मान्स्थूलं हि मे रूपं मुमुक्षुः पूर्वमाश्ययेत् ॥२१॥
कियायोगेन तान्येव समस्यच्यं विद्यानतः ।
इानरालोचयेत्सूक्षमं रूपं मे परमन्ययम् ॥२२॥

#### हिमालय उवाच-

मातर्बहुविषं रूपं स्थूलं तव महेश्वरि । तेषु किरूपमाधित्य सहसा मोक्षमाग्मवेत् ॥२३॥ तन्त्रे ब्रूहि महादेवि यदि ते मय्यनुग्रहः । संसारान्मोचय त्वं मां दासोऽस्मि मक्तवत्सले ॥२४॥

## श्रीपावंत्युवाच--

मया व्याप्तिमवं विश्वं स्थूलरूपेण भूधर। तत्राराध्यतमा देवीमूर्तिः शीघ्रं विमुक्तिदा ॥२४॥ सापि नानाविधा तत्र महाविद्या महामते। विमुक्तिदा महाराज तासां नामानि मे शृखु ॥२६॥ महाकाली तथा तारा घोडशी भुवनेश्वरी। भैरवी बगला छिन्ना महात्रिपुरसुन्दरी।।२७॥ धूमावती च मातङ्गी नृशां मोक्षफलप्रदा। बासु कुर्वेन परां मिक्तं मोक्षं प्राप्नोत्यसंशयम् ॥२८॥ प्रासामन्यतमां तात क्रियायोगेन चाश्रय। मर्व्यापतमनोबुद्धिममिवैष्यसि निश्चितम् ॥२६॥ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । न लमन्ते महात्मानः कदाचिदपि भूघर ॥३०॥ द्मनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं मुक्तिदा राजन् मक्तियुक्तस्य योगिनः ॥३१॥ यस्तु संस्मृत्य मामन्ते प्राणं त्यजित मिक्ततः । सोऽपि संसारदुःखोर्घविष्यते न कदाचन ॥३२॥

श्रनन्यचेतसो ये मां मजन्ते मक्तिसंयुताः। तेषां मुक्तिप्रदा नित्यमहमस्मि महामते ॥३३॥ शक्त्यात्मकं हि में रूपमनायासेन मुक्तिदम्। समाश्रय महाराज ततो मोक्षमवाप्स्यसि ॥३४॥ येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव राजेन्द्र यजन्ते नात्र संशयः ॥३४॥ श्रहं सर्वमयी यस्मात्सर्वयज्ञफलप्रदा। किन्तु तेष्वेव ये भक्तास्तेषां मुक्तिः सुदुर्लभा ॥३६॥ ततो मामेव शरणं देहवन्धविमुक्तये। याहि संयतचेतास्त्वं मामेष्यसि न संशयः ॥३७॥ यत्करोवि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। सर्वं मदर्थएां कृत्वा मोक्ष्यसे कर्मबन्धनात् ॥३८॥ ये मां मजन्ति सद्भक्तया मिय ते तेष् चाप्यहम् । न च मेऽस्ति प्रियः कश्चिदप्रियोऽपि महामते ॥३६॥ श्रपि चेत्सुद्राचारो भजते मामनन्यमाक्। सोजि पापविनिर्मुक्तो मुच्यते भववन्यनात् ॥४०॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शर्नस्तरित सोऽपि च। मयि मक्तिमतां मुक्तिः सुलमा पर्वताधिष ॥४१॥ ततस्तवं परया भवत्या मां भजस्व महामते । श्रहं त्वां जन्मजलघेस्तारयामि सुनिश्चितम् ॥४२॥ मन्मना भव मद्याजी मां नमस्कुरु मत्परः। मामेवैष्यसि संसारदुः खैर्नेव हि बाध्यसे ॥४३॥

श्रीमहाभागवते उपपुराएं। मोक्षयोगोपदेशवर्एानं नामाश्रादशोऽष्यायः

# एकोनविंशतितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

एवं श्रीपार्वतीवक्त्राद्योगसारं परं मुने। निशम्य पर्वतश्रेष्ठो जीवनमुक्तो बभूव ह ॥१॥ सापीयं शैलराजाय योगमुब्दवा महेश्वरी । मातस्तन्यं पपौ बाला प्राकृतेव हि लीलया ॥२॥ गिरीन्द्रस्त महाहर्षादकरोत्सुमहोत्सवम्। यथा न बृष्टं केनापि श्रुतं वा केनचित्ववित् ॥३॥ षढठेऽह्नि षढ्ठीं सम्युज्य सम्प्राप्ते दशमेऽहनि । पार्वतीत्यकरोन्नाम सान्वयं पर्वताधिपः ॥४॥ एवं त्रिजगतां माता नित्या प्रकृतिरुत्तमा। सम्मुय मेनकागर्माद्धिमालयगृहे स्थिता ॥५॥ हिमालयाय पार्वत्या कथितं योगमुत्तमम्। यः पठेत्सुलमा मुक्तिस्तस्य नारद जायते ॥६॥ तृष्टा मवति शर्वाणी नित्यं मञ्जलदायिनी । जायते च हढा मिक्तः पार्वत्यां मुनियुङ्गव ॥७॥ श्रष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवस्यां मक्तिसंयुतः। पठन् श्रीपार्वतीगीतां जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥५॥ शरत्काले महाष्टम्यां यः पठेत्सम्पोषितः। रात्रौ जागरितो मृत्वा तस्य पुण्यं बवीमि किम् ॥६॥ स सर्वदेवपुज्यश्च दूर्गामिक्तपरायणः। इन्द्रादयो लोकपालास्तदाज्ञावशवतिनः ॥१०॥ स्वयं दैवीकलामेति साक्षाहे व्याः प्रसादतः। नदयन्ति तस्य पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यपि ॥११॥ पूत्रं सर्वंगुराोपेतं लभते चिरजीविनम् । नश्यन्ति रिपवस्तस्य नित्यं प्राप्नोति मङ्गलम् ॥१२॥ ग्रमावास्यां तिथि प्राप्य यः पठेद्भक्तिसंयुतः । सर्वेपापविनिर्मुक्तः स दुर्गातुल्यतामियात् ॥१३॥ निशीये पठते यस्तु बिल्ववृक्षस्य सन्निधौ। तस्य सम्वत्सरादृदुर्गा स्वयं प्रत्यक्षमेति व ।।१४॥

किमत्र बहुनोक्तेन शृष्णु नारव तत्त्वतः।
ग्रस्याः पाठसमं पुण्यं नास्त्येव पृथिवीतले ॥१४॥
तपसां यज्ञदानादिकमंगामिह विद्यते।
फलस्य संख्या नैतस्य विद्यते मृनिपुङ्गव ॥१६॥
इत्युक्तं ते यथा जाता नित्यापि परमेश्वरी।
लीलया मेनकागर्मे भूयः कि श्रोतुमिच्छित ॥१७॥
श्रीमहाभागवते उपपुराग्रो भगवतीगीता माहात्म्यवग्रांनं
नामैकोनविंश्वतितमोऽध्यायः

# विंशतितमोऽध्यायः

#### नारव उवाच-

स्थिता हिमवतो गेहे लीलया परमेश्वरी।
कथमाप पींत शम्भुं योगचिन्तापरायएम्।।१।।
कथं देवो मनश्चके दाराग्रहएकर्मिए।
त्यक्त्वा योगं महायोगी संसारविमुखः प्रभुम्।।२।।
कथमर्घशरीरं साऽहरत्स्मरिपोः प्रभो।
एतम्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेए। महेश्वर ॥३॥

#### श्रीमहादेव उवाच-

ययेदं मोह्यते विश्वं परया मायया मुने ।
को बोद्धुमिप शक्नोति तस्या मायां महामते ॥४॥
या सर्वेजगतां माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ।
सातिबाल्यं समास्थाय स्थिता हिमवतो गृहे ॥४॥
ततः सा ववृषे नित्यं वर्षामु स्वर्णदी यथा ।
चारतामिप सन्दध्रे यथा शरिद चन्द्रिका ॥६॥
सखीमिः सहिता नित्यं चिकीड निजलीलया ।
स्वगुणैः पितरौ नित्यं तर्ययामास पार्वती ॥७॥

गिरिराजस्तथा मेना हब्ट्वा हब्ट्वा च तन्मुखम्। नान्यत्र क्षरामण्वपि ॥५॥ हर्ष्टि व्यापारयामास विद्यते मुनिशार्दूल नासाध्यं हि तपस्यतः। तपसा यन्न चाप्नोति विद्यते नैव तत्फलम् ॥६॥ श्रपि ब्रह्माविदेवानां यस्या दुर्लममीक्षराम् । तां कृत्वाङ्के दिवारात्रं हिमवान्मेनकापि च ॥१०॥ निरीक्षेते कौतुकेन पुत्रीमावेन तारिखीम्। एवं मजन्ति ये मक्त्या तेषामिष्टवरप्रदा ॥११॥ दुर्गम्यापि सुरश्रेष्ठ सुलमा जगदम्बिका। एवं स्थिता भगवती गिरिराजगृहे स्वयम् ॥१२॥ मातुस्तुप्तिकरी नित्यं पितृत्रीरानतत्परा। श्रथंकदा गिरीन्द्रस्तां कृत्वाङ्के परमेश्वरीम् ॥१३॥ तनयां च ससंगम्य स्थितः परमकौतुकात्। एतस्मिन्नेव काले तु नारदो मूनिपुङ्गवः ॥१४॥ नमसा च समायातो द्रब्टुं देवीं महेदवरीम्। स ददशं तदा गौरीं गिरीन्द्रनिकटस्थितासु ॥१४॥ शरन्तिश निशानाथज्योत्स्नामिव सुनिर्मलाम् । गिरीन्द्रस्त्वथ संवीक्ष्य मुनि स्वगृहमागतम् ॥१६॥ सम्पूज्य प्राञ्जलिर्भृत्वा प्रएानाम महामतिः। उपविक्य मुनिः प्राह शैलराजं प्रहर्षयन् ॥१७॥ गिरिराज मया पूर्वं यदुक्तं ज्ञातवानिस । स्वयं प्रकृतिराद्येति तनया सम्मविष्यति ॥१८॥ तेन ते तनया जाता स्वयं प्रकृतिरुत्तमा। शम्मोभंवित्री दियता प्रेम्णा देहाधंहारिएरी ॥१६॥ स चाप्येनां विना जायां नान्यामुद्वाहियध्यति । मनयंव गिरिश्रेष्ठ श्रर्घनारीश्वरौ हरः ॥२०॥ मविष्यति महेशाय देयेयं तनया त्वया । तस्यैव पूर्वपत्नीयं जाता दक्षगृहे तु या ॥२१॥ प्रनयोर्यादशं प्रेम मविष्यति महामते । कयोर्न ताहशं भूतं विद्यते वा मविष्यति ॥२२॥

श्रनया देवकर्माणि करिष्यति बहूनि च।
पुत्रोऽपि मविता चास्या महावलपराक्रमः ॥२३॥
येन तुल्यवलो योद्धा न भूतो न भविष्यति ।
नान्यस्मै त्विममां दातृं मनः कर्तुमिहार्ह्रसि ॥२४॥
इत्यृवेर्वचनं श्रुत्वा गिरिराज उवाच तम् ।
श्रूयते त्यक्तसङ्गः स महायोगी महेश्वरः ॥२४॥
तपश्चचारात्युग्रं च देवानामप्यगोचरः ।
केवलं परमं ब्रह्म सोऽन्तः पश्यति निश्चलः ॥२६॥
न वाह्ममोक्षते शुद्धब्रह्मण्यपितमानसः ।
तस्यैवं निश्चलं चेतः कश्चालियतुमुत्सहेत् ॥२७॥
कथं वा तनयामेनां भार्यार्थे सङ्ग्रहीष्यति ।

#### नारद उवाच-

तदर्थं नैव चिन्तां त्वं कुष पर्वतपुङ्गव ॥२८॥ मविष्यति च मङ्गो वै यथा तस्य निशामय। तारकेगामुरेन्द्रेग जित्वा देवान् सबान्धवान् ॥२६॥ त्रैलोक्याधिपते राज्यं हतं मटबलाश्रयात्। तथान्येषां सुरागां स भ्राधिपत्यं बलाद्धरन् ॥३०॥ एक ग्रास्ते त्रिलोकेशो ब्रह्मदत्तवरेग हि। ब्रह्मारणा कल्पितो मृत्युस्तस्य नूनं दुरात्मनः ॥३१॥ शिवस्यौरसजातेन पुत्रेगामिततेजसा। तेन वेवाः सुसंयत्ता इन्द्राद्या ब्रह्मशासनात् ॥३२॥ सर्वे च व्यापरिष्यन्ति महादेवविमोहने। निमित्तमात्रमेतद्धि लौकिकं पर्वतर्षम ॥३३॥ वस्तुतस्तु सुतैवैषा हरं सम्मोहयिष्यति । इयं जाता महामाया जगन्मोहनकारिएरी ॥३४॥ विष्णुसम्मोहिनी लक्ष्मीः शिवसम्मोहिनी शिवा। सोऽपि नित्यं महाकालो निजान्तर्यामिनीमिमाम् ॥३४॥ महाकालीं महायोगी समाधिस्थो निरीक्षते। तपश्चरति चैतस्या ग्रात्मनिश्चलमानसः ॥३६॥ एनां प्राप्य पुनः पत्नीं त्यक्तयोगो मविष्यति । श्रचिरेणैव मावेन ध्यानयोगेन शङ्करः ॥३७॥

ज्ञात्वैनां त्वद्गृहे जातां श्रह्मरूपां सनातनीम् । तव प्रस्ये तपस्तप्तुं समायास्यति निश्चितम् ॥३८॥

श्रीमहादेव उवाच---

जन्त्वेवं गिरिराजाय सं मुनिः प्रययौ द्रुतम् । विहायसा स्वयं स्थानं मध्याह्नाकंसमप्रमम् ॥३६॥ श्रीमहाभागवते उपपुरागो महादेवनारदसम्वादे विश्वतितमोऽघ्यायः

# एकविंशोऽध्यायः

## बीमहादेव उवाच-

गते तस्मिन्म्निकेडे गिरीन्दः सह मेनया। पुनश्च निश्चितं मेने पार्वतीं मवगेहिनीम् ॥१॥ एतस्मिन्नन्तरे शम्भुस्त्यक्त्वा पुर्वाश्रमं मुने । हिमाब्रेः प्रययौ प्रस्थं तपस्तप्तुं सुदुश्चरम् ॥२॥ यत्र गङ्गा निपतिता ब्रह्मलोकात्स्वयं पुरा। तत्र विश्वेश्वरः पूर्णब्रह्मध्यानपरायणः ॥३॥ संस्थितः परमो योगी व्यानानन्दसमुत्सुकः । एवं व्यानपरे तस्मिन्हरे प्रमवपुङ्गवाः ॥४॥ केचिद्धधानपरास्तत्र केचित्सेवापरायगाः। अन्ये सहचरास्तस्य किञ्चित्दूरे व्यवस्थिताः ॥१॥ फलपुष्पारिए विन्वन्त्रो गीतन्त्यपरायर्गाः। क्रीडन्ते गैरिकौनित्यं विभन्य च समुत्सुकाः ॥६॥ हब्द्वा शिषं समायातं गन्धर्वाः किन्नरास्तया । एकदा कथयामासुगिरीन्द्राय महात्मने ॥७॥ प्रमो गिरीन्द्र मगवांस्तव प्रस्थे महेश्वरः। समायातस्तपस्तप्तुं समस्तैः प्रमर्थः सह।।६।। उषसि प्रस्थनगरमदूरे स स्वयं स्थितः। महात्मा जटिलो योगी चन्द्रार्घाङ्कितमस्तकः ॥६॥

प्रमयाश्चापि बहुवो निकटे तस्य संस्थिताः। ध्याननिष्ठास्तथा चान्ये शुश्रुषरापरायरााः ॥१०॥ श्रन्ये च कोटिशस्तस्य कियद्दूरे व्यवस्थिताः। नृत्यन्ति चैव क्रीडन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥११॥ केचिद्दिगम्बरास्तेषां केचिद्वचाघ्राजिनाम्बराः। विमूतिधवलाः सर्वे जटामुकुटमस्तकाः ॥१२॥ ऐक्वयं मूतनाथस्य विचित्रं पर्वतर्वम । गत्वैकदा महाराज स्वयं पश्य यथेप्सितम् ॥१३॥ इति श्रुत्वा वचस्तेषां हिमवान्पर्वताधिपः। प्रययौ यत्र विक्वेशस्तपश्चरति दुश्चरम् ॥१४॥ ततः स पूजयामास विश्वेशं भितसंयुतः । सोऽपि तस्यार्चनं शम्भुः प्रतिजग्नाह सादरम् ॥१५॥ ततः सम्पूजितो देवो गिरीन्द्रं प्राह हर्षयन् । महाराज तव प्रस्थे निर्जनेऽहं समागतः ॥१६॥ तपः कर्त् महापुण्ये समस्तैः प्रमर्थः सह । त्वमत्र राज्ये पुण्यातमन् गिरिराज तथा कुरु ॥१७॥ यथा मन्तिकटे कोऽपि नैवायाति जनः कदा । तपोहानिभवित्सङ्गात्तेन सङ्गो मवेन्नहि ॥१८॥ निर्जने कियते वासो योगिभिः किल मुधर। त्वमाश्रयो मुनीन्द्राणां यक्षाणां किन्नरस्य च ॥१६॥ देवानां राक्षसानां च द्विजातीनां च भूधर। सर्वेषां व्यवहारान्वे ज्ञातवानसि धर्मवित् ॥२०॥ कि तुम्यमधिकं विच्म धर्मज्ञोऽसि महामते। इत्युक्तो ग्रिरिराजं स तूष्णींभूय महेक्वरः ॥२१॥ स्थितस्तं प्रग्येनाह गिरीन्द्रो विनयान्वितः। देवदेव जगन्नाथ मद्भाग्यात्समुपस्थितः ॥२२॥ भम प्रस्थे तपः कर्तु ब्रह्माद्यैरिप दुर्लभः। तपस्तप्तुं निर्जनेऽस्मिन्यथेष्टं जगदीववरः ॥२३॥ न मयास्ति समः कश्चिदपि साक्षात्पुरन्दरः। यथा त्वं मामनुप्राप्तः सग्णः काममोहितः ॥२४॥

धन्योऽहं कृतकृत्यश्च न मत्तोऽस्तीह पुण्यवान् ॥२५॥ मगवन्मम प्रस्थेऽस्मिस्तपसे यदुपस्थितः। नात्र यास्यति वै कश्चिज्जनस्त्वन्निकटे प्रभो ॥२६॥ तपस्व त्वं महादेव रहस्यत्र यथेप्सितम्। इत्येवमुक्त्वा गिरिराट् प्रययौ निजमाल्यम् ॥२७॥ म्राज्ञापयामास तदा सर्वाञ्जनपदान् गिरिः। स्वकीयानिप चाह्य सन्नियम्य मुहुर्मुहुः ॥२८॥ गञ्जावतरगाप्रस्थं तत्र माहेरवरं स्थलम्। न ममाज्ञां विना केन गन्तव्यं महतापि च ॥२६॥ यदि महाक्यमुल्लङ्काच कश्चिद्गच्छति तत्स्थलम्। स मे दण्डचश्च वष्यश्च मविष्यति न संशयः ॥३०॥ इति तस्याज्ञया मीता देवगन्धर्विकन्नराः। पिशाचा राक्षसा वापि मानवाः पश्चवस्तथा ॥३१॥ नो यान्ति हिमवत्प्रस्थं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः। निजंने स महायोगी चचारोग्रं महत्तपः ॥३२॥ पार्वत्यपि पितुर्गेहे वर्धमाना दिने दिने। पारिगयहरायोग्याभूच्चार्वङ्गी रुचिरानना ॥३३॥ गिरीन्द्रो नारदोक्तं तद्वाक्यं सक्ष्चिन्त्य कुत्रचित् । न चेष्टयति पार्वत्या विवाहार्थं महामतिः ॥३४॥ तथैकदा जगद्धात्री पार्वती स्वयमेव हि। पितरो प्राह यास्यामि तपः कतु विावान्तिकम् ॥३४॥ यदा ब्रह्मा स्वतनयां सन्ध्यां कामविमोहितः। संघितं समुद्यातो गगनस्थो हरस्तदा ॥३६॥ निनिन्द तं मुहुर्देवं ब्रह्माणं जगतः पतिम् । तदा स लज्जयोपेतो विवर्णवदनो विधिः ॥३७॥ तपसाराधयामास मां जगन्मोहिनीं शिवाम्। ततो मिय प्रसन्नायां स वत्रे वाश्चित्रतं वरम् ॥३८॥ तत्रेवोवाच मां मातस्त्वं मृत्वा चारुरूपिर्गी। मोहयस्व महादेवं संसारविमुखं प्रभुम् ।।३६॥ त्वामृते तस्य नो काचिद् भविष्यति मनोरमा। तस्मात्त्वं जन्म सम्प्राप्य भवत्य हरमोहिनी ॥४०॥

कान्तामिलावमात्रं मे हब्द्वाऽनिन्दन्महेक्वरः। तेन सम्प्राप्तलज्जोऽहं दुःखी त्वां समुपाश्रितः ॥४१॥ श्रनुगृह्णीष्व तन्मे त्वं मोहयस्व महेश्वरम् । यदा स व त्यक्तसङ्को हरः स्थास्यति निर्जने ॥४२॥ तदेव कामरूपेण मोहयिष्यसि तं शिवम्। इत्येवं भाषितं तेन याचितं परमेष्ठिना ॥४३॥ मयाप्यङ्गीकृतं पूर्वं तुष्टया तपसा विघेः। तेन दक्षगृहे जाता मोहयेऽहं सकुच्च तम् ॥४४॥ प्राकृतं पुरुषं यादृक् प्राकृता हि वराङ्गना । दक्षस्य सुकृते क्षीणे युवाम्यां समुपासिता ॥४४॥ तद्गुहाद्युवयोर्गेहे जातास्मि हरमोहिनी । सोऽपि मामेव संलब्धं तपश्चरति शङ्करः ॥४६॥ सतीविरहदुःखातंः सुचिरं परमेश्वरः । तस्मै प्रतिश्रुतमतः पुनः प्राप्स्यामि तं पतिम् ॥४७॥ तेनारुमनुयास्यामि यत्रास्ते चन्द्रशेखरः। समस्तैः प्रमर्थः साधं तपोनिष्ठः सुनिर्जने ॥४८॥ तत्र स्थित्वा महादेवं मोहयिष्याम्यहं तथा। यथा योगं परित्यन्य भार्यार्थे मां ग्रहीव्यति ॥४६॥ इति तस्या वचः श्रुत्वा स्मृत्वा नारदमाषितम्। . गिरीन्द्रस्तनयां नेतुं प्राधितः शिवसन्निधम् ॥५०॥ मनश्वको मुनिश्रेष्ठ सहसैव महामितः । मेनाशु पार्वतीं कृत्वा स्वाङ्के साश्रुविलोचना ॥५१॥ दरोद मुक्तकण्ठी सा सुतामाह मुनीश्वर । हा मातः प्रारातुल्यासि कमनीयकलेवरा ॥५२॥ मां विहाय कथं तीव्रं काननं गन्तुमहिस । ततस्तां पार्वती प्राह सान्त्वियत्वा मुहुर्म्हुः ॥५३॥ विमुज्य नयने तस्यादचारुहस्ताम्बुजेन वै । मातस्त्वं सुमितमेंऽर्थे नानुशोचितुमहंसि ॥५४॥ श्रशोच्याहं तव सुता ज्ञात्वा किमिति मुह्यसि। ग्रहं प्रकृतिराद्यास्मि नित्यानन्दमयी स्वयम् ॥५५॥

न मेऽस्ति दुःखं कुत्रापि काननेऽपि गृहेऽपि वा ।

ग्रहं इमशानसंवासा महाकाली शवासना ।।१६।।

न मेऽस्ति निजंने मीतिमांतस्त्वं सुित्यरा मव ।

विमोह्य तं महादेवं पुनरायामि निश्चितम् ।।१७।।

ग्रहं प्राप्य पात शम्भुं यास्यामि शिवसन्निधम् ।

ग्रुत्वैतद्वचनं मेना पार्वत्या मयदं महत् ।।१८।।

उमेति विस्मिता प्राह तेनोमाख्यां जगाम सा ।

ततः प्राह गिरं मेना कन्या मे हरसन्निधम् ।।१९।।

यदि यास्यति तह्यंते सख्यौ यातां तया सह ।

साहाय्यं कुरुतामस्याः फलपुष्पादिमिः सदा ।।६०।।

ग्रुत्वैतद्वचनं गिरीन्द्रदुहितुस्ताम्यां समं तां सुताम्
ग्रात्मीयां गिरिपुङ्गवः समनयच्छ्रीविश्वनाथान्तिकम् ।

सर्वे देवगराः समीक्ष्य चरितं हर्षेरा युक्तास्तवा

वृद्धि पुष्पमयीं महेशविपने चक्रुः समस्ता मुने ।।६१॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीमहादेवनारदसंवादे शिवतपोवर्णनं नामैकविशातितमोऽज्यायः

# द्वाविशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच--

ततो गिरीन्द्रः प्रोवाच महादेवं महापतिः । प्रिंगिपत्याप्रतः स्थित्वा विनयेन महामुने ॥१॥

हिमालय उवाच-

मगवन्मम पुत्रीयं स्थित्वा त्वत्सन्निधौ शिव । करिष्यति यथाभीष्टं शुश्रूषरापरायरा। ॥२॥ सखीम्यां सहिता नित्यं फलपुष्पजलादिभिः ॥३॥

श्रीमहादेव उवाच---

ततः शम्भुमंहायोगी तां ज्ञात्वा ज्ञानचक्षुषा । मत्रमाह गिरिश्रेष्ठं प्रहुष्टात्मा महामितः ॥४॥ ततो गिरीन्द्रः प्रययो पुनः स्वस्थानमृत्तमम्। संस्थाप्यैवं महायोगी महेशनिकटे मुने ॥५॥ इत्येवं प्राधिता देवी हरेगा तपसा स्वयम्। संस्थिता विपिने तत्र मक्तानुग्रहतत्परा ॥६॥ शिवस्तु स्वान्तरस्थां तां ध्यायमानः समुत्सुकः। जग्राह सहसा नैव मार्यार्थेन महेश्वरीम् ॥७॥ श्रात्मेच्छाभूनमहादेव्या महादेवविमोहने। श्रतो देवाश्च यच्चक्रस्तच्छृ शुष्व महामुने ॥८॥ तारकेणादिता देवाः प्रययुर्वह्यसन्निधिम् । प्रिंगपत्याथ तं प्राहुर्बह्माएां जगतः पतिम् ॥१॥ श्रृणु ब्रह्मत् त्रिलोकेश कारकोऽसुरपुङ्गवः। निजित्यास्मान् रणे सर्वान् स्वयमिन्द्रो बभूव ह ॥१०॥ त्वद्दत्तवरदर्पिष्ठः सर्वानेव दिवीकसः। भ्रष्टराज्यान्भ्रष्टदारात् स चक्रे तारकोऽसुरः ॥११॥ इन्द्रइचन्द्रइच वरुएो यमोऽग्निनिऋंतिस्तथा। वायुः कुबेर एतस्य सदाज्ञापरिपालकाः ।।१२॥ यत्र यत्र वयं यामस्तत्र तत्र महासुरः । पातालमपि संगम्य प्रजाः सम्बाधतेऽनिशम् ॥१३॥ एवं तेन हृतं सर्वं त्रैलोक्यं बलशालिना। उपायं नहि पश्यामस्त्वामृते त्रिजगत्पते ॥१४॥ वधो वा चिन्त्यतां तस्य स्थानं वा कल्प्यतां च नः। विघीयतां विघेयं यस्वं कर्ता त्रिजगत्पते ।।१५॥

ब्रह्मोवाच-

ममेव वरदानेन विधितस्तारकासुरः।
न तस्य मरणे चेष्टा युज्यते समरे मम ॥१६॥
प्रतीकारस्तु युद्माकं कर्तव्यः सर्वथा मया।
किन्तु सम्यङ्न शक्नोमि तपसा तोषितो यतः ॥१७॥
उपदेशं ब्रवीम्येकं श्रृणुध्वं सुरसत्तमाः।
न हरिनं हरो नाहं न यूयं तस्य घातकाः॥१८॥
ऋते महेशतनयं न हन्ता तस्य विद्यते।
ततो यथा महादेवः शीघ्रं वारपरिग्रहम् ॥१६॥

करोति संत्यजन्योगं चिन्तां तत्कुरुत द्वृतम् । हिमालयगृहे जाता लीलया प्रकृतिः स्वयम् ॥२०॥ सापि तिष्ठति देवस्य महेशस्याग्रतो मुने । तां ग्रहीष्यति सोऽवश्यं भार्यात्वेन महेश्वरः ॥२१॥ ततोऽचिरान्महेशस्य ध्यानभङ्को यथा भवेत् । तथा यतध्वं त्रिदशा महादेवविमोहने ॥२२॥

## श्रीमहादेव खवाच--

इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मगः परभात्मनः। प्रययुक्त्रिदशाः सर्वे स्वस्वस्थानं महामुने॥२३॥ ब्रह्मापि त्रिदशानेवमुक्त्वैव सहसाम्ययात्। तारकस्यालयं तं च वचनं सोऽब्रवीदिदम्॥२४॥

### ब्रह्मोवाच--

मोस्तारक समस्तानि जगन्ति परिशाधि च।
तदथं हि तपस्तप्तं मया चोक्तं तथैव हि।।२४॥
स्वलोंके चाधिवसितः प्राथिता नापि व त्वया।
न मयापि च ते स्वर्गो वासमुक्तिइचरं क्वचित् ॥२६॥
तस्मात्स्वर्गं परित्यज्य स्थित्वा मर्त्यं महासुर।
प्रशाधि सकलं राज्यं ममाज्ञां मा मूषां कुरु ॥२७॥

#### महादेव उवाच-

इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि महाबलपराक्रमः।
स्वगं त्यक्त्वा क्षितौ प्रायात्तारको देवकण्टकः॥२८॥
तत्रैवेन्द्रमुला देवाः समागत्य महामुने ।
ददत्युपायनं द्रव्यं प्रत्यहं तु तर्दादिताः ॥२६॥
एवं क्षितौ स्थितो दैत्यः समस्तांस्त्रिदिवौकसः।
तोषयामास दुर्घ्षमहाबलपराक्रमः ॥३०॥
ततस्ते त्रिदशाः सर्वे सहिता निर्जने स्थले।
महादेवविमोहाथं मन्त्राय समुपाविशन् ॥३१॥
इन्द्रः सुरगुष्ठं प्राज्ञं सम्बोध्य विनयान्वितः।
प्रोवाच वचनं देवसमायां क्षेमकारणम्॥३२॥

#### इन्द्र उवाच---

मगवन् दानवेन्द्रस्य तारकस्य दुरात्मनः ।
विधिना कत्पितो मृत्युमंहादेवात्मजाद्गुरो ॥३३॥
स तु विश्वेश्वरो योगी संसारविमुखः स्वयम् ।
कस्तस्याग्रे वदेद्भार्यां गृहाग् परमेश्वर ॥३४॥
ब्रह्मग्गा कथितं यत्नं कतुं तस्य विमोहने ।
तत्रोपायं न पश्यामि कस्तं सम्मोहयिष्यति ॥३४॥

### बृहस्पतिरुवाच--

उपायोऽस्ति महाराज महादेवविमोहने । भविष्यत्यचिरेगीव ध्यानभङ्गो महेशितुः ॥३६॥ या दक्षतनया देवी महेशगृहि ए। स्वयम्। सा जाता मेनकागर्भे हिमालयसुताधुना ॥३ ॥ तामेव पत्नीं संलब्धं विश्वेशस्तपसि स्थितः। संघ्याय परमं रूपं तस्या एव महामते ॥३८॥ ग्रन्यथा देवदेवस्य सर्वथा विजितात्मनः। कि कार्यं तपसोग्रेग योगिध्येयस्य विद्यते ॥३६॥ सापि तुष्टा महेशस्य निकटं समुपागता। स्थिता चाऽविरतं शम्भोरन्तिके भक्तवत्सला ॥४०॥ कामादयो महेशस्य चिरं योगविचिन्तनात्। विनष्टास्तेन शम्भुस्तां न गृह्णाति कदाचन ॥४१॥ तस्मात्कुसुमधन्वानं सर्वलोकविमोहनम्। समाहूय महेशस्य ध्यानभङ्गे नियोजय ॥४२॥ तस्येषुणा हि विद्धस्तु योगचिन्तापराङ्मुखः। ब्रहीष्यति पुनः पत्नीं पार्वतीमचिरेस वै ॥४३॥

### श्रीमहादेव उवाच-

इत्युक्तो गुरुणा तेन देवराजो महामतिः । श्राह्मय पुष्पधन्वानं चचनं चेदमब्रवीत् ॥४४॥

#### इन्द्र उवाच-

काम त्वं देवगन्धर्वनरिकन्नररक्षसाम् । तथान्येषां च जन्तुनां सदा प्रीतिविवर्धकः ॥४५॥ त्वमेकं मे महाकार्यं त्रैलोक्यप्रीतिवर्धनम् । कृत्वा जगविदं सर्वं परिरक्ष ममाज्ञया ॥४६॥

#### कामदेव उवाच--

त्वदाज्ञापालकाः सर्वे वयं देवगणाधिप ।

किं कार्यं भवती भीमं करिव्येऽपि सुदावरणम् ॥४७॥

यस्य वक्षसि ते वज्रं विव्युचकं च शीयंते ।

तं मिन्दन्ति शराः पञ्च मम पुष्पमयाः क्षणात् ॥४६॥

इमे च ताहशाः पञ्च बाणा मेऽन्ययंसंज्ञकाः ।

तथा पुष्पमयं चापं ब्रह्माण्डक्षोभकारकम् ॥४६॥

मन्त्री वसन्तः पवनो यन्ता मलयसम्भवः ।

मित्रं शशाङ्कः पत्नी मे रितस्त्रेलोक्यमोहिनी ॥५०॥

एतान्सहायान्सम्प्राप्य कस्य किं कर्तुमक्षमः ।

प्राप्ति विश्वेश्वरं देवं योगचिन्तापरायणम् ॥५१॥

जितेन्द्रियं मोहयेयं क्षरणार्थे यदि मन्यसे ॥५२॥

#### इन्द्र उवाच-

यदयं त्वं समानीतस्तत्त्वं हि स्वयमुक्तवान् । प्राप्तेषु वचनापेक्षा प्रायक्षो नैव विद्यते ॥५३॥ तारकः सकलान्देवान्बाधतेऽहर्निशं बलात्। ज्ञायते तत्त्वया चापि तर्तिक ते प्रववाम्यहम् ॥५४॥ ब्रह्माणा कल्पितो मृत्युस्तस्य नूनं महात्मनः। महेशतनयस्येव हस्तान्नान्यस्य कस्थचित् ॥५५॥ श्रुयते हिमवत्प्रस्ये तपश्चरति बाङ्करः। जितेन्द्रियो महायोगी संसारविमुखः सदा ॥५६॥ ग्राचा सनातनी शक्तिः पूर्वं या दक्षकन्यका। महेशवनिता सैव जाता हिमवतः सुता ॥५७॥ सापि तस्यान्तिके तस्मिन्प्रस्थे तिष्ठति साम्प्रतम् । ग्रारूढयौवना देवी स्त्रीरत्नमतिमुन्दरी ॥५८॥ तां नेहते महादेवो मनसापि कदाचन । योगचिन्तापरं तत्त्वं मोहयाशु ममान्नया ॥५६॥ यथा सत्यां सानुरागो रेमे स वृषमध्वजः। तथा गिरिजया साधं रमेत योगमुत्सुजन् ।।६०।।

### द्वाविद्योऽध्यायः

तथा विधत्स्व लोकानां हिताय कुसुमायुघ । त्वत्प्रसादादिमे देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥६१॥ सुस्थानि सन्तु लोकानि स्थावराग्गि चराग्गि च ॥६२॥

### श्रीमहावेष खवाच--

इत्याकण्यं वचः कामो देवराजस्य विस्मृतम्। सस्मार ब्रह्मणा दत्तमि शापं सुदारुणम् ॥६३॥ यदा शस्त्रपरीक्षार्थं सन्ध्यां प्रति विधावतः। **ग्रताडयम् पुष्पबार्णेस्तदा मामञ**पद्विघिः ॥६४॥ हरनेत्राग्निनिर्दंग्घो भविष्यसि मनोमव । क्षिप्त्वा तदङ्गे बाएगाँस्तु देवकार्यानुरोषतः ॥६४॥ सोऽयं मे समयः प्राप्तः शायकालोऽनिवारितः। वैवं न पुरुष: कोऽपि शक्तो लङ्घियतुं क्वचित् ॥६६॥ इति स्मृत्वा विघेः ज्ञापं विषण्गोऽपि मनोभवः। ब्रङ्गीकारवज्ञातत्र नान्यया व्याहरन्मुने ॥६७॥ उवाच देवराजाहं करिष्ये यस्वयोदितम्। मोहयिक्ये यतात्मानं ज्ञिवं परमयोगिनम् ॥६८॥ किन्तु क्रुद्धो महादेवो यदि मां नाशयेत्प्रभो। तदा देवगराः सार्धं मदर्थे संयतिष्यसि ॥६९॥ इन्द्रोऽपि तमुवाचाथ समाइवस्य पुनः पुनः। त्ववर्थेऽहं यतिष्यामि सर्वेः सुरगर्गेः सह ॥७०॥ ततः कामो ययौ शीघ्रं महेशस्य तपीवनम्। सरतिमंधुना सार्घं महेन्द्राज्ञात्रमाग्गतः ॥७१॥ तत्र ग्राज्ञापयामास सर्वानेव दिवौकसः। त्रिदशाधिपतिर्यूयं गच्छताशु ममाज्ञया ॥७२॥ कामोऽयं देवकार्यार्थं करिष्यति सुदारुएम्। हरसंमोहनं कार्यं मम वाक्यप्रचोदिताः ॥७३॥ यूयं कुरुव्वं साहाय्यं यत्र यत्र वजेत्स्मरः। ग्रनुगम्य च तत्रैनं प्रबोधयत मां तदा ॥७४॥ यदा तु पुष्पधन्वैनं महारुद्रं महीजसम् । सम्मोहनेन बाणेन सम्मोहयितुमारभेत् ॥७५॥

मागिमध्याम्यहं तत्र रक्षार्थं पुष्पधन्वनः । इत्युक्ता देवराजेन त्रिदशाः सर्व एव ते ॥७६॥ अनुजन्मुः कामदेवरक्षार्थं सुसमाहिताः। कामः प्रविश्य सहसा महादेवाश्रमं मुने ॥७७॥ संस्थितो मधुना सार्धं कियत्कालं सह स्त्रिया। न ददर्श महेशस्य छिद्रं किमपि येन सः।।७८॥ प्रविद्यति शरीरेऽस्य कामः सर्वविमोहकः ॥७६॥ वसन्तागमनात्सर्वे किंशुकाः केसरादयः। पुष्पिता बहवश्चान्ये तरवो मुनिसत्तम ॥५०॥ मिलका मालती जाती पुष्पिता मालतीलता। सरांसि च सपद्मानि बभूवुस्तु समागमात् ॥५१॥ गुञ्जायमानाः कामेन प्रमत्ता मघुरस्वनाः। द्विरेफमालाः पुष्पेषु विहरन्त्यः परस्परम् ॥६२॥ ववी वायुमंलयजः शैत्यसीगन्ध्यमान्द्यवान् । सुप्रमोऽसून्निशानायो देहिनः स्युः समुत्स्काः ॥६३॥ तपश्चरन्तः सिद्धाश्च कामेन परिमोहिताः । श्रुङ्गारमावमापन्नाः किन्नराद्यास्तथामवन् ॥५४॥ ये चान्ये तद्वनस्थाश्च जन्तवो मुनिसत्तम । ते सर्वे विकला घासन् कामेन परिमोहिताः ॥५४॥ सविकारा ग्णाश्चासन्महेशस्य महात्मनः। नासीत्तथापि रुद्रस्य ध्यानमङ्गो मनागपि ॥८६॥ निश्चलं राङ्करं वीक्ष्य विषण्णश्चापमुद्वहन्। भ्रप्रेसरोऽमवत्कामस्तदा रत्या निवारितः ॥५७॥ ज्वलत्कालाग्निसंकाशं कोटिसूर्यसमप्रभम्। योगचिन्तापरं देवं कः समासादितुं क्षमः ॥६८॥ एवभिन्द्रवचः श्रुत्वा स्वयमङ्गीकृतं स्मरन्। सम्मोहनं महेशस्य बाणं धनुषि सन्दचे ॥८६॥ तदैव वीक्ष्य तं रुद्रं पुनः पश्चान्जगाम ह ॥६०॥ एवं निरीक्ष्य तं कामं शिवमोहपराङ्गुखम्। स्मित्वा महेशमोहार्थं समुत्तस्थी महेश्वरी।।६१॥

महामाया ययेदं हि मोह्यते सकलं जगत्। सा सखीभ्यां समुत्थाय सम्मुखे संस्थिता यदा ॥६२॥ तदा ध्यानं परित्यज्य महादेवस्त्रिलोचनः। उन्मोल्य चारुनेत्राणि पार्वतीं स व्यलोकयत् ॥६३॥ निरोक्ष्य तन्मुखाम्मोजं सुचारुनयनोज्ज्त्रलम्। निश्चलाक्षः स्थितः अम्भुः प्रहृष्टात्मा महामनाः ॥६४॥ एतस्मिन्नेव काले तु हब्द्वैवं चन्द्रशेखरम्। पुष्पधन्वा पुष्पबार्ण समुद्यम्य हरं ययौ ॥६५॥ इन्द्रोऽपि समयं श्रुत्वा देवयक्त्रात्समागतः। समस्तैस्त्रिदशैः सार्धं गगने संस्थितो रथे ॥६६॥ प्रथमं प्राहिरगोद्वाणं हर्षणं शङ्करोरसि । ततः प्रहृष्टचेताः स पार्वतीं समलोकयत् ॥६७॥ एतस्मिन्नेव काले तु कामसाहाय्यकारणात्। मनोज्ञः प्रववौ वायुः शृङ्गारः प्राविज्ञहरम् ॥१८॥ ततः पुनः समादाय पुष्पमालाविभूषशम् । बागां सम्मोहनं नाम पौष्पे धनुषि सन्द्घे ॥६६॥ तदामूद्क्षिणे तस्य रतिः परममुन्दरी । वामे प्रीतिरभूत्पृष्ठे वसन्तः परमः सुखम् ॥१००॥ कामस्तु प्राहिरगोद्वार्णं जगन्मोहनकारराम् । महेशहृदये हृष्टः सर्वदेवस्य पश्यतः ॥१०१॥ मोहितस्तेन बाणेन जगन्मोहनकारिएा। जितेन्द्रियोऽविकारः सन्तुत्सुकः सङ्गमेऽमवत् ।।१०२॥ प्रशश्चां मुस्ततो देवाः कामदेवं मुहुर्मुहुः। ग्रसाध्यं विद्यते नास्य कामस्यात्र जगत्त्रये ।।१०३॥ ततः संस्मृत्य विश्वेशस्त्विन्द्रयाणां विनिग्रहम्। विधाय चिन्तयामास विकारस्यास्य कारराम् ॥१०४॥ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समागत्य मनोभवम् । पौष्पं बाणं धनुः शक्तिं प्राणमाकृष्य तत्क्षणात् ॥१०५॥ समुत्सायं वसन्तं च पुनः स्वस्थानमाययौ। हरः सञ्चित्य मनसा कामो मामतिवर्तते ॥१०६॥

प्रजज्वाल स च क्रोघात्कालानलिनभेक्षणः ।
रुषा प्रज्वलितस्यास्य तृतीयनयनात्ततः ॥१०७॥
निःससार महानिर्गिद्धक्षुजंगतीमिव ।
तर्माग्न वोक्ष्य सम्भूतं मोताः सर्वे दिवौकसः ॥१०८॥
एज्वेरूचुर्महादेवं कामरक्षणकारणात् ।
प्रमो शिव जगन्नाथ रक्ष रक्ष मनोमवम् ॥१०६॥
त्वया यथा नियुक्तोऽयं तथैवासौ समाचरत् ।
प्रसीवात्मन्महादेव रक्षास्माकं हितैषिणम् ॥११०॥
इत्येवं ववतां तेषां हरनेत्रोद्भवोऽनलः ।
चकार मस्मसात्कामं सहसा मुनिसत्तम ॥१११॥
श्री महाभागवते उपपुराणे कामदाह वर्णनं नाम द्वाविशोऽध्यायः ।

# त्रयोविंशोध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

हरनेत्रसमुद्भूतः स विद्वानं महेक्वरम् ।
पुनर्गेन्तुं शक्षाकाथ कदाचिविप नारद ॥१॥
बभूव वडवारूपस्तापयामास मेदिनीम् ।
ततो ब्रह्मा समागत्य वडवारूपिणं च तम् ॥२॥
नीत्वा समुद्रं सम्प्रार्थं तत्तोये स्थापयन्मुने ।
ययुर्वेवा निजं स्थानं कामशोकेन मोहिताः ॥३॥
समाक्वस्य रति स्वामी पुनस्ते जीवितो मवेत् ॥४॥
स्रथ प्राह महादेवं पार्वती रुचिरानना ।
त्रिजगज्जननी स्मित्वा निजंने तत्र कानने ॥५॥

भीदेब्युवाच---

मामाद्यां प्रकृति देव लब्धुं पत्नीं महत्तपः। चिरं करोषि तत्कस्मात्कामोऽयं नाशितस्त्वया।।६॥ कामे विनष्टे पत्न्याः कि विद्यते ते प्रयोजनम्। योगिनामेष धर्मो वं यत्कामस्य विनाशनम् ॥७॥

भीमहादेव उवाच-

इति भृत्वा वचस्तस्याः शङ्करश्चिकतस्तवा । सन्व्यायन् ज्ञातवानाद्यां प्रकृति पर्वतात्मजाम् ॥५॥ ततो निमोल्य नेत्राणि प्रहर्षपुलकान्वितः। निरीक्ष्य पार्वतीं प्राह सर्वलेकंकसुन्दरीम् ॥६॥ जाने त्वां प्रकृति पूर्णामाविर्भूतां स्वलीलया। त्यामेव लब्धुं ध्यानस्यदिवरं तिष्ठामि कानने ॥१०॥ प्राद्याहं कृतकृत्योऽस्मि यस्वां साक्षात्परात्पराम्। पुरः पद्यामि चार्यञ्जीं सतीमिव मम प्रियाम् ॥११॥

### श्रीदेव्युवाच---

तव मावेन तुष्टाहं सम्भूय हिमवद्गृहे।
त्वामेव च पति लब्धं समायाता तवान्तिकम्।।१२।।
यो मां यादृशभावेन सम्प्रायंयति मिक्तिः।
तस्य तेनैव मावेन पूर्यामि मनोरवान्।।१३।।
श्रहं सैव सती शम्मो दक्षस्य च महाव्वरे।
विहाय त्वां गता काली मीमा त्रैलोक्यमोहिनी।।१४॥

#### शिव उवाच---

यि मे प्रारानुत्यासि सती त्वं चाहलोचना। तदा यया महामेघप्रमा सा भीमरूपिरगी॥१४॥ बभूव दक्षयज्ञस्य विनाशाय दिगम्बरी। काली तथा स्वरूपेगा चात्मानं दर्शयस्य माम्॥१६॥

### श्रीमहादेव उवाच-

इत्युक्ता सा हिमसुता शम्भुना मुनिसत्तम ।
बभूव पूर्ववत्काली स्निग्धाञ्जनचयप्रमा ॥१७॥
दिगम्बरी क्षरद्रक्ता मीमायत्तविलोचना ।
पीनोन्नतकुचद्वन्द्वचारुशोमितवक्षसा ॥१८॥
गलदापादसंलम्बिकेशपुञ्जमयानका ।
ललिजह्वाज्वलद्दन्तनखरैरुपशोमिता ॥१६॥
उद्यच्छशाङ्कृतिचयमैर्घपङ्कितरिवाम्बरे ।
प्राजानुलिम्बमुण्डालिमालयातिविशालया ॥२०॥
राजमाना महामेघपङ्कित्चञ्चलया यथा ।
भुजैश्चतुमिर्भूयोच्चैः शोममाना महाप्रमा ॥२१॥
विचित्ररत्नविभ्राजन्मुकुटोज्ज्वलमस्तका ।
तां विलोक्य महादेवः प्राह गद्गदया गिरा ॥२२॥

रोमाञ्चिततनुभंकत्या प्रहृष्टात्मा महामुने ।
चिरं त्विद्वरहेनेदं निर्देश्वं हृदयं मम ॥२३॥
त्वमन्तर्यामिनी शिक्तहंदयस्था महेश्वरी।
प्राराध्य त्वत्पदाम्मोजं घृत्वा हृदयपङ्क्षेजे ॥२४॥
त्विद्वच्छेदसमुत्तप्तं हृत्करोमि सुशीतलम् ॥२५॥
इत्युक्तवा स महादेवो योगं परममास्थितः।
श्वायतस्तत्पदाम्मोजं दधार हृदये तदा ॥२६॥
ध्यानानन्देन निष्पन्दशवरूपघरः स्थितः।
वयाघूर्णमाननेत्रस्तां ददशं परमादरः॥२७॥
प्रश्नाः पुरतः स्थित्वा पञ्चवक्तः कृताञ्जिलः।
सहस्रनामिः कालीं तुष्टाव परमेश्वरीम् ॥२६॥

#### शिव उवाच-

ग्रनाद्या परमा विद्या प्रघाना प्रकृतिः परा। प्रधानपुरुषाराध्या प्रधानपुरुषेश्वरी ॥२६॥ प्रारात्मिका प्राराशक्तः सर्वप्राराहितैषिराी। उमा चोत्तमकेशिन्युत्तमा चोन्मत्तभैरवी ॥३०॥ उवंशी चीन्नता चोग्रा महोग्रा चोन्नतस्तनी। उग्रचण्डोग्रनयना महोग्रवैत्यनाशिनी ॥३१॥ उग्रप्रमावती चोप्रवेगानुग्रप्रमदिनी । उचतारोपनयना चोर्घ्वस्थाननिवासिनी ॥३२॥ उन्मत्तनयनात्युप्रदन्तोत्त् ङ्गस्थलालया । उल्लासिन्युल्लासिचता चोत्फुल्लनयनोज्अवला ॥३३॥ उत्फुल्लकमलारूढा कमला कामिनी कला। काली करालवदना कामिनीमुखकामिनी ॥३४॥ कोमलाङ्गी कृशाङ्गी च कंटमासुरमदिनी। कालिन्दी कमलस्था च कान्ता काननवासिनी ॥३४॥ कूलीना निष्कला कृष्णा कालरात्रिस्वरूपिरणी। कुमारी कामरूपा च कामिनी कृष्णपिङ्गला ॥३६॥ कपिला शान्तिदा शुद्धा शङ्करार्धशरीरिस्मी। कोमारी कात्तिकी दुर्गा कौशिकी कुण्डलोक्ज्वला ॥ ६७॥

कुलेश्वरी कुलश्रेष्ठा कुन्तलोज्ज्वलमस्तका। मवानी भाविनी वार्गी शिवा च शिवमोहिनी ॥३८॥ शिवप्रिया शिवाराध्या शिवप्राएं कवल्लमा । शिवपत्नी शिवस्तुत्या शिवानन्दप्रदायिनी ॥३६॥ नित्यानन्दमयी नित्या सच्चिदानन्दविग्रहा। त्रैलोक्यजननी शम्भुहृदयस्था सनातनी।।४०॥ सदया निर्दया माया शिवा त्रेलोक्यमोहिनी। बह्यादित्रिदशाराच्या सर्वाभोष्टप्रदायिनी ॥४१॥ ब्रह्मार्गी ब्रह्मगायत्री सावित्री ब्रह्मसंस्तुता। ब्रह्मोपास्या ब्रह्मशक्तिबंह्मसृष्टिविघायिनी ॥४२॥ कमण्डलुकरा सृष्टिकत्री ब्रह्मस्वरूपिरगी। चतुर्भुजात्मिका यज्ञसूत्ररूपा दृढवता ॥४३॥ हंसारूढा चतुर्वेक्त्रा चतुर्वेदामिसंस्तुता। वैष्णवी पालनकरी महालक्ष्मीहंरिप्रिया ॥४४॥ शङ्काबकघरा विष्णुशक्तिविष्णुस्वरूपिणी। विष्णुप्रिया विष्णुमाया विष्णुप्राणैकवल्लमा ।।४५॥ योगनिद्राक्षरा विष्णुमोहिनी विष्णुसंस्तुता । विष्णुसंमोहनकरी त्रैलोक्यपरिपालिनी ॥४६॥ शङ्किनी चिकित्वी पद्मा पद्मिनी मुसलायुधा । पद्मालया पग्रहस्ता पद्ममालादिभूषिता ॥४७॥ गरुडस्था चारुरूपा लम्पद्रूपा सरस्वती। विष्णुपाद्यवस्थिता विष्णुपरमाह्लाददायिनी ॥४८॥ सम्पत्तिः सम्पदाघारा सर्वसम्पत्प्रवायिनी। श्रीविद्या सुखदा सौख्यदायिनी दु:खनाशिनी ॥४६॥ दु:खहन्त्री सुखकरी सुखासीना सुखप्रदा। सुखप्रसन्तवदना नारायगमनोरमा ॥५०॥ नारायणी जगद्वात्री नारायणविमोहिनी । नारायग्राशीरस्था वनमालाविभूषिता ॥५१॥ पीतवसना सर्ववैत्यप्रमिवनी। वाराही नार्रासही च रामचन्द्रस्वरूपिएगी ॥५२॥

रक्षोध्नो काननावासा चाहत्याशापमोचिनी । सेतुबन्घकरी सर्वरक्षःकुलविनाशिनी ॥५३॥ सीता पतिवता साघ्वी रामप्राणेकवल्लमा। **प्रशोककाननावासा लङ्केश्वरविनाशिनी ॥५४॥** नीतिः सुनीतिः सुकृतिः कीर्तिमेघा वसुन्धरा। विन्यमाल्यघरा दिन्या दिन्यगन्धानुलेपना ॥५५॥ दिव्यवस्त्रपरीधाना ॄं दिव्यस्थाननिवासिनी । माहेश्वरी प्रेतसंस्था प्रेतभूमिनिवासिनी ॥५६॥ निर्जनस्था इमशानस्था भैरवी भीमलोचना। सुघोरनयना घोरा घोररूपा घनप्रभा ॥५७॥ घनस्तनी वरा व्यामा प्रेतभूमिकृतालया। बद्वाङ्गधारिगा। द्वीपिचर्माम्बरसुशोभना ॥५६॥ महाकाली चण्डवक्त्रा चण्डमुण्डविनाशिनी। उद्यानकाननावासा पुष्पोद्यानवनप्रिया ॥५६॥ विलिप्रिया मांसमक्ष्या रुघिरासवमिक्षाणी। भीमरावा साट्टहासा ररणनृत्यपरायणा ॥६०॥ श्रमुरासृक्षिया तुष्टा दैत्यदानवमर्दिनी। वैत्यविद्राविशा वैत्यमथनी वैत्यसूदनी ॥६१॥ वैत्यघ्नी वैत्यहन्त्रो च महिषासुरमदिनी। रक्तबीजनिहन्त्री च शुम्मासुरविनाशिनी ॥६२॥ निशुम्महन्त्री घूम्राक्षमदिनी दुर्गहारिएगी। दुर्गासुरनिहन्त्री च शिवदूती महावला ॥६३॥ महाबलवती चित्रवस्त्रा रक्ताम्बरामला। विमला ललिता चारुहासा चारुत्रिलोचना ॥६४॥ श्रजेया जयदा ज्येष्ठा जयशीला पराजिता। विजया जाह्नवी दुष्टकृम्मिग्गी जयदायिनी ॥६४॥ जगद्रक्षाकरी सर्वजगच्चेतन्यकारिग्गी। जया जयन्ती जननी जनभक्षरणतत्परा ॥६६॥ जलरूपा जलस्था च जप्यजापकवत्सला। जाज्वल्यमाना यज्ञाञ्चा जन्मनाशविवजिता ॥६७॥

जरातीता जगन्माता जगद्रपा जगन्मयी। जङ्गमा ज्वालिनी जुम्भास्तम्भिनी दुष्टतापिनी ॥६८॥ त्रिपुरध्नी त्रिनयना महात्रिपुरतापिनी। तृष्णाजातिः पिपासा च वुभुक्षा त्रिपुरप्रमा ॥६८॥ त्वरिता त्रिपुटा त्र्यक्षा तन्वी तापविवर्णिता। त्रिलोकेशी तीववेगा तीवा तीवबलालया ॥७०॥ निःशङ्का निर्मलामा च निरातङ्काऽमलप्रभा। विनीता विनयामिज्ञा विशेषज्ञा विलक्ष्मा। । । । । १।। वरदा वल्लभा विद्युत्प्रमा विनयशालिनी। बिम्बोड्ठी विधुवक्त्रा च विवस्त्रा विनयप्रभा ॥७२॥ विश्वेशपत्नी विश्वातमा विश्वरूपा बलोत्कटा। विश्वेशी विश्वविता विश्वमाता विचक्षरणा ।।७३॥ विद्वी विश्वविदिता विश्वमोहनकारिए। विश्वमूर्तिविश्वधरा विश्वेशपरिपालिनी ॥७४॥ विश्वकर्त्री विश्वहर्त्री विश्वपालनतत्परा। विक्वेशहृदयानासा विक्वेक्वरमनोरमा ॥७५॥ विश्वहा विश्वनिलया विश्वमाया विभूतिदा। विश्वविश्वोपकारा च विश्वप्रात्मात्मकापि च ॥७६॥ विश्वप्रिया विश्वमयी विश्वदुष्टविनाशिनी। दाक्षायणी दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी ॥७७॥ विश्वम्भरी वसुमती वसुधा विश्वपावनी । सर्वातिशायिनी सर्वदुःखदारिद्रचहारिएा। ।।७८॥ महाविभृतिरच्यक्ता शाश्वती सर्वसिद्धिदा। ग्रचिन्त्याऽचिन्त्यरूपा च केवला परमात्मिका ॥७१॥ सर्वज्ञा सर्वविषया सर्वोपरिपरायएा। सर्वस्यातिहरा सर्वमङ्गना मङ्गलप्रदा ॥५०॥ मङ्गलाहा महादेवी सर्वमङ्गलदायिका। सर्वान्तरस्था सर्वार्थकिपिएगी च निरुजना ॥६१॥ चिच्छिक्तिश्चिन्मयी सर्वविद्या सर्वविधायिनी। शान्तिः शान्तिकरी सौम्या सर्वसर्वप्रदायिनी ॥६२॥

शान्तिः क्षमा क्षेपकरी क्षेत्रज्ञा क्षेत्रवासिनी । क्षरगात्मिका क्षीरगतनुः क्षीरगङ्गी क्षीरगमध्यमा ॥८३॥ क्षिप्रगा क्षेमदा क्षिप्ता क्षरादा क्षरावासिनी। बुर्तिनिवृत्तिभूतानां प्रवृत्तिवृत्तिलोचना ॥५४॥ व्योममूर्तिव्योमसंस्था व्योमालयकृताश्रया । चन्द्राननाः चन्द्रकान्तिश्चन्द्रार्धाङ्कितमस्तका ॥८५॥ चन्द्रप्रमा चन्द्रकला शरच्चन्द्रनिभानना। चन्द्रात्मिका चन्द्रमुखी चन्द्रशेखरवल्लमा ॥८६॥ चन्दशेखरवक्षःस्या चन्द्रलोकनिवासिनी। चन्द्रशेखरशेलस्था चञ्चला चञ्चलेक्षर्गा ॥८७॥ छिन्नमस्ता छागमांसप्रिया छागबलिप्रिया। ज्योत्स्ना ज्योतिर्मयी सर्वज्यायसी जीवनात्मिका ॥८८॥ सर्वकार्यनियन्त्री च सर्वमूतहितेषिश्री। गुलातीता गुलमयी त्रिगुला गुलकालिनी ॥८६॥ गुणैकनिलया गौरी गुह्मगोपकुलो द्भवा। गरीयसी गुरुरता गुह्यस्थाननिवासिनो ॥६०॥ गुणज्ञा निर्गुणा सर्वगुणाही गुह्यकाम्बिका । गलज्जटा गलत्केशा गलद्रुधिरचर्चिता ॥६१॥ गजेन्द्रगमना गन्त्री गीतनृत्यपरायरागः। गमनस्था गयाध्यक्षा गर्गाञ्जननी तथा ॥६२॥ गानप्रिया गानरता गृहस्था गृहिस्गी परा। गजसंस्था गजारूढा ग्रसन्ती गरुडासना ॥१३॥ योगस्या योगिनीगम्या योगिचन्तापरायगा। योगिच्येया योगिवन्द्या योगलस्या युगात्मका ॥६४॥ योगिज्ञेया योगयुक्ता महायोगेश्वरेश्वरी। योगानुरक्ता युगवा युगान्तजलदप्रमा ॥६५॥ युगानुकारिएगी यज्ञरूपा सूर्यसमप्रमा। युगान्तानिलवेगा च सर्वयज्ञकलप्रदा ॥१६॥ संसारयोनिः संसारव्यापिनी सदःलास्पदा । संसारतरुनिःसेच्या संसारार्णवताि गी ॥६७॥

सर्वार्थसाधिका सर्वा संसारव्यापिनी तथा। संसारबन्धकर्त्री च संसारपरिवर्जिता ॥६८॥ दुनिरोक्ष्या सुदुष्प्राप्या मूतिर्भृतिमतीत्यपि । श्रत्यन्तविभवारूपा महाविभवरूपिएरी ।।६६॥ शब्दब्रह्मस्वरूपा च शब्दयोनिः परात्परा। मूतिदा मूतिमाता च मूतिस्तन्द्री विभूतिदा ॥१००॥ भूतान्तरस्था क्टस्था भूतनाथप्रियाङ्कना। भूतमाता भूतनाथा भूतालयनिवासिनी ॥१०१॥ भूतनृत्यप्रिया भूतसङ्गिनी भूतलाश्रया। जन्ममृत्युजरातीता महापुरुषसङ्गता ॥१०२॥ भुजगा तामसी व्यक्ता तमोगु एवती तथा। त्रितत्त्वतत्त्वरूपा च तत्त्वज्ञा तत्त्वकप्रिया ॥१०३॥ त्र्यम्बका त्र्यम्बकरता शुक्ला त्र्यम्बकरूपिणी। त्रिकालज्ञा जन्महोना रक्ताङ्गी ज्ञानरूपिरगी ।।१०४॥ ग्रकार्या कार्यजननी ब्रह्मास्या ब्रह्मसंस्थिता। वैराग्ययुक्ता विज्ञानगम्या धर्मस्वरूपिरारी ॥१०५॥ सर्वधर्मविधानज्ञा धींमध्ठा धर्मतत्परा। घर्मिष्ठपालनकरी धर्मज्ञास्त्रपरायसा ।।१०६।। घर्माधर्मविहीना च धर्मजन्यफलप्रदा। र्घीमर्गी वर्मनिरता र्घामराामिष्टदायिनी ॥१०७॥ घन्या धीर्घारणा धीरा धन्वनी धनदायिनी। धनुष्मती घरासंस्था घरिएस्थितिकारिएरे ॥१०८॥ सर्वयोनिविश्वयोनिरपाम्योनिरयोनिजा। रुद्राशी रुद्रवनिता रुद्रेकादशरूपिशी ।।१०१।। रुद्राक्षमालिनी रौद्री भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। ब्रह्मोपेन्द्रप्रवन्द्या च नित्यं मुदितमानसा ॥११०॥ इन्द्राग्गी वासवी चेन्द्री विचित्ररावतस्थिता। सहस्रनेत्रा दिव्याङ्गा दिव्यकेशविलामिनी ॥१११॥ दिक्याङ्गना दिव्यनेत्रा दिव्यचन्दनचिता। दिव्यालङ्करणा दिव्यक्वेतचामरवीजिता ॥११२॥

दिन्यहारा दिन्यपदा दिन्यनूपुरशोमिता। केयूरशोमिता हृष्टा हृष्टचित्तप्रहॉबरगी।।११३॥ सम्प्रहृष्टमना हर्षप्रसन्नवदना तथा। देवेन्द्रवन्द्यपादाब्जा देवेन्द्रपरिपूजिता ॥११४॥ रजसा रक्तनयना रक्तपुष्पप्रिया सदा। रक्ताङ्गी रक्तनेत्रा च रक्तोत्पलविलोचना ॥११५॥ रक्तामा रक्तवस्त्रा च रक्तचन्दनचिता। रक्तेक्षरा। रक्तमध्या रक्तमत्तोरगाश्रया ॥११६॥ रक्तदन्ता रक्तजिह्वा रक्तभक्षणतत्परा। रक्तप्रिया रक्ततुष्टा रक्तपानसुतत्परा ।।११७।। बन्धूककुसुमामा च रक्तमाल्यानुलेपना। स्फुरद्रक्ताञ्चिततनुः स्फुरत्सूर्यंज्ञतप्रमा ॥११८॥ स्फुरन्नेत्रा पिङ्गजटा पिङ्गला पिङ्गलेक्षरा। बगला पीतवस्त्रा च पीतपुष्पप्रिया सदा ॥११६॥ पीताम्बरा पिबद्रक्ता पीतपुष्पोपशोमिता। शत्रुघ्नी शत्रुसम्मोहजननी शत्रुतापिनी ॥१२०॥ शत्रुप्रमदिनी शत्रुवास्यस्तम्मनकारिएगी। उच्चाटनकरी सर्वदुष्टोत्सारणकारिग्गी ॥१२१॥ शत्रुविद्राविग्गी शत्रुसम्मोहनकरी तथा। विपक्षमर्वनकरी शत्रुपक्षक्षयञ्जूरी ॥१२२॥ सर्वदुष्टघातिनी च सर्वदुष्टविनाशिनी। द्विभुजा शूलहस्ता च त्रिशूलवरघारिएरी ॥१२३॥ दुष्टसन्ताप्रजननी दुष्टक्षोभप्रविधनी। दुष्टानां क्षोमसम्बद्धा भक्तकोमनिवारिएरी ॥१२४॥ बुष्टसन्तापिनी बुष्टसन्तापपरिमहिनी। सन्तापरहिता मक्तसन्तापपरिनाशिनी ॥१२४॥ श्रद्वेता द्वैतरहिता निष्कला ब्रह्मरूपिएगी। त्रिदशेशी त्रिलोकेशी सर्वेशी जगदीस्वरी ॥१२६॥ ब्रह्मे शसेवितपदा सर्ववन्यपदाम्बुजा। ध्रचिन्त्यरूपचरिता चाचिन्त्यबलविक्रमा ॥१२७॥

सर्वाचिन्त्यप्रभावा च स्वप्रभावप्रदिश्वाी। ग्रचिन्त्यमहिमाचिन्त्यरूपसीन्दर्यशालिनी ।।१२८॥ ग्रचिन्त्यवेशशोभा च लोकाचिन्त्यगुणान्विता। ग्रविन्त्यशक्तिर्दृश्चिन्त्यप्रभावा चिन्त्यक्ष्पिशो ॥१२६॥ योगचिन्त्या महाचिन्तानाशिनी चेतनात्मिका। गिरिजा दक्षजा विश्वजनियत्री जगत्प्रसुः ॥१३०॥ संनम्याप्रसता सर्वप्रसतिहरा तथा। प्रगतैश्वर्यदा सर्वप्रगताशुभनाशिनी ॥१३१॥ प्रग्तापन्नाशकरी प्रग्ताशुममोचनी। सिद्धेश्वरी सिद्धसेव्या सिद्धचारणसेविता ॥१३२॥ सिद्धिप्रदा सिद्धिकरी सर्वसिद्धगणेश्वरी। श्रष्टसिद्धिप्रदा सिद्धगर्भसेव्यपदाम्बुता ॥१३३॥ कात्यायनी स्वधा स्वाहा वषड्वौषट्स्वरूपिएगी। पितृ एगं तृष्तिजननी कव्यरूपा मुरेश्वरी ।।१३४॥ हन्यमोनत्री हन्यतुष्टा पितृरूपाऽसितप्रिया। कृष्मपक्षप्रपूज्या च प्रेतपक्षसमिपता ॥१३४॥ ग्रब्टहस्ता दशभुजा चाष्टादशभुजान्विता। चतुर्वशभुजाऽसंख्यभुजवल्लीविराजिता ॥ 🛚 ३६॥ सिहपृष्ठसमारूढा सहस्रभुजराजिता। भुवनेशी चान्नपूर्णा महात्रिपुरसुन्दरी ॥१३७॥ त्रिपुरा सुन्दरी सौम्यमुखी सुन्दरलोचना। सुन्दरास्या शुभवंष्ट्रा सुभ्रू: पर्वतनन्दिनी ॥१३८॥ नीलोत्पलदलदयामा स्मेरोत्फुल्लमुखाम्बुजा। सत्यसंघा पद्मवक्त्रा भ्रूकुटोकुटिलानना ॥१३६॥ विद्याघरी वरारोहा महासन्ध्यास्वरूपिएगी। श्ररुम्थती हिरण्याक्षी सुधूम्राक्षी शुमेक्षरण ॥१४०॥ श्रुतिः स्मृतिः कृतियोंगमाया पुण्या पुरातनी । वाग्देवता वेदविद्या ब्रह्मविद्यास्वरूपिग्गी ॥१४१॥ वेदशक्तिवेदमाता वेदाद्या परमा गतिः। म्रान्वीक्षिकी तर्कविद्या योगशास्त्रप्रकाशिनी ॥१४२॥

बुमावती वियन्पूर्तिविद्युन्मालाविलासिनी। महाव्रता सदानन्दमन्दिनी नगनन्दिनी ।।१४३॥ सुनन्दा यमुना चण्डी रुद्रचण्डी प्रमावती। पारिजातवनावासा पारिजातवनप्रिया ॥१४४।। सुपुष्पगन्धसन्तुष्टा दिव्यपुष्पोपशोभिता । पुष्पकाननसद्वासा पुष्पमालाविलासिनी ॥१४५॥ पुष्पमाल्यघरा पुष्पतुच्छालङ्कृतदेहिका। प्रतप्तकाञ्चनामासा गुद्धकाञ्चनमण्डिता । ११४६॥ सुवर्णंकुण्डलवती स्वर्णपुष्पत्रिया सदा। नर्मदासिन्धुनिलया समुद्रतनया तथा ॥१४७॥ षोडशी षोडशभुजा महाभुजगमण्डिता। पातालवासिनी नागी नागेन्द्रकृतभूषरा।।१४८॥ नागिनी नागकन्या च नागमाता नगालया। बुर्गापत्तारिखो दुर्गदुष्टग्रहनिवारिखो ॥१४६॥ ग्रमयापन्निहन्त्री च सर्वापत्परिनाशिनी। ब्रह्मण्या श्रुतिशास्त्रज्ञा जगतां कारसात्मिका ॥१५०॥ निष्कारएग जन्महीना मृत्युञ्जयमनोरमा। मृत्युञ्जयहृदावासा मूलाघारनिवासिनी ।।१५१॥ षट्चक्रसंस्था महती महोत्सवविलासिनी। रोहिएगी सुन्दरमुखी सर्वविद्याविशारदा ॥१५२॥ सदसद्वस्तुरूपा च निष्कामा कामपीडिता। कामातुरा काममत्ता काममानससत्तनुः ॥१५३॥ कामरूपा च कालिन्दी कचालम्बितविग्रहा। **प्रतसीकुसुमामासा** सिंहपृष्ठनिषेदुषी ॥१५४॥ युवती योवनोद्धिका योवनोद्धिकमानसा। ग्रवितिर्वेवजननी त्रिदशातिविनाशिनी ॥१५५॥ दक्षिरणाऽपूर्ववसना पूर्वकालविवाजिता। श्रशोका शोकरहिता सर्वशोकनिवारिगी।।१५६॥ ष्रशोककुसुमामासा शोकदुःलक्षयञ्जूरी। सर्वयोषितस्यरूपा च सर्वप्रारिग्मनोरमा ॥१५७॥

महाश्चर्या मदाइचर्या महामोहस्वरूपिशी। महामोक्षकरी मोहकारिएा मोहदायिनी ॥१५८॥ अशोच्या पूर्णकामा च पूर्णापूर्ण मनोरया। पूर्णामिलविता पूर्णनिशानाथसमानना ॥३५६॥ द्वादशार्कस्वरूपा च सहस्रार्कसमप्रमा। तेजस्विनी सिद्धमात्रा चन्द्रानयनरक्षणा ॥१६०॥ श्रवरापारमाहात्म्या नित्यविज्ञानशालिनी । विवस्वती हव्यवाहा जातवेदःस्वरूपिएरी ॥१६१॥ स्वैरिए। स्वेच्छविहरा निर्वीजा वीजरूपिए।। श्चनन्तवर्गाऽनन्तास्याऽनन्तसंस्था महोदरी ॥१६२॥ दुष्टमूतापहन्त्री च सद्दत्तपरिपालिका। कपालिनी पानमत्ता मत्तवारए।गामिनी ॥१६३॥ विन्ध्यस्था विन्ध्यनिलया विन्ध्यपर्वतवासिनी । वन्धुप्रिया जगद्वन्धुः पवित्रा सपवित्रिग्री ॥१६४॥ पुरामृताऽमृतकला चापमृत्युविनाशिनी। महारजतसङ्काशा रजताद्विनिरासिनी ॥१६४॥ काशीविलासिनी काशीक्षेत्ररक्षरातत्परा। योनिरूपा योनिपीठस्थिता योनिस्वरूपिराी ॥१६६॥ कामालसितचार्वङ्गी कटाक्षक्षेपमोहिनी। कटाक्षक्षेपनिरता कल्पवृक्षस्वरूपिएगी १६७॥ पाशाङ्कुशघरा शक्तिर्धारिगा खेटकायुधा । बाएगायुधाऽमोघशस्त्रा दिग्यशस्त्रास्त्रविष्गी ॥१६८॥ महास्त्रजालविक्षेपविषक्षस्यकारिगाी घण्टिनी पाश्चिनी पाशहस्ता पाशाङ्कुशायुषा ॥१६६॥ **चित्रां**सहासनगता महासिहासनस्थिता । मन्त्रात्मका मन्त्रबीजा मन्त्राधिष्ठातृदेवता ॥१७०॥ सुरूपाऽनेकरूपा च विरूपा बहुरूपिग्गी। विरूपाक्षप्रियतमा विरूपाक्षमनोरमा ॥१७१॥ विरूपाक्षा कोटराक्षी कूटस्था कूटरूपिएरी। करालास्या विकालास्या धर्मशास्त्रार्थपारगा ॥१७२॥

प्रच्यात्मविद्या शास्त्रार्थंकुशला शैलनन्दिनी। नागाविराजपुत्री च नगपुत्री नगोद्भवा ॥१७३॥ गिरीन्द्रबाला गिरिक्षप्राण्तुल्या मनोरमा। प्रसन्ना चारवदना प्रसन्नास्या प्रसन्नदा ॥१७४॥ शिवप्रागा पतिप्रागा पतिसम्मोहकारिगी। मृगाक्षी चञ्चलापाङ्की सुदृष्टिहँसगामिनी ॥१७४॥ नित्यं कुतुहलपरा नित्यानन्दाभिनन्दिता। सत्यविज्ञानरूपा च तत्त्वज्ञानैककारिरणी ॥१७६॥ त्रैलोक्यसाक्षिर्णो लोकधर्माधर्मप्रदर्शिनी। वर्मावर्मविषात्री च शस्त्रुप्राशात्मिका परा ॥१७७॥ मेनकागर्भसम्मृता मेनाकमगिनी तथा। श्रीकण्डाकण्डहारा च श्रीकण्डहृदयस्थिता ॥१७८॥ श्रीकण्ठकण्ठजप्या च नीलकण्ठमनोरमा। कालकूटात्मिका कालकूटमक्षणकारिगो ॥१७६॥ महाकालप्रिया कालकलनैकविधायिनी। प्रक्षोभ्यपत्नी संक्षोमनाशिनी ते नमो नमः ॥१००॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवं नामसहस्रोग सस्तुता पर्वतात्मजा। वाक्यमेतन्महेशानमुवाच मुनिसत्तम ॥१८१॥

### श्रीदेव्युवाच--

श्रहं त्वदर्थे शैलेन्द्रतनयात्वमुपागता। त्वं मे प्राणसमो मर्ता त्वदनन्याहमञ्जना।।१८२॥ त्वं मदर्थे तपस्तीवं सुचिरं कृतवानसि। श्रहं च तपसाराच्या त्वां लप्स्यामि पुनः पतिम्।।१८३॥

### धीमहादेव उवाच---

त्वमाराध्यतमा सर्वजननी प्रकृतिः परा ।
तवाराध्यो जगत्यत्र विद्यते नैव कोऽपि हि ।।१८४।।
ग्रहं त्वया निजगुर्गरनुग्राह्यो महेश्वरि ।
प्रार्थनीयस्त्वयि शिवे एष एव वरो मम ।।१८५॥
यत्र यत्र तवेदं हि कालीरूपं मनोहरम् ।
ग्राधिमंवति तत्रैव शिवरूपस्य में हृदि ।।१८६॥

संस्थातव्यं त्वया लोके ख्याता च शववाहना । भविष्यसि महाकाली प्रसीद जगदम्बिके ॥१=७॥ श्रीमहादेव उदाच—

इत्युक्त्वा शम्भुना काली कालमेघसमप्रमा।
तथेत्युक्त्वा सममवत्पुनगौरी यथा पुरा।।१८८।।
य इदं पठते देव्या नाम्नां मक्त्या सहस्रकम्।
स्तोत्रं श्रीशम्भुना प्रोक्तं स देव्याः समतामियात्।।१८६।।
प्रम्यव्यं गन्धपुष्पेश्च धूपदीपेमंहेश्वरीम्।
यः पठेत्स्तोत्रमेतच्च स लभेत्परमं पदम्।।१६०।।
प्रमन्यमनसा देवीं स्तोत्रेगानेन यो नरः।
संस्तोति प्रत्यहं तस्य सर्वसिद्धः प्रजायते।।१६१॥
राजानो वश्गास्तस्य नश्यन्ति रिपवस्तथा।
सिहव्याध्रमुखाः सर्वे हिंसका दस्यवस्तथा।।१६२॥
दूरादेव पलायन्ते तस्य दर्शनमात्रतः।
प्रव्याहतान्नः सर्वत्र लमते मङ्गलं महत्।।१६२॥
प्रमते दुर्गास्मृति लब्ध्वा स्वयं देवीकलामियात्।।१६४॥
श्रीमहाभागवते उपपुराग्रे लितासहस्रनामस्तोत्रं नाम
त्रयोविशतितमोऽध्यायः।

# चतुर्विशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

ततः शम्भुः समादाय कामदेवशरीरजम् ।

मस्म सर्वेषु देहेंषु मूतिलेषं विधाय च ॥१॥

पुनस्तपिस शैलेन्द्रश्रुङ्गे मूतगर्णः सह ।

पावंत्यिप च शिलेन्द्रे तपसे समुपाविशत् ॥२॥

शम्भुः सन्ध्याय तां देवीं देवी तमिप शङ्करम् ।

सन्ध्याय मनसा वर्षसहस्रत्रयमानयत् ॥३॥

ततः शम्भुः सुदुःखातंः कामेन भस्मरूपिणा ।

पार्यतीनिकटं गत्वा कृताञ्जलिरिवं वचः ॥४॥

प्राम्नवीत्परमेशानि तपस्त्यज सुदुश्चरम्। ध्यानेन परिजय्येन मौनेन महता त्वया ॥ १॥ कीतस्तवैव दासोऽहं मां सेवायै नियोजय। हारकेयूरपरिघापने ॥६॥ **श्वदङ्गमार्जने** त्ववङ्गपरिसंस्कारेऽलक्तकाविमिरावरात्। नियुङ्क्य पर्वतसूते प्रसन्ना यदि मे शिवे ॥ ॥॥ निर्दंग्घोऽस्मि भुशं मस्मरूपिए। मदनेन च। वेहस्थेन महावेवि मामुद्धर मनोमवात्।।८॥ त्वं सर्वदुर्गातिहरा दुर्गाऽमीष्टफलप्रदा। त्वामाश्रयन्ति ये तेषां दुःखं सञ्जायते नहि ॥६॥ ग्रहं त्वां सर्वया मिक्तभावेन समुपाश्रितः। मामुद्धर महादुर्गे कामसागरमध्यतः ॥१०॥ यथा त्वं संस्मृतिजुवां मोक्षदासि दयामयि । तथा मां कृपया कामसागराच्च समुद्धर ॥११। एवं सम्प्रायिता शम्भुं प्रोवाच हिमदेहजा। सर्खी सम्बोध्य लज्जामिनतवक्त्रा स्मितानना ॥१२॥ ग्रसम्प्रदत्ता पित्राहं कथमेनमुपागता। मविष्यामि ततः पाणि गृह्णातु विधिवद्वरः ॥१३॥ पितरं मे गिरिश्रेष्ठं केनविन्मतिशालिना। स्वामित्रायं ज्ञापयतु विवाहायं महेश्वरः ॥१४॥ इत्युक्तः सोऽपि मगवान्महादेवस्त्रिलोचनः। तय्यं मेने गिरिसुतावचनं कामुकोऽपि सन् ॥१५॥ ततः सा प्रययो शीघ्रं ससीमिः परिवारिता। पितुर्गेहं मगवती प्रफुल्लकमलानना ॥१६॥ पार्वतीमागतां श्रुत्वा गिरीन्द्रः सहसोत्थितः । ष्रागत्याङ्के समारोध्य पुरमध्यं समानयत् ॥१७॥ भागत्य मेनका पुत्रीमालिङ्गध निजपाणिना। श्रश्रुपूर्णेक्षणा वक्त्रं चुचुम्ब परमादरात् ॥१८॥ उवाच मातस्त्वं पुत्री मम प्रारासमा ह्यासि । त्वद्विच्छेदमृतामद्यं मां कुरुष्व मुजीवितम् ॥१६॥ मैनाक प्रमुखाः सर्वे पार्वत्या भ्रातरस्तया। बान्धवाश्च तथैवान्ये हब्द्बा हवं प्रपेविरे ॥२०॥

तस्याः सखीम्यां शैलेन्द्रश्रेष्ठायापि निवेदितम् । यथा हब्टं वने शम्मोः पार्वत्यामिमचेब्टितम् ॥२१॥ गिरीन्द्रस्तत्समाकण्यं हर्पेएा महता युतः । प्रतीक्ष्यमाएाो वार्तां स गिरिशस्य तदा स्थितः ॥२२॥ विवाहेषु मुतायास्तु पार्वत्या मुनिपुङ्गव। **शम्भुश्च तत्र शैलाग्रे संस्थितः प्रमधैः सह** ॥२३॥ खवास पर्वते पाशिग्रहणे कृतनिश्चयः। ततः सस्मार गिरिको मरीच्यादीन्महामुनीन् ॥२४॥ ग्रमिप्रायं गिरीन्द्राय विज्ञापियतुमाःमनः । ततस्ते समुपायाता मरीच्याद्या महर्षयः ॥२५॥ तत्क्षगाच्छित्रसान्निध्यं वातोद्धृतघना इव । ते प्रराम्य महादेवं पप्रच्छुस्त्रिदशेश्वरम् ॥२६॥ किमर्थमस्मान्मगवन् स्मृतवानसि तद्वद । ततः प्राह महादेवो मरीच्यादीन्पृयक् पृथक् ॥२७॥ सम्बोध्य नामनिर्वेग्धहृदयो मुनियुङ्गव। हिताय सर्वजगतां तथा सन्तानवृद्धये ॥२८॥ वारग्रहे मितर्मेऽद्य जायते मुनिसत्तमाः। यावत्सती मां संत्यज्य गतासीन्निजमायया ॥२६॥ तावतामेत्र हृदये सन्ध्याय तपसे स्थितः। सा तेन तपसा तुष्टा स्वयं हिमगिरे: सुता ॥३०॥ मूत्वा मां पतिमावेन स्वीवकार निजेच्छया। किन्तु तस्याः पिता झैलराजेन्द्रो हिमवान् यवि ॥३१॥ म्राह्य मां ददात्येनां पाशिग्रहशकर्मिश तवा सा मम पत्नी स्याच्त्रार्वङ्गी रुचिरानना ॥३२॥ मस्मी मूतेन कामेन दह्यो हं दिनरात्रकम्। न ज्ञान्तिममिलप्स्यामि विना तां पर्वतात्मजाम् ॥३३॥ यदि कृत्वा तु साहाय्यं तां मत्प्राएं कवल्लभाम्। मह्यं वापियतुं शक्तास्तदाहं स्थातुमुःसहे ॥३४॥

ऋषय ऊचु:--

ययामिचेष्टितं देव त्वमाज्ञापयसि प्रमो । तथास्मामिश्चेष्टितव्यं कि नु कार्यमतः परम् ॥३५॥ भ्राद्या हि परमा विद्या पूर्णा प्रकृतिरुत्तमा । जाता हिमवतः पुत्री तर्वेव पूर्वगेहिनी ॥३६॥ भ्रवस्यं हिमवांस्तुभ्यं दास्यत्येवाचिरेण वै । निमित्तमात्रमत्रैव भविष्यामो वयं शिव ॥३७॥

श्रीमहादेव खवाच--

इत्युक्त्वा वचनं तं वै शम्भुं ते हि महर्षयः। प्रययुगिरिराजस्य पुरं परमहिषताः ॥३८॥ विवाहार्थं महेशस्य संयोजियतुमस्विकाम् ॥ तान्हब्ट्वा समुपायातान् गिरीन्द्रोऽपि यथाविघि ॥३६॥ पूजियत्वा यथान्यायमासनेषूपवेशयत्। श्रय प्रोचुर्गिरिश्रेष्ठमृषयस्ते हिमालयम् ॥४०॥ श्रृषु राजंस्तव हितं यच्छिवेनाभिमाषितम्। तस्येव वनिता दक्षतनया सा सती पुरा ॥४१॥ संव ते तनया जाता पार्वती साम्प्रतं शिवा। तां त्वं प्रयच्छ देवाय शिवाय परमात्मने ॥४२॥ सम्प्राप्तदारः स सुखी त्वत्प्रसादाद्भविष्यति । प्रमार्व देवदेवस्य सर्वं त्वं ज्ञातवानिस ॥४३॥ तस्मं देया निजसुता किंवा कार्यमतः परम्। नारदः पुनराहेदं शैलराजं हिमालयम् ॥४४॥ स्मित्वा स्मित्वा महाबुद्धिर्भूतमव्यमविष्यवित्। महाराज भया पूर्वमेतत्सर्वं निवेदितम् ॥४५॥ द्मनादिपुरुवेशाय पूर्णाय परमात्मने । तनयां परमामाद्यां देहि भाग्यस्य गौरवात् ॥४६॥ ततः प्राह गिरीन्द्रस्तान्हर्वनिभरमानसः। कृतकृत्योऽरिम पूतोऽस्मि युष्माकं हि समागमात् ॥४७॥ यच्चन्द्रशेखरं सर्वे देवदेवं वदन्ति वे । जगतां सृष्टिसंहारकरेेे पालने क्षम: ॥४८॥ तस्मै देया सुतेत्यत्रानुपपत्तिश्च का मम। तस्येच्छावशगोऽहं हि तत्तत्सर्वमिदं जगत् ॥४६॥ यदेच्छा सममूतस्य तदेवेच्छा ममाप्यभूत्। गच्छ्रवं शम्भुनिकटं कथयघ्वं ववी मम ।।५०॥

शुभं निश्चित्य समयं मिष वार्ता दवातु सः । दास्यामि तनयां तस्मै यथाशक्तिविभूषिताम् ॥५१॥ इति श्रीमहानागवते महापुराणे पार्वतीविवाहोपक्रमो नाम चतुर्विशतितमे।ऽघ्यायः

# पञ्चविंशोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच--

निशम्य गिरिराजस्य वचतं ते महर्षयः।
पुनर्महेशसान्तिष्यं प्रययुर्ह् ष्टचेतसः ॥१॥
तात् समीक्ष्यागताञ्छम्भुर्महात्रस्त इवाब्रवीत्।
किमाह मगवानद्रिर्युष्मान्वदत मा चिरम् ॥२॥
स्वेच्छया स्वसुता मह्यं दातन्या कि न वेति च।
कथयित्वा मनः शान्तं सुस्थिरं कुष्त द्विजाः॥३॥

### ऋषय ऊचु:---

दातव्या भिक्तमावेन गिरोन्द्रेग निजात्मजा। मा चिन्तां कुरु देवेश साम्प्रतं सुस्थिरो भव॥४॥ उक्तं तेन गिरीन्द्रेग समयं वीक्ष्य शोभनम्। तस्मै देया यदा वार्ता तदोद्वाहो मविष्यति ॥४॥

### श्रीमहादेव उवाच--

प्रथ प्राह पुनः शम्भुस्तांस्ततो मुनिसत्तमान् ।
द्रुतं निरीक्ष्य समयं शोभनं दोषवींजतम् ॥६॥
गिरीन्द्राय द्रुतं ब्रुत सुव्रताय महात्मने ।
द्रुति श्रुत्वा वचस्तस्य मरीच्याद्यास्त्रपोधनाः ॥७॥
विवाहसमयं तस्य निश्चिःयोचुमंहेश्वरम् ।
वंशासे मासि या शुक्लपञ्चमी सा गुरोदिने ॥६॥
तस्यामुद्दाहकर्म त्वं कुष् संतानवृद्धये ।
सवंदोषविद्दीनं हि दिनमेतत्सुशोभनम् ॥६॥
विज्ञापय गिरीन्द्राय महावर महात्मने ।
प्रथ प्राह महादेवो यूयं यात नगाविषम् ॥१०॥

कथयव्वं निजमुता तेन तस्मिञ्छुभेऽहनि । दातब्या विधिवन्मह्यं तत्राहं च मुरोत्तमैः ॥११॥ ध्रागमिष्ये पुरं तस्य महोत्सवपुरःसरम्। तच्छ्रुत्वा वचनं शम्मोः पुनस्तेऽपि महर्षयः ॥१२॥ गत्वा हिमाद्रि व्याजह्रमहेशेनाभिमाषितम्। तच्छु त्वा गिरिराजोऽपि भद्रमाह मुदान्वितः ॥१३॥ विससर्जं च संपूज्य महर्षीस्तान्ययाविधि । तेऽपि भूयो ययुर्वत्र संस्थितश्चन्द्रशेखरः ॥१४॥ ब्रोचुक्चापि महावेवं गिरिराजेन माषितम् । तानुवात्र ततः शम्भुर्यूयं तत्र शुमेऽहिन ॥१५॥ म्रागत्य वं मया साधं गमिष्यय गिरेः पुरम्। नारवं प्राह तात त्वमन्याहतगितः स्वयम् ॥१६॥ एकं कुरुव्व मत्कार्यं यत्ते वक्ष्यामि साम्प्रतम् । ब्रह्मणे विष्णवे तद्वदिन्द्रादिन्यः पृथक् पृथक् ॥१७॥ कथयस्य ममोद्वाहवाता हर्षविधायिनीम् । विज्ञापयत महाक्यं तेष्विदं मुनिपुङ्गय ॥१८॥ मदुदाहदिने सर्वेदेवगन्धवंकिन्नरैः युष्मामिः समुपागम्य कर्तव्यं शोमनं मम ॥१६॥ ततः स नारदोऽप्याह यथाज्ञापयसि प्रमो । तथैय हि विधातव्यं मयाज्ञावश्रवतिना ॥२०॥ ततः प्रणम्य ते देवं मरीच्याद्या महर्षयः। स्वस्थानं गन्तुमुब्र्काः प्रार्थयामासुरीइवरम् ॥२१॥ ग्राज्ञां विवेहि गन्छामो निजस्थानं तु साम्प्रतम्। **स्वदुद्वाहदिने सर्वे श्रायास्यामः सुरैः सह ॥२२॥** ततः प्राह महादेवः साध्यनेत्रो महामुनीन्। पत्नीविरह दुःखार्ती भृशं कामप्रपीडितः ॥२३॥ यावद्धिमादितनयां मम प्राणकवल्लमाम्। न पत्नीममिलप्स्यामि तावत्कब्टेन जीवनम् ॥२४॥ वारियव्ये भृतं कामनिवंग्घोऽपि महर्षयः। प्रतिज्ञाय बवीम्येतद्युष्माकं सम्मुखे ध्रुवम् ॥२५॥

यदा तां समवाप्स्यामि पार्वतीं प्राण्यवल्लमाम् । तदा सर्वात्मना देवीं सेविष्ये तां निरन्तरम् ॥२६॥ न विप्रियं करिष्यामि कदाचिदपि मोहितः । यत्र यास्यति सा देवी गमिष्येऽहं च तत्र वै ॥२७॥ न त्यक्ष्यामि कदाचित्तां क्षराार्धमपि सुवताम् । यूयं च साम्प्रतं यात निजस्थानं तपोधनाः ॥२८॥ तिष्ठाम्यहं काननेऽस्मिन्ध्यायंस्तां पर्वतात्मजाम् । इत्येवमुक्त्वा गिरिशो विससर्ज म्।मुनीन् ॥२६॥ तेऽपि नत्वा ययुः सर्वे स्वस्वस्थानं महामते । नारदस्तु ययौ तूर्णं ब्रह्मणो निकटं तदा ॥३०॥ शिवस्योद्वाहवार्तां च तस्मै सर्वं न्यवेदयत्। तथैव विष्णवे प्राह ्गत्वा वेकुण्ठमुत्तमम् ॥३१॥ श्रुत्वा तु हर्षसम्पूर्णी बभूवतुरतीव तौ। ताव्चतुर्मुनिश्रेष्ठं गमिष्यावो महेशितुः ॥३२॥ विवाहदर्शनार्थाय परिवारगणैः सह । त्वं तु स्वर्गपुरं गत्वा महेन्द्राय वद द्रुतम् ॥३३॥ स यातु त्रिदशैः सर्वैः सिद्धचारण्किन्नरैः। महेशस्य विवाहेऽस्मिन्कतुँ साहाय्यमुत्तमम् ॥३४॥ ततः स नारदो गत्वा महेन्द्राय न्यवेदयत् । शिवस्योद्वाहसंवादं ताभ्यां यच्चामिमाषितम् ॥३५॥ तच्छ्रुत्वा सुरराजोऽपि हर्षनिर्भरमानसः। मेने मृत्यूं तारकस्य मविष्यति सुनिध्चितम् ॥३६॥ उद्योगं चाकरोद् गन्तुं विवाहे स महेशितुः । नारदोऽपि ययौ स्वीयं स्थानिमन्द्रेण पूजितः ॥३७॥ इति श्रीमहाभागवते उपपुराग्रे श्रीमहादेवनारदसंवादे शिवविवाहे

पञ्चिविशतितमोऽष्यायः

# पड्विंशतितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच--

श्रयादिराजनगरे पार्वत्युद्वाहमङ्गलम् । प्रावर्तत मुनिश्रेष्ठ जगतां हर्षवर्धनम् ॥१॥ भेरीमृदङ्गपणवतूर्यगोमुखनिःस्वनैः । पूरितं सर्वतो भूमिनभोमध्यं महामते ॥२॥ गन्धर्वाः शोसनं गानं चकुः परमहर्षिताः । तथैवाप्सरसां ं नृत्यं प्रावर्तत मनोहरम् ॥३॥ श्रायाता देवकन्याश्च तथैव गिरिकन्यकाः। पुरे नगाधिराजस्य पार्वत्युद्वाहमीक्षितुम् ॥४॥ ताः सर्वास्तोषितास्तेन नानालङ्करए।दिभिः । वस्त्रेश्च विविधैगौरीविवाहे मुनिपुङ्गव ॥५॥ एवमासीद्गिरिपुरे मङ्गलं सुमहोत्सवम् । वायुवंवी पुण्यगन्धयुतस्तत्र शनैः शनैः ॥६॥ प्रसन्नमानसाः सर्वे तत्रासन् प्राश्मिनस्तदा । दिश: प्रसन्नाः सर्वाश्च सुस्थमासीत्तथा जगत्।।७।। ग्रथेन्द्रस्त्रिदशैः सर्वेस्तथा गन्धर्वकिन्तरैः। महेशसान्तिध्यं प्रस्थानमकरोत्तदा ॥६॥ एतस्मिन्नन्तरे श्रीमान् नारदो मुनिसत्तमः। रति महादेवपार्वत्युद्वाहमङ्गलम् ॥६॥ प्राह तत्र यान्ति सुराः सर्वे गन्धर्वैः किन्नरोरगैः । त्वं याहि देवराजस्य सान्निध्यं मा चिरं कुरु ॥१०॥ विवाहहर्षयुक्तस्य महेशस्यान्तिके यदि । त्वद्भर्तुर्जीवनार्थं ते कथयन्त्यमराः सति ॥११॥ तदावर्यं शिवः कामदेहं सम्प्रापिषध्यति । इत्युक्त्वा स मुनिः प्रायान्महेशस्यान्तिकं द्रुतम् ॥१२॥ रतिश्च।पि समुद्युक्ता सममूद्भत्ं जीवने । म्रागतं नारदं वीक्य महेश: प्राम्नवीद्वय: ॥१३॥

स्वागतं तात चेदानीं कर्तव्यं च विधीयताम् । स म्राह त्रिदशाः सर्वे समायान्ति महेश्वर ॥१४॥ सिद्धचारगगन्धर्वाः किन्नराक्च महर्षयः। ततो रजन्यां वृत्तायां शुभे लग्ने सुरैः सह ॥१५॥ गन्तव्यं गिरिराजस्य पुरं शम्मो त्वया प्रभो। मविष्यति त्वदुद्वाहो महोत्सवपुर:सरम् ॥१६॥ एतस्मिन्नन्तरे सर्वेदेवगन्धवंकिन्नरः। देवराजः समायातो महेशस्यान्तिकं तदा ॥१७॥ ते प्रएाम्य महादेवं सर्वलोकस्य कारएाम् । ऊचुर्देवाः प्रभो कि त्वमाज्ञापयसि साम्प्रतम् ॥१८॥ स ग्राह महिवाहेऽस्मिन्यथायोग्यं विधीयताम्। ततः प्रावर्तयच्छम्मोविवाहे मङ्गलं महत् ॥१६॥ देवराजः प्रीतिमनाः शम्मोस्तत्र तपोवने। भेर्यादिनिःस्वनैः सर्वाः पूरिताइव दिशो दश ॥२०॥ ग्रमवन्मुनिशार्द्ल गन्धर्वा ललितं जगुः। समभूत्पुष्पवृष्टिश्च 👚 ननृतुइवाप्सरोग्ाः गारशा प्रफुल्लचारुपुष्पीरुनतशाखाश्च शाखिनः । समासन्देवदेवस्य कानने मुनिपुङ्गव ॥२२॥ कोकिला रुचिरं शब्दं भ्रमराश्च सहस्रशः। चिकरि कानने तस्मिनवायुर्मलयजी ववी ॥२३॥ भ्रय तत्र समायातो बह्या लोकपितामहः। मानसै: पुत्रैवंशिष्ठार्द्धमेहिषिमि: ॥२४॥ सहैव तथा नारायण्डचापि समायातः शिवान्तिकम् । सार्वं लक्ष्म्या सरस्वत्या द्रष्टुमुद्वाहमङ्गलम् ॥२५॥ इत्येवमागतांस्तांश्च हब्द्वा विश्वेश्वरस्तदा । सममूत्सुप्रसन्नमुखाम्बुजः प्रहृष्टचेताः गरदंग

इति श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीमहादेवनारदसंवादे देवतासमागमो नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः

# सप्तविंशतितमोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच---

समायाता कामपत्नी रितः सर्वाङ्गसुन्दरी। पितशोकसुदुःखार्ता कृशाङ्गी साधुलोचना॥१॥ पुरन्दरमिदं प्राह सन्मुखे संस्थिता सती॥२॥

#### रतिरुवाच-

पूर्वं तवाज्ञया भर्ता मम प्राणंकवल्लमः।
प्राक्षिप्य शम्मवे बाणं मस्मतां प्राप तत्क्षर्णात् ॥३॥
तवा रुदन्तीं दुःखेन मामबोचद्मवानिदम्।
मा शोकं कुरु ते भर्ता पुनर्देहमवाप्स्यितः॥४॥
परिगृह्णाति दारांस्तु साम्प्रतं शङ्करोऽपि च।
तेन बाणेन मुखः सन् यूयं पूर्णमनोरयाः ॥४॥
पतिर्मम गतस्तस्य न चेष्टयित जीवने ॥६॥

### भीमहादेव उवाच-

एवमामाष्य बहुषा रितः पितिवियोगिनी।

ररोव वेवराजस्य पुरतो ब्रह्मगोऽपि च ॥७॥

तब् ब्रूत्वा मगवान ब्रह्मा देवराजस्तु शङ्करम्।

सम्प्रार्थ्योवाच वचनं विवाहोत्मुकमानसम्॥६॥

ताव्चतुः प्रभो देव प्रग्तानां कृपाकर।

देवानामुपकाराय कार्यमेकं कुरुष्व व ॥६॥

यदाऽस्मद्वचनात्कामस्त्विय बाणं विमोचयन्।

विनियंयौ तदोवाच देवानिन्द्रपुरोगमान् ॥१०।

यदि कुद्धो महादेवो मां नाशयित मत्कृते।

तदा मवद्भिस्त्रदशा यितत्वयं यथोचितम् ॥११॥

तैश्च प्रतिश्वतं तस्मै एवमेवेति शङ्कर।

स तद्वत्कोघसम्मृतविह्नना ज्विलितस्तदा॥१२॥

मस्मतां प्राप तत्पत्नी रितस्तस्मादुपागता।

शोकसन्तप्तहृदया याचते पितमात्मनः॥१३॥

यदि त्वं कृपया कामदेहं प्रापयसि प्रमो। तदा देवाः सत्यवाक्या मवन्ति त्रिदशेश्वर ॥१४॥ रतिः प्राप्नोति मर्तारं जगन्मोहनकारणम् ।

श्रीमहादेव उवाच-

इत्यारण्यं महादेवः प्रणतानां कृपाकरः ॥१५॥ कामस्य प्रापयामास पुनर्देहं महामुने । सम्प्राप्य देहं कामस्तं प्रिण्यत्य महेश्वरम् ॥१६॥ सर्वान् देवांश्चामिवाद्य रत्याः पाश्वं जगाम ह । रतिः पति समासाद्य हर्षनिर्भरमानसा ॥१७॥ बभूव मुनिशार्वृल देवाश्च हर्षसंयुताः । ग्रथ प्रवृत्ता रजनी शशाङ्कश्च सुनिर्मलः ॥१८॥ प्रवृद्धतेजा विवमौ देवाश्चकुर्महोत्सवम् । एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा प्राह देवं सदाशिवम् ॥१६॥ विभूतिभूषणं पिङ्गजटामौलि चतुर्भुजम् ।

बह्योवाच-

शन्मो तवेदं परमं रूपं देवादिदुर्लभम् ॥२०॥
योगिनां मानसोत्साहजनकं प्रीतिवर्धनम् ।
इदं संहृत्य रूपं वं घेहि सौम्यसमं प्रमो ॥२१॥
यथातिहर्षमाम्नोति इवशुरस्ते नगाधिपः ।
विलोक्य मेनका चापि श्वश्रूस्त्वामितसुन्दरम् ॥२२॥
सर्वाङ्ग गुन्दरी गौरी तुम्यं देया महादिग्णा ।
यथा तस्य मवेत्प्रोतिस्तथा कुरु महेश्वर ॥२३॥
यथा विमेति काचिन्न वीक्ष्य त्वां भीमह्रिण्णम् ।
तथा चारतरं रूपं दिभुजैकाननं शिवम् ॥२४॥
देव देव विघेहि त्वं विवाहे स्मरसूदन ॥

धीमहादेव उवाच-

इत्युक्तो ब्रह्मणा शम्भुस्तत्क्षणान्मुनिपुङ्गव ॥२४॥
बभूव द्विभुजः सौम्यक्ष्यश्चैकाननः क्षणात् ।
जटा स्वर्णिकरीटत्वं प्राप त्विग्नः सुचित्रताम् ॥२६॥
मस्मासीच्चन्दनं गात्रे शेषः स्वर्णविभूषणम् ।
प्रथ तं त्रिदशेशानं सम्प्राप्यातिशुभे क्षणे ॥२७॥
वृषपृष्ठे समारोप्य देवगन्धर्विकन्तराः ।
गिरीन्द्रस्य पुरं गन्तुं मनश्चकुर्महामते ॥२८॥

प्रयाणकाले त्रिदशेश्वरस्य बभूव वृष्टिः कुमुमावलीनाम् ।
स्वर्वासिनां दुन्दुमिनिःस्वनौर्वीदगन्तमासीत्परिपूरितं मुने ॥२६॥
वायुवंवौ शैत्यमुगन्वयुक्तः शनैः शनैवौ चुक्रुशुः पतित्रणः ।
सुशोमितं ते प्रमथा ग्रिप ध्वनि चक्रुः मुघोरं वदनेन हर्षिताः ॥३०॥
एवं प्रवृत्ते वृषमध्वजस्तवा सार्वं समस्तैस्त्रिदशैर्मुनीश्वरैः ।
प्रायाद्गिरीन्द्रस्य पुरं महामते सिकन्नरश्चारकश्चाद्वशेखनः ॥३१॥
इति श्रीमहाभागवते उपपुराणे महादेवनारदसंवादे श्रीशिवस्य
हिमालयपुर ग्रागमनं नाम सप्तिविश्वतितमोऽध्यायः

# अष्टाविंशतितमोऽध्यायः

थीमहादेव उवाच-

प्रयादिराजो ज्ञात्वा तु समायान्तं महेश्वरम् । ष्रागत्याम्यच्यं विधिवतपुरमावेशयत्स्वयम् ॥१॥ ब्रह्माणं च तथा विष्णुं तथेन्द्रादिसुरोत्तमानु । पूजियत्वा यथान्यायं पुरमावेशयद्गिरिः ॥२॥ मरीच्यादीन्महर्षींश्व पूजियत्वा यथोचितम्। स्वपुरं प्रापयामास गिरोन्द्रो हृष्टमानसः ॥३॥ विलोक्य पावंतीनाथं शान्तं सुरुचिराननम्। द्विभुजं रत्नभ्षाढ्यं दिव्यस्वर्णकरीटिनम् ॥४॥ शशाङ्काङ्कितम्घनि शतसूर्यसमप्रमम् । मुमोद मेनका तद्वद्गिरीन्द्रोऽपि हिमालयः ॥४॥ तदान्ये ये समायाता देवगन्धर्वकिन्नराः। 🚉 ते बीक्ष्य पार्वतीनाथं चक्षुरन्यत्र नाक्षिपन् ॥६॥ **ऊचुः परस्परं सर्वे यथा गौरी सुरूपि**ग्गी । तयैव रूपसम्पन्नो महादेवो जगत्पतिः ॥७॥ ग्रयादिनायः सम्प्राप्ते काले चातिसुलक्षर्णे । पार्वतीं देवदेवाय समम्यच्यं ददी स्वयम् ॥५॥ यथोक्तविधिना शम्भुस्तां जग्राह हिमात्मजाम्। भार्यारवेन प्रहृष्टात्मा सृष्टिस्थित्यन्तकारिराीव् ॥६॥ तदा गिरीन्द्रनगरे महानासीन्महोत्सवः। यया न भूतः कुत्रापि भविता वा न कुत्रचित् ॥१०॥ प्रहृष्टमानसाः सर्वे देवा ग्रासन्महामते । हरे गृहीतदारे तु देवाः पूर्णमनोरथाः ॥११॥ प्रशशं पुर्मुहुः कामं महादेवविमोहनम् । विलोक्य शङ्करं तत्र पार्वत्या सहितं सुराः ॥१२॥ **ऊचुः परस्परं सर्वे गन्धर्वाश्च महर्षयः ।** श्रहो वहुतरं माग्यं गिरिराजस्य घीमतः ॥१३॥ यतः स्वयं जगन्माता कन्यात्वं समुपागता । या सूते सकलं विश्वं स्वेच्छया प्रकृतिः परा ॥१४॥ सा प्राप यद्गृहे जन्म कन्यारूपेण लीलया। नाल्पतपस एतस्य गिरिभूपतेः ॥१५॥ तरफलं कि वाच्यमतुलं भाग्यं मेनायाः पूर्वसञ्चितम्। एतस्यास्त्रिजगन्मातुरपि माताऽभवद्यतः ॥१६॥ प्रभावं को महेशस्य लोके वक्तुं क्षमो भवेत्। रूपं वा विभवं वापि वाचातीतं मनोतिगम् ॥१७॥ एवमन्यद्बहुविधं प्रोचुः सर्वे परस्परम्। विलोक्य रूपसम्पन्नौ पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१८॥ ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान् मगवन्तं महेश्वरम् । पार्वत्या सहितं प्राह शान्तं हर्षसमाकुलम् ॥१६॥

ब्रह्मिबब्ग् ऊचतुः— प्रमो देव सतीयं सा पार्वती तव गेहिनी । यस्या वियोगदुःखार्तस्तपस्तम्तुं भवान्पुरा ॥२०॥ सेयं मगवती देवी जगदाद्या सनातनी ।

भीमहादेव उवाच— ततो हिमालयः शम्भुं तुष्टाव भवितसंयुतः ॥२१॥ हिमालय उवाच—

> वेवदेव महादेव भक्तवत्सल शङ्कर । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥२२॥ ग्रद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् । पद्मयामि यज्जगन्नाथं जगन्मात्रा समं हद्या ॥२३॥ जिल्ला

श्रीमहादेव उवाच--

एवं स्तुवन्तं सद्भक्त्या गिरिराजं महामुने ।

जवाच मगवाञ्छम्भुः प्रीरायन्वचनामृतैः ॥२४॥

गिरीन्द्र त्वं महाप्राज्ञ मम मृत्यंन्तरं स्वयम् ।

माग्यवानिस वेवानां सम्मान्यश्च विशेषतः ॥२५॥

श्रद्धारम्याध्वरे मागो मया ते परिकल्पितः ।

न त्वां विना करिष्यन्ति मत्यं यज्ञं गिरीक्वर ॥२६॥

यथा हविर्मुजः सर्वे वेवा यज्ञोत्सवे गिरे ।

तथा त्वमपि यज्ञानां मोक्ता मत्यं मविष्यसि ॥२७॥

हिमालय उवाच--

प्रमो त्वद्वरदानेन कृतार्थोऽस्मि जगद्गुरो। प्रन्यदस्ति वरं शम्मो प्रार्थनीयं कृपानिघे ॥२८॥ प्रनया सह पार्वत्या रमस्वात्र महेश्वर । पवित्रं कुरु मां देव शरणागतवत्सल ॥२९॥

भीमहादेव उवाच-

करिष्ये त्वत्पुरस्याहमदूरे पर्वताधिप। तर्वेव शिखरे देव्या पार्वत्या प्रीतमानसः ॥३०॥ पश्यन्ति मां गिरे लोका गिरीशं तेन हेतुना ॥३१॥

श्रीमहादेव उवाच-

इति तस्मै वरं दत्त्वा तिस्मन्नेव नगोत्तमे।
निर्माय नगरं रम्यं तत्रोवास सहोमया ॥३२॥
ब्रह्माद्या देवताः सर्वाः स्वस्वस्थानं तदा ययुः।
ग्रष्ट्यायमेनं पार्वत्या विवाहोत्सवमङ्गलम् ॥३३॥
यः शृणोति पठेद्वापि स देव्याः पदमाप्नुयात्।
न तस्य विद्यते मीतिः शत्रुतो राजतोऽपि वा॥३४॥
प्राप्नोति च मनोमीव्हं सकृदाकर्ण्यं मानवः।
मुच्यते सर्वपापेम्यो महादेव्याः प्रसादतः ॥३४॥
इत्युक्तं ते मुनिश्चेष्ठ यथा प्राप महेश्वरः।
मूयस्तां प्रकृति पूर्णां या सती दक्षकन्यका।।३६॥
इवानीं शृणु पुत्रोऽमूद्यथा तारकसूदनः।
कार्तिकेयो महाबाहुर्वेवानां परिरक्षकः ।३७॥
न येन सहशः कश्चिन्महाबलपराक्रमः।

वनुर्घरित्त्रलोकेषु विद्यते मिवतापि न ॥३८॥ इति श्रीमहामागवते उपपुराणे पावंतीविवाहमञ्जलं नामाष्टाविशतितमोऽज्यायः

# एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

ब्रह्मिशमनुस्मृत्य पार्वतीलामकारणम् । तपःवलेशं महादेवस्तस्यां प्रीतिकरोऽभवत् ॥१॥-तद्वाक्यश्रवरा कर्गा लोचनं रूपदर्शने। तन्मनोरञ्जने चेतः संनियोज्य निरन्तरम् ॥२॥ श्रीति संजनयामास पार्वत्याः श्रीतिसंयुतः। एकदा वन्यपुष्पारिए समानीय महेश्वरः ॥३॥ निर्माय मालां रुचिरां कर्पुरागरुचचिताम्। पार्वत्याः सम्प्रदायाङ्के प्रेम्लालिङ्गच स्मरातुरः ॥४॥ रम्यं मनो दधे पुत्रमुत्पादियतुमाहतः । नन्दिनं प्राह भगवान्त ममाज्ञां विनात्र वै।।५॥ समानीयो जनः कोऽपि देवो वा देववन्दितः। तथा रक्ष पूरद्वारं समस्तैः प्रमथैवृतः ॥६॥ तच्छुत्वा सोऽपि तच्चके पुरद्वाराभिरक्षणम्। सहितैः प्रमर्थः सर्वं देवदेवस्य शासनात् ॥७॥ ततो रहसि पार्वत्या दश वर्षािग पञ्च च। रेमे स भगवान शम्भुः कामेन परिमोहितः ॥८॥ दिवा वा रजनीं वापि न प्रजज्ञे तदा हरः। प्रेमानन्दनि भग्नः सन् कामन्यापृतमानसः ॥६॥ एवं हि रममाग्रस्य महेशस्य कदाचन। रेतः पपात नो वापि नो वा शान्तिर्बभूव ह ॥१०॥ तस्य पादप्रहारेगा वसुधा परिपीडिता। सूर्यस्यान्तिकमम्यागाद्गोरूपा मुनिपुङ्गव ॥११॥ तस्मै सा कथयामास रुदती साभुलोचना। महेशपादसंघातजनितोत्पातमात्मनः ॥१२॥ विवाकर हिमप्रस्थे पार्वत्या भगवान्हरः। रमते सुचिरं काममोहितात्मा जगत्त्रभुः ॥१३॥ शिवशक्त्योः स्वभारेण पीडिताहमहर्निशंम्। न स्थातुमिमशक्नोमि ममोपायं वद द्रुतम् ॥१४॥ स त तां पार्वतीं प्राप्य कामविह्वलमानसः। न रात्रि प्रतिजानाति दिनं वापि जगत्पतिः ॥१५॥

न क्षाणं विरित्तस्तस्य जायते वा महेशितुः। रेतः पतित नो वापि न शान्तिरपि जायते ॥१६॥ श्रीमहादेव उवाच-

एवं वचनमाकण्यं पृथिव्याः स दिवाकरः। तयां सार्वं ययौ यत्र देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥१७॥ तानुवाच यथावृत्तं पृथिव्याः परिमाषितम् । तच्च्रुत्या प्रययुः सर्वे ब्रह्मगो निकटं तदा ॥१८॥ त्रिदशा घरया सार्घं सहसैव महामुने । ते प्राहुरय तं देवा ब्रह्माणं जगतः पतिम् ॥१६॥ सम्मूखे पृथिवीं कृत्वा गोरूपां मुनिसत्तम । शृष्य ब्रह्मञ्जगद्धात्र्या पार्वत्या सहितो हरः ॥२०॥ रमते हिमवत्प्रस्थे दश वर्षारिए पञ्च च। न तस्य रेतः पतित न वा शान्तिः प्रजायते ॥२१॥ न वैयँ वा समाधते स कदाचिन्महेश्वरः। नैयं श्रुतं न हब्टं वा कदाचित्केनचित्वचित् ।।२२॥ शिवशक्त्यो रतेर्भारपीडितेयं वसुन्धरा । जिगमिषुरस्मदन्तिकमागता ।।२३।। तदत्र कि विधेयं तदुच्यतां त्रिजगत्पते ॥२४॥ इति तेषां यचः श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः। उवाच त्रिदशान्त्रह्मा श्राश्वास्य च मुहुर्मुहु: ।।२५॥ देवकायंस्य सिद्धघर्यं रमते स महेरवरः। एतस्मात्सरिताद्रेतः सङ्घादुत्पत्स्यते तु यः ॥२६॥ स हन्ता तारकस्यास्य भविष्यति न संशयः। किन्तु शम्मो सुतो देव्यां यदि संजायते तदा ! स मविष्यति देवानामसुराएगं च मर्दनः ॥२७॥ पराक्रमं च तस्येमं जगन्नापि सहिष्यति। तस्मादन्यत्र कुत्रापि शम्मोरेतेन रेतसा ॥२८॥ यथा मवेदेकसुतक्ष्वेष्टयध्वं तथा सुराः। यहं समागिमध्यामि यत्रास्तेऽसौ महेश्वरः ॥२६॥ रमते सह पार्वत्या कामविह्वलमानसः । यूयं च तत्र सर्वेऽपि मया यास्यथ सत्वरम् ॥३०॥ शम्भोः सङ्गनिवृत्त्वर्यं प्रार्थवन्तो महेश्वरीम् ।।३१॥

द्वत्युक्तवा त्रिदशान्त्रह्मा सहना तत्र नारद।
प्रययो यत्र देवेशो रमते च सहोमया ॥३२॥
देवाः सर्वे तु तत्पश्चाद्ययुस्तत्र महामते ।
दहशुस्तो च रमतः पार्वतीचन्द्रशेखरौ ॥३३॥
तेष्वागतेष्वपि शिवः कामुको मुग्धमानसः।
न विश्वान्तिं रतौ चक्रे नापि लज्जान्वितोऽमवत् ॥३४॥
न वा सा पार्वती देवी लज्जां प्रत्युद्ययौ तथा।
न तत्याज महेशानं रममाणमहनिशम् ॥३४॥
श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीशिवपार्वतीविहारवर्णनं नाम
एकोनित्रशत्तमोऽध्यायः

## त्रिंशत्तमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच--

ततो देवाः परं प्राप्य विस्मयं प्रावदन्मुने । स्तुवन्ति जगतां लज्जारूपिएों जगदम्बिकाम् ॥१॥

ब्रह्मादय ऊचु:---

त्वं माता जगतां पितापि च हरः सर्वे इमे बालकास्तस्मान्विच्छिशुमावतः सुरगणे नास्त्येव ते संभ्रमः ।
मातस्त्वं शिवसुन्दरि त्रिजगतां लज्जास्वरूपा यतस्तस्मान्वं जय देवि रक्ष घरणीं गौरि प्रसीवस्व नः ॥२॥
त्वमात्मा त्वं ब्रह्म त्रिगुणरिहतं विश्वजनित
स्वयं सूत्वा योषित्पुरुषविषयाहो जगित च ।
करोष्येवं क्रीडां स्वगुणविश्वतस्ते च जननीं
वदन्ति त्वां लोकाः स्मरहरवरस्वामिरमणीम् ॥३॥
त्वं स्वेच्छाविश्वतः कदा प्रतिभवस्यंशेन शम्भः पुमान्
स्त्रीरूपेण शिवे स्वयं विहरित त्रैलोक्यसम्मोहिनि ।
सैव त्वं निजलीलया प्रतिभवं कृष्णः कदाचित्युमान्
शम्भुं सम्परिकल्प्य चात्ममहिषीं राघां रमस्यम्बिके ॥४॥

प्रसीद मातरेंवेशि जगद्रक्षरणकारिरिए । विरम त्वमिदानीं तु घरणीरक्षरणाय वै ॥५॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवं स्तुता मगवती त्रिदशैः पर्वतात्मजा।
उत्तस्थौ संपरित्यज्य सङ्गः लज्जान्विता मुने ॥६॥
ततस्तस्याः स्ववीयेंग् जात एकः परः पुमान् ।
भैरवो मीमसेनश्च महाबलपराक्रमः ॥७॥
तं जातं पुरुषं प्राह देवी मगवती तदा।
वसस्व मत्पुरद्वारि रक्ष द्वारं सदा मुत ॥६॥
इत्युक्तवा त्रिजगन्माता लज्ज्यावनतानना।
मन्दिरं प्राविशव्यस्यं रत्नप्राकारतोरग्गम् ॥६॥
शम्भुक्त्वापि परित्यक्तं मुरेतो मुनिसत्तम।
मनश्चक्रे मुरागां वै हिताय जगतोऽस्य च ॥१०॥
तं रेतस्त्यक्तुकामं च जात्वा कमलसम्भवः।
उवाच वायुं देवानां कार्यसंसिद्धये ततः ॥११॥

### ब्रह्मोवाच-

वायो त्वमेकं कार्यं तु कतंत्र्यं जगतां हितम्। तारकस्य वधार्थाय शम्मोः पुत्राभिजन्मने ॥१२॥ यदा त्यक्ष्यति रेतश्च महेशः पृथिवीतले। तदाक्जयोषितां योगि प्रापयस्य च वेगतः॥१३॥

### भीमहादेव उवाच-

इति तस्य वनः श्रुत्वा वायुर्वेगवतांवरः ।
प्रववावितवेगेन तुमुलं मुनिसत्तम ॥१४॥
ततः शम्भुश्र तत्याज रेतो वह्नेः शिरस्यलम् ।
रजताद्विसमं वह्ने वृंस्सहं तदमूत्तदा ॥१४॥
ततः स परितत्याज सहसा शरकानने ।
निवासे देवदेवस्य तेजोराशि महौजसम् ॥१६॥
तस्यार्थं तु बलाद्वायुः संविमज्य पृथक् पृथक् ।
कृत्तिकानां तु षण्णां वै योनिमध्ये न्यवेशयत् ॥१७॥
योनिवक्त्रेण तत्तेजः प्रविष्टं मुनिसत्तम ।
प्रवाप शोणितं तासां ततो जठरमागमत् ॥१८॥

वह्नौ यच्चापतद्रेतस्तच्च स्वर्णं वभूव ह। यत्स्थितं तु शरारण्ये तच्चाद्यापि च हश्यते ॥१६॥ वायुनीतं तु तद्रेतीमागं तस्याभिवारगो । कृत्तिकाद्या मुनिश्रेष्ठ न समर्थास्तदाभवन् ॥२०॥ तत्यजुश्च मुनिश्चेष्ठ सर्वा एव महामते । ततस्ताः सहितं कृत्वा तद्रेतः शोशितोक्षितम् ॥२१॥ संस्थाप्य काष्ठकोशे तु चिक्षिपुर्भीममानसाः। गङ्गायां मुनिशार्द्ल तद्दशं प्रजापतिः।।२२॥ ततस्तत्काष्ठकोशं च स गृहीत्वा पितामहः। स्वस्थानमगमद्भूयः प्रहृष्टात्मा प्रसन्नधीः ॥२३॥ तत्काष्ठकोशमन्ये तु न्यजायत परः पुमान्। द्वादर्शबिहुभिर्युक्तो द्वादशाक्षः षडाननः ॥२४॥ स्वणंगौरतनुः श्रीमान् प्रसन्नमुखपङ्काजः । **उ**द्यच्छशाङ्कतुल्यामो नीलोत्पलदलेक्षराः ॥२५॥ एवं विज्ञाय तं जातं देव्याः पुत्रं महीजसम् । मध्यतः काष्ठकोशस्य तत्कोशं स प्रजापतिः ॥२६॥ प्रविभेद मुनिश्रेष्ठ ततस्तं दहशे सुतम् । म्राश्विन्यां पौर्णमास्यां तु एवं शिवकुमारकः ।।२७॥ जातवान्त्रह्मलोकेऽसौ तारकारिर्महाबलः। तस्मिञ्जाते शिवसुते ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२८॥ सम्प्राप्य परमामोदं महोत्सवमकारयत्। शिरसस्तारकाख्यस्य किरीटं कुण्डलोज्ज्वलम् ॥२६॥ पपात घरगोपृष्ठे चकम्पे च शरीरकम्। सञ्जाते पार्वतीपुत्रे महाबलपराक्रमे ॥३०॥ विशः सुनिर्मला ग्रासन् देवाश्चीत्फुल्लमानसाः । ज्ञात्वा तु पार्वतीपुत्रं सञ्जातं ब्रह्मागः पुरे ॥३१॥ नारायणः समागत्य दहशे परमादरात्। भायातास्त्रिदशाश्चान्ये महेन्द्रप्रमुखास्तथा ॥३२॥ महषंयरच सर्वेऽपि श्रुत्वा जातमुमासुतम्। तयाकरोच्च नामानि ब्रह्मा सर्वसुरैः सह ॥३३॥ पार्वतीबालकस्यास्य प्रसन्नात्मा महामुने ॥३४॥

ब्रह्मोवाच--

कृत्तिकागर्भजातत्वात्कात्तिकेयेति चाख्यया।
विख्यातस्त्रिषु लोकेषु भविष्यति शिवाःमजः।।३५॥
तथा षाण्मातुरश्चास्य नाम लोके मविष्यति।
यतस्ताः कृतिकाद्याश्च संख्यया परिकीर्तिताः॥३६॥
तामिश्च स्कन्विताद्वेतःसंघाज्जातो ह्ययं यतः।
ततः स्कन्वोऽपि नाम्नामिख्यातो लोके भविष्यति।।३७॥
तारकस्य निहन्तारं समरे भविता यतः।
ततस्तारकवैरीति लोके नाम मविष्यति॥३८॥

# श्रीमहादेव उवाच-

एवं नामानि कृत्वाऽसी ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वदेवगणैः सार्वं महोत्सवमथाकरोत् ॥३६॥ ततः प्राहुः पद्मयोनि स्वस्वकायंप्रसिद्धये । तारकेणार्विताः सर्वे त्रिदशा मुनिसत्तम ॥४०॥

देवा कचुः--

प्रभो त्रिजगतां नाथ यावच्छंकरनन्दनः।
संग्रामे तारकं दैत्यं न जघानेष हि स्वयम्।।४१॥
तावत्परिचयं नास्य पितृम्यां कार्याव्यसि।
यदि स्नेहाद्भगवती भगवान्वा सदाशिवः।।४२॥
न यच्छति रगो पुत्रं कि करिष्यामहे तदा ॥४३॥
तस्माच्छीघ्रं हते दैत्ये समरे तारकाह्वये।
तयोः पुत्रस्य जन्मास्य वक्तव्यं वे त्वया प्रभो ॥४४॥

# श्रीमहादेव उवाच---

एवं देव्याः समुद्भूतः पुत्रो ज्येष्ठः षडाननः । स्थितो ब्रह्मपुरे देवाः स्वस्थानं च समागमन् ॥४५॥ इत्युक्तं मुनिज्ञार्द्ल कात्तिकेयो यथामवत् । देव्याः पुत्रो महावाहुस्तारकासुरमर्दनः ॥४६॥

प्रव्यायमेतं गिरिजासुतस्य जन्मप्रसङ्गं परिपाठयन्ति ये । पठन्ति शृष्वन्ति च ये च मक्त्या तेषां न विद्येत भयं हि किल्बिषात् ॥४७॥ न विद्यते यस्य सुतः समाहितः श्रुत्वा स एनं गिरिजासुतोद्भवम् । उत्पादयेत्पुत्रमशेषसद्गुणं गुणान्वितं तद्गिरिजासुतोपमम् ॥४८॥ इति श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीमहादेवनारदसंवादे कार्तिकेयजन्मवर्णनं नाम त्रिशत्तमोऽज्यायः

# एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः

#### नारद उवाच--

कथय त्वं महादेव संग्रामे पावंतीसुतः। कथं संपातयामास तारकं देवकण्टकम् ॥१॥ कथं परिचयश्चाभूत्पितृम्यां तस्य वा प्रभो। सुतं प्राप्य च सा देवी कि चकार महेश्वरः॥२॥

### श्रीमहादेव उवाच-

शृष्ण वत्स प्रवक्ष्यामि संग्रामे तारकामुरम् । यथा संपात्तयामास संग्रामे पार्वतीसुतः ॥३॥ यथामवत्परिचयः पितृम्यामपि तस्य च । तच्च वक्ष्यामि ते तत्त्वं शृष्णुष्ठवाविहतो मन ॥४४॥ एकवा त्रिदशाः सर्वे तारकेण सर्मादताः। बह्माणोन्तिकमागत्य प्रणम्योचुर्महामितम् ॥४॥

# देवा ऊचु: —

प्रभो ब्रह्मन् तारकस्तु यथास्मान्बाधते सदा । तत्त्वं कि नाभिजानासि किवा ब्रमस्तवाग्रतः ॥६॥ इदानीं तस्य नाशाय महादेवसुतं रखे । प्रेषयाशु महादेवं कात्तिकेयं महाबलस् ॥७॥

## श्रीमहादेव उवाच-

इति तेषां वचः श्रुत्वा ब्रह्मा लोकपितामहः। कार्तिकेयं वचः प्राह सर्वदेवस्य पश्यतः॥६॥

ब्रह्मोवाष---

तात त्वं सर्वलोकानां रक्षकोऽसि शिवात्मज । इदानीं त्रिदशान्रक्ष हत्वा देत्यं तु तारकम् ॥६॥ त्वां समाश्रित्य देवास्तु तारकासुरपीडिताः । निस्तारं समुपायान्तु जहि तं देवकण्टकम् ॥१०॥

### श्रीमहादेव उवाच--

ततस्तं वेघसं प्राह कार्तिकेयो महाबलः। स्निग्घगम्मीरया वाचा देवानामग्रतः स्थितः॥११॥

#### कार्तिकेय उवाच-

पातियाष्यामि तं दुष्टं समरे भीमविक्रमम्। तारकं दैत्यराजं तु वाहनं परिकल्पय।।१२॥

# श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा मगवान्त्रह्मा तस्मै शिवसुताय वै।

मयूरवाहनं प्रादाद्वायुवेगं महामुने ॥१३॥

तारकस्य वधार्याय शक्ति हेमपरिष्कृताम् ।

कोटिसूर्यंसमामासां ददौ तस्मै महौजसे ॥१४॥

न ताहशा महाशिवर्तिवद्यते भुवनत्रये ।

तेन शक्तिघरेत्याख्यामवाष्स्यित शिवात्मजः ॥१४॥

ततस्तु सवंसेनानां रक्षणार्थं नियोज्य तम् ।

समरे प्रेषयामास ब्रह्मा लोकपितामहः ॥१६॥

सोऽपि तं प्रिण्पित्येव मयूरं प्रावरोह च ।

प्रगृह्म शक्ति तां मीमां महाबलपराक्रमः ॥१७॥

ततस्तमग्रतः कृत्वा त्रिदशाः समुपागमन् ।

युद्धार्थं दैत्यराजस्य तारकस्य पुरीं मुने ॥१८॥

तेषामापततां श्रुत्वा सृघोरं निःस्वनं ततः ।

सनसञ्जत दैत्येन्द्रः समरायास्रैः सह ॥१६॥

श्चनन्तहयपादातैर्गजवाजिसहस्रकै:। वृतः समरदुद्धंषः समरायं व्यवस्थितः ॥२०॥ भ्रायान्तं वीक्य सेनान्यं मयूरवरवाहनम्। उद्यच्छिषतकरं सर्वे स्त्रिदर्शः परिवारितम् ॥२१॥ तारको रथमारुह्य शुद्धहेमपरिष्कृतम् । सिहवाहघ्वजेश्चित्रैः पताकामिरलङ्कृतम् ॥२२॥ प्रययौ नेमिशब्देन कम्पयन्वरणीतलम्। स ददर्श निमित्तानि सुघोराणि महामते ॥२३॥ पेतुरुल्काश्च निर्मिद्य सूर्यं रथसमीपतः। वाजिनां चक्षुषः पेतुरश्रुवारास्तया मुने ॥२४॥ श्रप्रसन्तहृदश्चासन् योद्धारः सर्व एव हि । मयानकरवं कुर्वन् पतन्ति घोरपक्षिएाः ॥२५॥ एवंविधानि विविधानि भवानकानि हष्ट्वापि स त्रिदशतापदवैत्यराजः। म्रादाय चारुविपुलं घनुरुग्रमूतिः सम्प्राप शङ्करसुतं युधि जेतुकामः ॥२६॥ भाता स्वयं मगवती गिरिराजकन्या या सर्वदैत्यवरनाशकरी रणेषु । तातक्च यस्य गिरिशो जगदन्तकारी कस्तं विजेतुमिह शक्तियुतो मुने स्यात्।।२७॥

# द्वात्रिंशोऽध्यायः

श्रीमहाभागवते उपपुराणे तारकासुरसंग्रामे कुमारागमनवर्णनं नामैकित्रशत्तमोध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

ततस्तूर्यनिनादैश्च मेरीपणवनिःस्वनैः । उमयोः सेनयोश्चापि सिंहनादैः समन्ततः ॥१॥

नेमिबोबेल घोरेल पूर्णमासीन्नमोन्तरम् । चकम्पे वसुधा चापि ततो युद्धमवर्तत ॥२॥ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सह सर्वेमंहिषिमिः । म्रपूर्वं रथमारुह्य गगने समुपागमत् ।।३॥ द्रब्टुं घोरतरं युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम्। वेवानां दानवानां च विनिध्नन्तितरेतरम् ॥४॥ इन्द्रस्तु वज्रं निःक्षिप्य शतशोऽथ सहस्रशः। जघान समरे दैत्यान्महाबलपराक्रमान् ॥५॥ <sup>१६५७</sup> तयैव वरुणः कृदः पाशेनासुरपुङ्गवान् । बद्धवा प्रहृत्य चास्त्रेण प्रापयद्यमसादनम् ॥६॥ ग्रन्येऽपि त्रिदशाः सर्वे क्षिण्वा बाग्गाननेकशः। समरे पातयामासुर्वनुजेन्द्रस्य सैनिकान् ॥७॥ कार्तिकेयस्तु समरे युद्ध्वा तेन दुरात्मना ॥ जघानान्यान्महादैत्यान्महाबलपराक्रमान् ॥६॥ एवं शस्त्रास्त्रपातंस्तु देवानां दानवास्तथा। त्यक्तप्राराः समभवंस्तारकस्य समीपतः ॥६॥ तेषां रथाश्वनागैश्च प्रमग्नैश्च वसुन्धरा। श्रगम्या सममूत्तत्र निहतैरसुरैरपि ॥१०॥ हतानां दैत्यसङ्घानां शोशितंर्मृनिसत्तम । प्रावतंत नदी घोरा सेनयोरन्तरे ततः ॥११॥ एवं विनष्टे सैन्ये तु तारको दैत्यपुङ्गवः। धकरोत्तुमुलं युद्धं सेनान्या सह नारद ॥१२॥ शस्त्राणि तेन क्षिप्तानि शतशोऽथ सहस्रशः। चिच्छेद समरे गौरीतनयः प्रहसन्निव ॥१३॥ तथा सोऽपि महास्त्राणि सेनान्या प्रहितानि च। बभञ्ज तारकः संख्ये शतशोऽय सहस्रशः ॥१४॥ एवं तयोः प्रहरतोः शरवातः परस्परम्। हष्ट्वा युद्धं परं प्रापुविस्मयं देविकन्नराः ॥१५॥ ततः कृद्धो रखे दैत्यः स्वर्णपुङ्खकारान्बहून्। यमवण्डोपमान्घोरान्सेनान्ये प्राहि गोद्रुषा ॥१६॥

सेनानीः प्राक्षिपद्वाणमत्रंचन्द्रं सुदारुणम् । तं प्रत्यच्छेदयत्सोऽपि निमेषार्थेन नारद ॥१७॥। ततस्तमाशुगैर्घोरैः सेनानीर्देत्यपुङ्गवान् । पुर्नावव्याघ संकुद्धो दशमिनंतपर्वभिः ॥१८॥ स दैत्यराजस्तैर्वार्गः पीडितो मुनिसत्तन्न । मूर्विद्यतः पतितस्तस्मिन् रयोपस्य उपाविशत् ॥१९॥ ततः समुत्यितो भूयः सिहवन्निनदन्मुहः। श्रमर्षवशमापन्नः शूलं जग्राह दानवः ॥२०॥ तमुद्यतमहाशूलं हब्द्वा सोऽपि षडाननः। चिक्षेप निजञ्जलं तु महौजसमिरन्दमः ॥२१॥ तेन शूलेन देत्यस्य तच्छूलं करसंस्थितम्। तत्काणाद् भस्मतान्त्रीतं तदद्भुतमिवाभवत् ॥२२॥ ततः क्रुद्धो रसे दैत्यः सृविकसीः परिसंलिहन् । सेनान्यं प्रति चिक्षेप गदां शक्त्यायसीं मुने ॥२३॥ सेनानीस्तां गदां भीमां गदया सहसेव हि। पातयामास तद्धस्ताद्भङ्क्त्वा पाणौ व्यताडयत् ॥२४॥ ततश्चान्यामि गदां प्रगृह्य दनुजाधिपः । श्रम्यपद्यत सेनान्यं सिंहनादं नदन्मुहुः ॥२५॥ तमापतन्तं संवीक्ष्य गदापारिंग महासुरम्। सेनानीस्ताडयामास श्रुरप्रेग भुजद्वये ॥२६॥ तेनास्त्रेण प्रविद्धस्तु समरे दैत्यपुङ्गवः । ननाद सुमहानादं युगान्ते जलदो यथा ॥२७॥ श्रीमहाभागवते उपपुरागो कार्तिकेयतारकासुरसंग्रामवर्णनं नाम द्वात्रिशत्तमोऽघ्यायः

# त्रयस्त्रिशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

श्रथ तं दैत्यरानं तु नदन्तं घोरिनःस्वनैः । श्रताडयच्छरैर्घोरैर्यमदण्डोपमै रणे ॥१॥ ततः शक्ति समादाय रत्नदण्डां सुदारुणाम् । सेनान्यं प्रति चिक्षेप तारकः कोषमूच्छितः ॥२॥

तामापतन्तीं संवीक्य शक्ति देवसुदुःसहाम्। त्रिदशाः समकम्पन्त भवेन परिमोहिताः ॥३॥ ब्रह्मा स्वस्त्ययनं चक्रे सह दिव्येमंहिषिभिः । सेनानीः प्रहसंस्तां तु शक्ति श्रीपार्वतीसुतः ॥४॥ स्वजनत्या भस्मसाच्चक्रे सर्वलोकस्य पश्यतः। ततो देवाः मुसंहृष्टाः पुष्पवृष्टिमवाकिरत् ॥५॥ कार्तिकेयोपरि ब्रह्मा प्रशशंस च तं मुहुः। विस्मयं सिद्धगन्धर्वा जग्मुहंष्ट्वा पराक्रमम् ॥६॥ महादेव पुतस्यामुं काति हेयस्य नारद । ततः क्रुद्धः स दैत्येन्द्रो घनुरादाय सत्वरम्।।७।। निःक्षिप्य शरजालानि स्कन्दं समरदुर्जयम् । छादयामास समरे मयूरं च व्यताडयत् ॥६॥ ततः स शरजालानि खित्त्वा शिवसुतोऽपि च। विवमौ मुनिशार्द्ल कोटिसूर्यसमप्रमः ॥६॥ एतस्मिन्नेव काले तु वृत्रहापि महासुरान्। मित्त्वान्यान्यार्वतीपुत्रनिकटं समुपागमत् ॥१०॥ चित्रे मरकताद्रीशसहशे शिखिनि स्थितः। पार्वेतीतनयः संख्ये वृत्रहापि गजोपरि ॥११॥ 🕆 ऐरावतास्ये विबमावतीव मुनिसत्तम। तौ युद्धसंस्थितौ हष्ट्वा तारको भीमविक्रमः ॥१२॥ शरवर्षेः कुमारेन्द्री ताडयामास नारद। तस्य तांस्तु शरवाताञ्चित्वत्वा तस्मिन्महाहवे ॥१३॥ चकाते सिहनादांश्च कुमारेन्द्रौ महाबलौ। शस्त्रेश्च विविधेर्घोरैस्ताडयामासत्स्तदा ।।१४॥ इन्द्रस्तं प्रतिचिक्षेप वज्रं वेगेन नारद। तदानुच्छतवा तस्य वक्षः प्राप्य क्षरार्धतः ॥१४॥ ततः खड्गं समुखम्य क्रीवसंरक्तलोचनः। कुमारं परिसंत्यज्य देवराजमधावत ॥१६॥ ततः कृद्धस्तु मगवान्पार्वतीतनयः क्षणात्। चालयनु वाहनं तस्य सलड्गं करमन्छिनत् ॥१७॥

ततः सब्धेतरे पाणौ क्रोवेन दितिजाधिषः।
ग्रादाय परिघं घोरं सेनान्यं प्रत्यधावत ।।१८॥
ततः शक्ति समादाय ब्रह्मदत्तां सुदारुणाम्।
ग्रायान्तं वैत्यराजं तु ताडयामास संयुगे ॥१६॥
तया विद्धः स वैत्येन्द्रो नीलाचलसमो बली।
पपात घरणीपृष्ठे घरणीमनुनादयन् ॥२०॥
हते तस्मिन्महादैत्ये देवगन्धर्वकिन्नराः।
प्रहर्षं परमं प्रापुदिशश्चासन् सुनिर्मलाः॥२१॥
सुप्रमोऽभूद्दिनेशश्च सुस्थिरं जगद्य्यभूत् ॥२२॥
श्रीमहाभागवते उपपुराणे तारकासुरवधो नाम त्रयस्त्रिशत्तमोऽज्यायः

# चतुस्त्रिंशोऽध्यायः

#### देव उवाच--

ततः प्रहृष्टास्त्रिदशाः प्रसाद्य गिरिजासुतम् । गन्वपुष्पार्थयूपेश्च नानास्तुतिमिरादरात् ॥१॥ ब्रह्मा विमानमारुह्य हंसवाहं प्रजेश्वरः । ययौ कुमारमादाय कार्त्तिकेयं षडाननम् ॥२॥ महेशसन्निधि नीत्वा बभावे मुनिसत्तम ।

# ब्रह्मोवाच--

वत्स ते जननीयं हि जगद्वन्द्या सुरेश्वरी ॥३॥ पिता तेऽयं महादेवो जगद्वन्द्यः शुभप्रदः। एतयोस्तनयस्त्वं तु पितरो ते नमस्कुरु ॥४॥ स्थित्वात्र सकलं विदवं पालयस्व महामते॥४॥

## श्रीमहादेव उवाच--

इति ब्रह्ममुखाच्छ्रुत्वा पार्वतीपरमेश्वरौ । विभाव्य चेतसा पुत्रं जज्ञाते मुनिसत्तम ॥६॥

ततो नमन्तं पुत्रं तु पार्वती प्रीतिसंयुता । कृत्वाङ्के परमानन्दयुता देवी बभूव ह ।।७।। महेशोऽपि सुतं प्राप्य हर्षनिभंरमानसः। प्रकरोत्सुमहोत्साहं सर्वानाह्य दैवतान् ॥ । ।। तत्रागतस्तु मगवान् विष्णुर्नारायगोऽन्ययः। ददशं कात्तिकेयं तु दिव्याङ्गं चारुविग्रहम् ॥६॥ देव्या वीक्षितसर्वाङ्गं परमस्नेहमावतः। देव्या श्रङ्कं समारुह्य मोदते बहुमाग्यतः ॥१०॥ तयाहमपि चैतस्याः पुत्रतां प्राप्य वै ध्रुवम्। ग्रङ्कमारुह्य प्राक्तामि स्तन्यं परमभावतः ॥११॥ एवं विचिन्त्य भगवान् विष्णुः परमपूरुषः। भ्राध्यायन् चेतसा देवीं प्रशिपत्य ययौ यदा ॥१२॥ तदा तस्यामिलावं तु विज्ञाय परमेश्वरी। तस्मै ददौ वरं विष्णो मत्युत्रस्तवं भविष्यसि ॥१३॥ ततोऽन्येपि ययुः सर्वे स्वं स्वं स्थानं सुरोत्तमाः। प्रिंगिपत्य महादेवीं देवदेवं च नारद ॥१४॥ इत्युक्त्वा कार्त्तिकेयोऽसौ तारकं देवकण्टकम्। गदया पातयामास समरे भीमविक्रमम् ॥१४॥ यया परिचयश्चाभूतिपत्रम्यां सह तस्य च ॥१६॥ इदानीं शृख विष्णुः स यथा जातो गणेश्वरः। मवानीतनयो देवः पूज्यः करिवराननः ॥१७॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे कार्तिकेयकैलासगमनं नाम चतुर्हित्रशोऽध्यायः

# पत्र्चत्रिंशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाय-

F = 20

श्रयैकदा विहारायं मवान्या सहितो मवः। जनाम धरराीपृष्ठं पुत्रं संस्थाप्य मन्दिरे ॥१॥ ततः प्राप्य परं रम्यं काननं धरगीतले। निर्माय नगरीं रम्थां तत्रोवास सहोमया ॥२॥ तत्रकदा महादेवो देवीं संस्थाप्य मन्दिरे। म्राहतुं चन्यपुष्पाणि प्रययौ प्रमर्थः सह ॥३॥ ततः प्राप्य च पुष्पाणि सुबहूनि महेश्वरः। चक्रे कालविलम्बं तु कानने बहुरम्यके ॥४॥ एतस्मिन्तन्तरे गौरी गात्रं लिप्स्वा हरिद्रया। स्नानप्रयाण उद्युक्ता बभूव मुनिपुङ्गव ॥५॥ तदा हि सामिरक्षार्थं मन्दिरस्य महेंश्वरी। चिन्तयामास विद्वेषामपि रक्षणकारिणी ॥६॥ तत्र विष्णोश्च संस्मृत्य प्रायितं निजगात्रतः। हरिद्रालेपमानीय पुत्रमेकं ससर्ज च ॥७॥ लम्बोदरं महावाहुं चारुवक्त्रं मनोहरम्। त्रिनेत्रं रक्तवर्गं च मध्याह्नाकंसमप्रमम्।।८॥ नाराप्तां तं च देवं पुत्रं सर्वगराश्वरम्। ततस्तस्मै मगवती स्तन्यं दत्वा शुचिस्मिता ॥६॥ उवाच वचनं पुत्र रक्षस्वेनां पुरीं मम। . त्वं यावदागमिष्यामि स्नात्वा भूयः पुरोमिमाम् ॥१०॥ इत्युक्त्वा तं सुतं देवी स्नातुमभ्याययौ द्रुतम् । स्थितस्तु बालकस्तत्र पुरद्वारं प्रपालयन् ॥११॥ एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि देवदेवो वनान्तरात्। म्रायातस्तत्पुरद्वारं तं च बालो ददशैं ह ॥१२॥ ततस्तं वारयामास देवदेवमुमासुतः। पुरःप्रवेशकाले तु शूलमुद्यम्य वेगतः ॥१३॥ तं हब्द्वा श्रुलिनं शूलपाणिनेंत्रैरपश्यत । विक्षेप सहसा जूलमविजानन्नुमासुतम् ॥१४॥

मुघोरं तं महाशूलं निक्षिप्तं शूलपाणिना ।
सहसा मस्मसाच्चको शिरस्तस्य मुतस्य व ॥१५।
विशीषं: पार्वतीसुनुनं च प्राणान्मुमोच ह ।
न वा शूलं महेशस्य तत्प्राणान् जगृहे तदा ॥१६॥
एतस्मिन्नेव काले तु स्नात्वा सर्वसंखीवृता ।
ग्रायाता गिरिराजस्य सुतापि त्रिदशेश्वरी ॥१७॥
सा दृष्ट्वा च सुतं द्वारि विशीषं पतितं भृवि ।
पप्रच्छ देवदेवेशं संत्रस्ता मुनिसत्तम ॥१८॥

देव्युवाच---

किमेतत्त्रिदशश्रेष्ठ बालकस्य तु मे शिरः । केन मस्मीकृतं बृहि पुरद्वारस्थितस्य वै॥१६॥

शिव उवाच--

नाहं जाने तव सुतमेनं पर्वतनन्दिनि । चरमीवरोघकं ज्ञात्वा भस्म्यकाषं शिरोस्य वै ॥२०॥

श्रीमहादेव उवाच-

ततः प्राह महावेवं पार्वती क्रोधसंयुता ।

ि तिरो मे देहि पुत्रस्य मा चिरं कुरु तत्र वे ॥२१॥

तच्छ्रुत्वा मगवांस्तत्र सहसा प्रययो मुने ।

ि तिरोन्वेष्टुं महादेवो दातुं पुत्रस्य चात्मनः ॥२२॥

ततोऽरण्ये समालोक्य गजराजं महावलम् ।

उदक्तिरसमेकत्र शयानं स महेश्वरः ॥२३॥

तच्छिरश्छेदने पापरहितत्वात्तदच्छिनत् ।

तच्छरश्छेदने पापरहितत्वात्तदच्छिनत् ।

गजाननो मवत्वेष देवीपुत्रो गलाधिपः ।

देवदेवोऽपि तं ज्ञात्वा जातं नारायणं मुने ॥२५॥

स्नेहं प्रकटयामास क्रोडे कृत्वा गजाननम् ।

तवेवं तमुवाचेवं पुत्रं नारायणं हरः ॥२६॥

प्रील्यन् प्रियवाक्येन सापराध इव प्रभुः ॥२७॥

श्रीष्विव जवाच—

श्रज्ञात्वा ते ज्ञिरिक्छिन्तं शूलेनानेन यन्मया। तेनाहं सापराधोऽस्मि सत्यं सत्यं जनार्देन ॥२८॥ द्वापरस्य तु शेषे त्वं वसुदेवगृहे यदा।
सम्भविष्यसि देववयां मूत्यंन्तरमुपास्थितः ॥२६॥
तदा त्वया समं तात पुरे शोिशतसंज्ञके ।
संग्रामः सुमहानेव मविष्यति सुनिश्चितम् ॥३०॥
तत्राहं सर्वलोकस्य पश्यतस्तद्रशाजिरे ।
सशूलस्तिम्भतोऽवश्यं भविष्यामि त्वयंव हि ॥३१॥

### श्रीमहादेव उवाच---

ततः स देवः पार्वत्या संस्थितस्तत्र कानने । विहृत्य कतिचिन्मासान् भ्यस्तत्पुरमभ्यगात् ॥३२॥ यत्रासौ संस्थितौ ज्येष्ठः पुत्रस्तारकसूदनः। तत्र ताभ्यां कुमाराभ्यां नित्यं संप्रीतमानसः ॥३३॥ उवाच देवदेवेन साघं ब्रह्ममयी शिवा । गत्वा कदाचित्कैलासं कदा वाराएासी पुरीस ॥३४॥ ग्रन्यत्र कुत्रचिद्वापि संविहृत्य यथेप्सितम्। मूयस्तस्मिन् समागत्य वासं चक्रे यथेष्सितम् ॥३५॥ सार्वं श्रीदेवदेवेन सुताभ्यां प्रमर्थरपि। ततस्तस्माच्च कैलासे वासं चक्रे तु सर्वेदा ॥३६॥ प्रीत्या परमया युक्ता क्वचित्तस्मिन्नगोत्तमे ॥३७॥ इति ते कथितं सर्वं यत्पृष्टं मुनिसत्तम । प्रकृतिः पूर्वभावेन यथोद्वाहादिमङ्गलभ् ॥३८॥ 🧪 🤲 य इदं प्रपठे द्भक्त्या देव्याश्चरितमुत्तमम्। तस्य प्रसन्ना शर्वाणी ब्रह्माद्यरिप दुर्लमा ॥३६॥ कुरुते च मनोमीब्टं परिपूर्णं न संशयः। नश्यन्ति रिपवस्तस्य ग्रपि संख्ये सुदुर्जयाः ॥४०॥ ग्रकाले वार्षिकीं पूजां यां चकार रघूद्रहः। रावरणस्य वधार्याय भक्त्या परमया युतः ॥४१॥ त्तत्र कृष्णनवम्यां तु समारभ्य दिने दिने । यावन्महानवम्येतत्पडंस्ताविद्दने दिने ॥४२॥ श्रसाघ्यं साधयेच्चेव नरो देव्याः प्रसादतः। यथैव निहतः शत्रुः संग्रामे देवदुर्जयः ॥४३॥

भीरामेगा महाबाह् रावगो राक्षसेश्वरः। तथैव पातपेच्छत्रुत् सत्यं सत्यं न संशयः ॥४४॥ ध्यभमेधफलं प्राप्य मोदते च चिरं दिवि। शृंख्याद्य इदं मक्त्या देवीमाहात्म्यमुत्तमम् ॥४४॥ त्तस्य पुण्ययशोवृद्धिज्ञायते मुनिधत्तम । न च ब्याब्रादयः सर्वे हिसका ग्रिप जन्तवः ॥४६॥ तं पश्यन्ति भयाच्चापि पलायन्ते सुदूरतः । पुत्रपौत्रादिभिर्युक्तः सुखं भुक्त्वा चिरं भुवि ॥४७॥ ग्रन्ते देव्याः पदं प्राप्य रमते मुनिसत्तम। बहुना किमिहीक्तेन सत्यं सत्यं मुनीश्वर ॥४८॥ शृण्वतां पठतामेतत्त्रसन्ना स्यान्महेश्वरी । तस्यां तु सुप्रसन्नायां यत्फलं जायते मुने ॥४६॥ तद्वन्तुं न समर्थोऽस्मि कल्पकोटिशतैरपि। न प्रकाश्यमिवं वत्स तत्त्वं देव्यास्तु यन्महत् ॥५०॥ यस्मै कस्मै न दातव्यं दातव्यं भितत्रशालिने । त्वं देव्याः परमो मक्तः शुद्धज्ञानी दृढवतः ॥५१॥ इत्यस्मात्कथितं तुभ्यं न प्रकाश्यं त्वया पुनः। न तुम्यं विद्यते किञ्चिदप्रकाश्यं कदाचन ॥५२॥ किमिच्छस्यपरं श्रोतुं वद तच्च वदामि तत् ॥५३॥

#### व्यात उवाच-

इत्येवं त्रिदशेश्वरस्य वचनं श्रुत्वा मुनीन्द्रस्ततो नत्वा तं त्रिदशेन्द्रविन्दितपदं पञ्चाननं मक्तितः। भूयोऽपि त्रिदशोत्तमामुचरितं संश्रोतुकामस्तदा पत्रच्छेदमपूर्वमुत्तममितर्वेच्या महत्पूजनम्।।५४॥ यत्कृत्वा रघुनन्दनः समवधीद्रक्षोधिषं रावणं देवानां च गणादंकं सहसुतं सामात्यवर्गं रणे। यत्कृत्वा भूवि मानवाः सुरपुरे देवा महेन्द्रादयो बह्माद्यास्त्रदशाश्च तद्धि परमं प्रापुर्मनोवाञ्छितम्।।५५॥

श्रीमहाभागवते उपपुराखे गखपितजन्मकथावर्खनं नाम पञ्चित्रशत्तमोऽध्यायः

# षट्त्रिंशोऽध्यायः

#### नारद उवाच--

घारवीया महापूजा या देव्याः प्रीतिवायिका। वार्षिकीति त्वया प्रोक्ता यां चकार रघूत्तमः ॥१॥ रावएस्य वधार्थिय भक्त्या परमया युतः । तां बूहि मे महादेव विस्तरेए जगत्प्रमो ॥२॥ यथा स भगवान् विष्धुः सम्भूय मनुजाकृतिः । पूजयामास विश्वेशीमकालेऽपि महामते ॥३॥ त्वतः कश्चिन्त विद्येत वक्ता लोकत्रये प्रभो । पवित्रं कुरु मां देव दासं ते शरएगगतम् ॥४॥

### श्रीमहादेव उवाच-

देवीं त्रैलोक्यजननीं सम्प्रार्थ्य दशकन्वरः। तस्याः प्रसादात्त्रेलोक्यविजयी समभूत्पुरा ॥५॥ तस्या मावेन सन्तुष्टा शर्वाएी मक्तवत्सला। उवास नगरे तस्य रावग्रस्य महात्मनः ॥६॥ संस्थिता तपसः पुण्यं न यावत्क्षीणतामगात् । नित्यं विजयदा भूत्वा सहिता योगिनीगर्णैः ।।७॥ क्षीणे तु तपसः पुण्ये जगत्पीडनकाररणात्। त्यक्तवा तस्य पुरीं देवी चण्डिका चण्डविकमा ॥६॥ पूजिता रामवन्द्रेण तं जघान सबान्धवम्। कैलासमएमद्देवी परिवारगणान्विता ॥६॥ स रावणः पुरा दर्पाद्विजित्येन्द्रादिदेवताः। विष्णुं च जगतां नायं त्रिलोकं बाघते सर्वे ॥१०॥ न हिवर्बभुजुर्देवास्तद्भयान्मुनिपुङ्गव। न यज्ञं मुनयश्चकृर्न तपो देवपूजनम् ॥११॥ मयाद्राक्षसराजस्य रावरास्य दुरात्मनः ॥१२॥ भयादिन्द्रः प्रतिदिनं गृहीत्वोपायनानि च। तत्कृतानुग्रहापेक्षी संस्थितः सम्मुखं मुने ।।१३॥

तथान्ये ये च दिक्पालाश्चन्द्रसूर्यादयः सुराः। ते सर्वे तेन दुष्टेन कृताश्र्वाज्ञानुसारिएाः ॥१४॥ ततस्तेनार्दिता देवाः पृथिव्या सहिता मुने। बह्मगोऽन्तिकमासाद्य प्रोचुः प्राञ्जलयः सुराः ॥१५॥ प्रमो विधे जगन्नाथ पोलस्त्यतनयो महात्। रावराो बलदर्पाच्च त्रिलोकीं बाघते स्वयम् ॥१६॥ तस्य भारासहा पृथ्वी तवान्तिकमुपागता। बघोपायं चिन्तयस्व तस्य देव दुरात्मनः ॥१७॥ इत्युक्तस्त्रिदशैबंह्या समाश्वास्य वसुन्घराम्। वैकुण्ठं समुपागम्य वैकुण्ठेशमुवाच ह ॥१८॥ प्रमो त्रिजगतां नाथ विश्वपालनतःपर। लङ्कायामतिदुर्घर्षो जायते दशकन्यरः ॥१६॥ तं हन्तुं मानुषं देहं समाध्य जगत्पते ॥२०॥ प्रय त्वं पानुषो भूत्वा रावएां देवकण्टकम्। सपुत्रबान्धवं बुष्टं जहि त्वं विश्वपालक ॥२१॥ इत्युक्तो ब्रह्माएा विष्युस्तमुवाच महामतिम्। प्राभ्वास्य त्रिदशान् सर्वान् रावणेन समदितान् ॥२२॥

# बीभणवानुवाय--

प्राधित्य मानुषं देहं भूत्वा दाशरियः स्वयम् । पातियष्यामि तं दुष्टं सपुत्रगराबान्धवम् ॥२३॥ किन्तु देवाः सहायार्थमृक्षवानररूपिराः । भवन्तु पृथिवीपृष्ठे भूमारहरणाय तु ॥२४॥ प्रन्यद्वस्यामि ते ब्रह्मन्यदेकमितदुष्करम् । तत्रोपायं चिन्तयस्य वधार्थं दुष्टचेतसः ॥२५॥ पुज्यते त्रिजगन्माता देवी कात्यायनी परा । साद्भुक्त्या तेन दुष्टेन रावर्णेन दुरात्मना ॥२६॥ सापि कात्यायनी तुष्टा नित्यं तस्य जयप्रदा । लक्कायां कुष्ते वासं सहिता योगिनीगर्णेः ॥२७॥ सा संत्यजित चेल्लद्भां सुप्रसन्ना भवेन्मिय । तदा शक्नोमि तं हन्तुं न चेन्नैवास्म्यहं क्षमः ॥२८॥ तदत्र यद्विषेयं तत्कुरुष्य कमलासन । न विनानुग्रहं तस्याः शत्रुं जेतुं क्षमो भवेत् ।।२६॥ ग्रप्यत्पवीयं सुमहान्महाबलपराकमः । सानुकूला जगन्माता यावत्कात्यायनी विषे॥३०॥ तावज्जगदिवं सर्वं नाशयेद्यवि रावगाः । तथापि तस्य कि कर्तुं क्षमोऽहं विश्वपालकः ॥३१॥

ब्रह्मोबाच—

सत्यमेव जगन्नाथ दुर्गामिक्तपरायणः।
नावसीवित दुष्टोऽपि कदाचिदिपि भूतले।।३२।।
तथाप्युपायो भगवन् विद्यते तस्य नाशने।
तस्या एव जगत्सवँ चराचरिमदं प्रमो।।३३।।
तयैव सृष्टं काले तु तयैव परिपाल्यते।
नाकाले जायते तस्या विनाशेच्छा जगत्पते।।३४।।
त्वमहं वा महेशानः सृष्टिस्थितिलयेषु च।
निमित्तमात्रं सैवैका कारणं तेषु वस्तुतः।।३४।।
तस्या मूर्यन्तराः सर्वे वयं देवा जगत्पते।
ग्रस्मान् विद्विषतो रक्षां शाश्वतीं न करोति सा।।३६।।

श्रीभगवानुवाच—

गच्छामि च त्वया सार्वं कैलासशिखरं विषे । प्रार्थयिष्यामि विःवेशीं वधार्थं दुष्टचेतसः ॥३७॥ पौलस्त्यतनयस्यास्य रावग्गस्य दुरात्मनः ॥३८॥

श्रीमहादेव जवाच—
ततस्ते जग्मतुः शीघ्रं कैलासं मुनिसत्तम ।
यत्रास्ते सा जगद्वात्री शङ्करेगा महात्मना ॥३६॥
तौ हृष्ट्वा तु समायातौ ब्रह्मविष्णू महेश्वरः ।
ग्रम्यच्यांगमने हेतुं पत्रच्छ मुनिसत्तम ॥४०॥
ततस्तावूचतुः शीघ्रं वृत्तान्तं सक्तं विभुम् ।
चेष्टितं राक्षसेन्द्रस्य चात्मनश्र्वाभिचेष्टितम् ॥४१॥
ततस्ते सहिता देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
जपतस्थुमंहादेवीं पार्वतीं मुनिसत्तम ॥४२॥
हृष्ट्वा तां परमेशानीं सुप्रसन्नमुखाम्बुजाम् ।

प्रणेमुस्त्रिदशक्षेष्ठा दण्डवत्पतिता भुवि ॥४३॥

प्रग्तान्वेश्य सा देवी ब्रह्मादी-कृपया क्षणात् ।
भूत्वा परा महादेवी रत्नसिंहासनिश्यता ॥४४॥
प्रष्टादशभुजा चारुहारशोमिकुचस्यला ।
प्रसन्नवदना चारुचन्द्रार्घकृतशेखरा ॥४५॥
सुचारुदशना स्मेरुहचिरास्या त्रिलोचना ।
भूमेरुत्थाय मगवान् विरुष्णस्तां जगदिस्बकाम् ॥४६॥
प्राञ्जलः प्राह सद्भुक्त्या रोमाञ्चितकलेवरः ॥४७॥

### श्रीभगवानुवाच-

मातः पौलस्त्यतनयो रावणो राक्षसाधिपः। त्वदनुग्रहदर्येण बाघते सकलं जगत्।।४८'। तेन देवाः सगन्धर्वा ब्रह्माएां शरणं गताः। ब्रह्मापि मां वधार्याय तस्य देवि दुरात्मनः ॥४६॥ स्रवोचन्मानुषं देहं पृथिव्यां घारय प्रभो। मया प्रतिश्रुतं चैव तथैव जगदीश्वरि ।।५०॥ भूत्वा दाशरियर्भूमो हिनव्ये तं दुरासदम् । किन्तु त्वं सेवितानेन प्रत्यहं सुमहात्मना ।।५१॥ श्रारावितश्च भगवान्परमात्मा महेश्वरः। त्वं चापि परमप्रीत्या तस्य रक्षरणकाररणात् ॥५२॥ करोषि वसींत तस्य पुरे त्रिदशवन्दिते ॥ समरे तु निहन्ता वा कथं त्रिदशकण्टकम् ॥५३॥ यस्य संरक्षणकरी त्वं तथासौ महेश्वरः। विशेषतस्त्वमेवासि स्वयं लङ्केश्वरी शिवे ॥५४॥ ग्रतस्तवं रक्षशार्थाय जगतोऽस्य जगन्मयि। यथा विघेषं तद्बूहि नमस्ते जगदम्बिके ॥५४॥

# श्रीदेव्युवाच---

पूजिता रावणेनाहं सुचिरं मघुसूदन। सत्यं वसामि लङ्कायां तस्य रक्षग्णकारगात्।।५६॥ यथा मामर्चयेद्भक्त्या रावगः स महाबलः। महेशमिं सद्भक्त्या तथा प्राप्य च सम्पदः।।५७॥

नचावशिष्टं विद्येत तस्य प्राप्यं सुदुर्लमम्। मनोरयश्च सम्रूणंः सम्पूर्णतपतः फलम् ॥५८॥ ग्रात्मनः स विनाशाय साम्प्रतं वलदपितः। बाघते सकलं विश्वं चराचरमिदं बलात् ॥५६॥ म्रहं हि निघने तस्य साम्प्रतं चिन्तये स्वयम्। निमितं यदि चाप्नोमि तदाहमपि पातये।।६०॥ तं दुष्टं किन्तु नो साक्षात्स्वयं वा हन्तुमुत्सहे। मद्रं तु ब्रह्मणा प्रोक्तं याहि मानुषतां स्वयम् ॥६१॥ यतस्व तद्वधे चापि साहाय्यं ते करिष्यति । त्विय मानुषतां जाते कमलापि मदंशजा ॥६२॥ मानुषं देहमाश्रित्य सम्मविष्यति भूतले। तां हब्द्वा चातिलोभेन हरिष्यति सुदुर्मतिः ॥६३॥ वीरः सुरतमोहेन मन मूत्यंन्तरं बलात्। तस्यां लङ्कां प्रविष्टायां शिवस्यानुमते ध्रुवम् ॥६४॥ त्यंक्ष्यामि लङ्कानगरीं विनाशाय दुरात्मनः ॥६५॥ मम मूर्त्यन्तर लक्ष्मोमवमंस्यति तां यदा। तर्वेव मम कोपेन स नाशं समवाप्स्यति ॥६६॥ त्यक्ताया तु मया तस्यां लङ्कायां मधुसूदन। वधार्थं सस्य दुष्टस्य रावग्रस्य दुरात्मनः ॥६७॥ त्विय मानुषतां याते सूर्यवंशे रघोः कुले। ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठस्त्वां मन्त्रं प्रप्राहिष्व्यति ॥६८॥ तन्मन्त्रं समरे तात स्मरिष्यसि सुगोपितम्। रक्षाथं मात्मनश्चापि रावणस्य वधाय च ॥६६॥ न तदा तेन निःक्षिप्ता अपि बालाः सुदारुलाः। त्वां भेत्स्यन्ति रेेें घोरे कदाचिन्मधुसूदन ॥७०॥ तस्मिन्द्राराप्रहरगो स्मतंन्याहं महामते। संहारकारिएा। नित्यं ततस्ते विजयो भवेत्।।७१॥ मत्प्रसादात्सुदुलं ङ्क्यं समुद्रमपि हेलया। उत्तीयं वानरैः साघं लङ्कामेष्यसि निश्चितम् ॥७२॥ बह्मोपदेशतस्तात शरत्काले विधानतः। समुद्रतीरे कृत्वा तु मृष्मयीं प्रतिमां शुमाम् ॥७३॥

मां प्रपूच्य विधानेन वेदोक्तेन जनादंन।
पातियव्यसि दुर्धर्षं रथाद्धेमपरिष्कृतात्।।७४॥
तं हत्वा समरे वीरं सपुत्रगणवान्धवम्।
लङ्काजयीति सुख्याति मत्प्रसादादवाप्स्यसि ॥७५॥
तस्मान्मानुषतां याहि द्वतं त्वं मधुसूदन।
वधाय राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥७६॥

श्रीभगवानुवाच---

त्वियं तस्य हवा मिक्तस्वां च स्मरित मिक्तिः।
क्यं त्यक्यिस तं लङ्कामातस्त्वं करुणामिय ॥७७॥
संकटेऽिप स दुवंषंस्त्वां स्मरिष्यित मिक्तिः।
तत्क्यं तं हिनिष्यामि तन्मे वद सुरेश्वरि ॥७८॥
ये त्वां स्मरित ताञ्ज्ञांभुस्तथाहं ज्ञमनोऽिप च।
सायुवाश्चानुसंगम्य संरक्षामो महामये॥७६॥
तत्क्यं संस्मरन्तं त्वां समरे रावणं ज्ञिवे।
स्वरक्यं संहनिष्यामि त्वद्भवतं परमेश्वरि ॥८०॥

#### श्रीपार्वती उवाच--

सत्यमेव महाबाही समरे मां स्मरिष्यति ।
तथापि स यथा मृत्युं समवाप्स्यति तच्छृ छ ।। ६१।।
ममैवैतज्जगत्सर्वं जगद्र्पाहमेव हि ।
एतस्य पीडनेनेव जायते मम पीडनम् ॥ ६२॥
एतस्यपीडयन्मक्त्या यो मां स्मरित सङ्कटे ।
नेहिकं हि फलं तस्य किन्तु पारित्रकं मवेत् ॥ ६३॥
श्रविद्विषत् जगत्सर्वं यो मां स्मरित मावतः ।
तस्याहं रक्षणकरी परत्रेह च सर्वदा ॥ ६४॥
यूयं च तस्य रक्षायं यितष्यथ महामते ।
स तु यन्मां महामीमः संस्मरिष्यित सङ्कटे ॥ ६४॥
तस्मै तद्विफलं विद्वि यन्मोक्षं समवाप्स्यति ।
इह भृक्तवा परं मोगं यथामिलिषतं चिरम् ॥ ६६॥
परत्र मोक्षं परमं समेष्यति सुदुलंमम्
किमितो देहिनामस्ति फलं वा मधुसूदन ॥ ६७॥

मिय लङ्कापुरे तस्य स्थितायां न दुरासदः।
समेष्यति रणे मृत्युं तेन त्यक्ष्यामि तां पुरीम्।।८८॥
रक्षिष्यामि न वै युद्धे जगत्पीडनकारणात्।
तस्मान्मानुषतां याहि महेशं प्रिणपत्य च ॥८६॥
श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीभगवतीनारायण संवादवर्णनं नाम
पट्षिशत्तमोऽध्यायः

# सप्तित्रंशतमोऽध्यायः

### श्रीमहादेवं उवाच-

इति देग्या वचः श्रुत्वा भगवान्मधुसूदनः। प्रिणपत्य मुहुर्भक्त्या हर्षोत्फुल्लविलोचनः ॥१॥ महेशं वचनं प्राह सार्धं कमलयोनिना ॥२॥

## श्रीभगवानुवाच--

देवदेव जगन्नाथ देवी भगवती स्वयम् । यथा प्राह समक्षं ते तत्सवं श्रुतवानिस ॥३॥ इदानीं यत्त्वया कार्यं साहाय्यं मम शङ्कर । तद्दब्रूहि त्वं महेशान वघार्यं तस्य दुमंतेः ॥४॥

### शिव उवाच-

श्रहं वानररूपेण सम्भूय पवनात्मजः।
साहाय्यं ते करिज्यामि यथोचितनरिन्दम ॥५॥
उल्लङ्घ्य सागरं घोरं समन्विष्य च तेऽङ्गनाम्।
प्रीति ते जनिय्ष्यामि सर्वदा मधुसूदन ॥६॥
श्रन्यच्चापि महत्कमं करिष्यामि सुदारुणम्।
त्रैलोक्यदुष्करं विष्णो तय प्रीतिविवर्धनम्॥७॥
मिय लङ्कां प्रविष्टे तु सूक्ष्मवानररूपिणि।
लङ्केश्वरी स्वयं लङ्कां परित्यक्ष्यति निश्चितम्॥॥॥
इति ते यन्मया कार्यं साहाय्यं तः प्रतिश्वतम्।
इति ते यन्मया कार्यं साहाय्यं तः प्रतिश्वतम्।
इति ते यन्मया कार्यं साहाय्यं तः प्रतिश्वतम्।

## धीमहादेव उवाच-

इत्युक्तः शम्भुना विष्णुः स्मृत्वा कमलसम्मवम् । ग्रवैक्षतः महाबाहुईर्षनिभेरमानसः ॥१०॥ ततो ब्रह्मापि विज्ञाय विष्णोरीष्सितमेव हि । प्रहस्य वचनं प्राहः नारायणमनामयम् ॥११॥

### ब्रह्मोवाच-

ग्रहं तव सहायार्थमृक्षयोनौ निजांशतः।
सम्मूतोस्मि पुरा देव महाबलपराक्रमः ॥१२॥
दास्यामि मन्त्रणां तुम्यं शुमां तव हिते रतः ॥१३॥
घर्मः स्वयं तु सञ्जातो लङ्कायां हि विमीषणः।
भ्राता राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः॥१४॥
सोऽपि तं सम्परित्यज्य त्वत्सहायो भविष्यति।
गच्छ मानुषतां देव रक्ष विश्वं चराचरम्॥१४॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवं स मगवान्विष्णुः सम्प्रार्थ्यं परमेश्वरीम्। पृथिच्यां जन्म सम्प्राप्तो राज्ञो गेहे महात्मनः ॥१६॥ स्वयं दशरयस्यैकश्चतुर्धा मुनिसत्तम । रामश्र लक्ष्मग्रास्वेव भरतश्र महाबलः ॥१७॥ शत्रुष्नो रूपसौन्दर्यशालिनस्ते महाबलाः। श्रीरामभरतो तत्र झ्यामी दूर्वादलप्रभी ॥१८॥ लसत्कनकगौराङ्गौ हो तदन्यौ महामते। रामस्यानुगतो नित्यं लक्ष्मणो लक्ष्मणान्वितः ॥१६॥ मरतस्य तु शत्रुघ्नो वाल्याविध महामुने । लक्ष्मीश्रापि समुद्भूय क्षितौ परमसुन्दरी ॥२०॥ स्थित्वा जनकराजस्य गेहे कन्यास्वरूपिशा। तया ब्रह्मा निजांशेन बसूब पृथिवीतले ॥२१॥ ऋक्षयोनौ महाबुद्धिर्जाग्ववानिति विश्रृतः। महेशश्च तथांक्षेन मूत्वा पवननन्दन: ॥२२॥ हनुमानिति विख्यातो महाबलपराक्रमः। किष्किन्यायां स्थितो वीरो मन्त्री वानरमूपतेः ॥२३॥ तथैवाग्ये च त्रिदशा ऋक्षवानररूपतः । संस्थिताः कानने विष्णुं प्रतीक्षन्तो महामते ॥२४॥ श्रीमहाभागवते चपपुराणे श्रीरामावतारचरित्र-वर्णनं नाम सप्तित्रशक्तमोऽध्यायः

# **अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः**

श्रीमहादेव उवाच-

भ्रथ तं रामचन्द्रं च भरतं लक्ष्मएां तथा। शत्रुष्टनं च महाबाहुं वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥१॥ सर्वान्त्रे दीक्षयामास देव्या मन्त्रेग नारद। बमूबुस्तेऽपि चत्वारः सर्वशास्त्रार्यपारगाः ॥२॥ श्रर्थेकदा समागत्य विश्वामित्रो महामुनिः। मखसंरक्षणार्थाय श्रीरामं सहलक्ष्मग्रम् ॥३॥ श्रानयत्स तपोरण्ये सम्प्रार्थ्य पितरं तयोः। तत्र गत्वा महाबाहुस्ताडकां घोरराक्षसीम् ॥४॥ निहत्य च मुनेस्तुष्टादस्त्राणि समवाप ह। ततो गत्वा महारण्ये मखविष्नकरं मुने ॥५॥ सुबाहुमदहत्क्षिप्त्वा वाग्रमेकं महाबलः। श्रपरेरांकबारांन मारीचं युद्धदुर्मंदम् ॥६॥ सागरे प्राक्षिपद्रामः स्वबाहुबलदर्पितः। ततस्तेन मुनीन्द्रेश् सार्धं स रघुनन्दनः ॥७॥ मिथिलां प्रययौ क्षिप्रं विमोच्य ब्रह्मणः सुताम्। ततो जनकराजस्य पुरीं गत्वा महावलः ॥ ८॥ बभञ्ज धनुरत्युयं महेशस्य महामुने। ततः स राजा सन्तुष्टो वृद्धं दशरथं नृपम् ॥६॥ सपुत्रं पुरमानीय महोत्सवपुरःसरम् । तत्सुतेभ्यश्चतुभ्यंश्च चतस्रः कन्यका ददौ ॥१०॥

रामाय प्रवदौ सीतां लक्ष्मणायोमिलां ददौ। मरताय सुतां प्रादान्माण्डवीं मुनिवुङ्गव ॥११॥ शत्रुष्टनाय ददौ कन्यां श्रुतकीर्ति शुमाननाम् । तासां सीता तु सम्प्राप्ता यज्ञमूमिविशोधने ॥१२॥ क्रीमलीरससम्भूता द्वे परे भ्रातृकन्यके ॥१३॥ भ्रयातः परिसङ्गृह्य चत्वारो भ्रातरश्च ते। पित्रा सह ययुः शीघ्रं पुरं प्रति महामते ॥१४॥ पथि तत्र समायातो मार्गवो बलदर्पितः। तस्य सञ्चूणंयामास महादर्पं महाबलः ॥१४॥ ततः पुरं समागत्य रामराज्याभिषेचने। उद्योगमकरोद्राजा सहामात्यैर्महामते ॥१६॥ धत्रामवन्मुनिश्रेष्ठ त्रिदशा विघ्नकारिएाः। ययाचे केकयी तं वै राज्यं पुत्रस्य काररणात् ।।१७।। रामस्य वनवासं च चतुर्दशसमा इति । सत्यसन्धो दशरयस्तस्य तं च वरं ददौ ॥१८॥ तेन राज्यं परित्यज्य सीतया लक्ष्मणेन च। प्रतस्ये दण्डकारण्यं रामः सत्यपराक्रमः ॥१६॥ प्रसम्य पितरौ भक्त्या वसिष्ठं च गुरुं मुने। संध्याय चेतसा देवीं प्रशिपत्य पुनः पुनः ॥२०॥ रावगुस्य वधार्थाय यात्रां चक्रे रघूहहः। दशम्यां शुक्लपक्षस्य इषस्य मुनिसत्तम ॥२१॥ राजा पुत्रवियोगार्ती मुक्तकण्ठो रुरोद ह। सुमन्त्रेणान्वितो रामो रथमारुह्य नारद ॥२२॥ सानुजः सीतया सार्वं स्वपुरान्निर्जगाम सः। पौराश्च शोक्दुःखार्ता श्रनुजम्मुस्तमेव हि ॥२३॥ तांस्त्यक्त्वा तु समागत्य शृङ्गवेरपुरं ततः। सुमन्त्रं सरयं रामो विससजं महामतिः ॥२४॥ तत्र कृत्वा जटा रामो लक्ष्मरहोन समन्वितः। सीतया नावमारुह्य गङ्गामुत्तीयं नारद ॥२५॥ मरद्वाजाश्रमं प्रायाच्चित्रकूटं ततो ययो। राजा दशरथः श्रुत्वा सुमन्त्रस्य मुखान्मुने ॥२६॥

वनप्रवेशं रामस्य दुःखात्प्राराान्मुमोच ह। मरतस्तु समागत्य मातुलस्य गृहात्ततः ॥२७॥ कृत्वोध्वंदैहिकं राज्ञो मातरं भत्संयन्मुहुः। सामात्यः सानुजः प्रायाद्रामचन्द्रस्य सन्निधिम् ॥२८॥ स तन्निवर्तने यत्नमकरोद्भरतस्तदा । तदनाहत्य रामोऽगाद्देवनार्यस्य सिद्धये ॥२६॥ सुघोरं दण्डकारण्यं सान्त्वयन्भरतं मुहुः। ततस्तदाज्ञया सोऽपि भरतो विनिवृत्तितः ॥३०॥ सानुजः संस्थितो नन्द्रिग्रामे परिजनैवृतः। मूमिशायी जटाधारी राजभोगविवर्जितः ॥३१॥ चिन्तयन् चेतसा रामं चतुर्दञ्चसमा मुने। प्रतीक्ष्य रामचन्द्रस्य राज्ये प्रत्यागमं पुनः ॥३२॥ रामस्तु दण्डकारण्ये विराधं घोररूपिराम् । हत्वा राक्षसनाशाय कियत्कालमुवास ह।।३३॥ निर्माय पर्णशालां तु पञ्चवटचां महामते ॥३४॥ तत्र शूर्यग्राखानाम्नी राक्षसी कामरूपिग्गी। समेत्य राघवं कर्तुं पतिमैच्छत्स्मरातुरा ।।३५।। तां ज्ञात्वा राक्षसीं दुष्टां लक्ष्मणो भ्रातृशासनात्। चिच्छेद कर्गौ नासां च खड्गेन मुनिपुङ्गव ॥३६॥ ततः सा रुदती गत्वा भ्रातरी खरदूवरारी। उवाच वचनं क्रुद्धा राक्षसी भीमरूपिए।।।३७।।

### शूर्पेगाकोवाच--

ग्रयोध्याधिपतिः श्रीमात् रामो भात्रा सह स्वयम् । ग्रागतो दण्डकारण्ये श्यामो दूर्वादलप्रमः ॥३८॥ तस्याङ्गनापि तेनैव साधं तत्र समागता । सा यथा रूपसौन्दर्यशालिनी न तथा क्वचित् ॥३६॥ स्वगं मत्यं च पाताले कैश्चिद्दृष्टं न च श्रुतम् । त्वदर्थं तामानयन्त्या भ्राता तस्यानुजो मम ॥४०॥ चिच्छेद कर्गों नासां च तेन याता त्वदन्तिकम् ॥४१॥ श्रीमहादेव खवाच---

इति तस्या वचः श्रुत्वा राक्षसी खरदूषस्रो। राक्षसानां परिवृतौ चतुर्वशसहस्रकैः ॥४२॥ जग्मतुः कानने तत्र यत्रास्ते रघुनन्दनः। तान् जघान शरवाते रामचन्द्रः समागतान् ॥४३॥ ततः शूर्पण्खा गत्वा लङ्कायां शोकविह्नला। वृत्तान्तं कथयामास रावणाय महामते ॥४४॥ स तस्या वचनं श्रुत्वा सीताया रूपमुत्तमम् । गुण्ठितः कालपाशेन तां हर्तुं मतिमादवे ।।४५।। ततः सहायं कृत्वा तु मारीचं ताडकामुतम्। तां हर्तुकामः प्रययो काननं तं स रावगाः ॥४६॥ मारीचस्तु विनिश्चित्य श्रीर।मान्मृत्युमात्मनः । मायास्वर्णमृगो भूत्वाऽनयद्रामं सुदूरतः ॥ ६७॥ रामस्तं प्राहिराोद्बारां तेन विद्धः स राक्षसः। पपात घरणीपुष्ठे लक्ष्मणेति वदन्मुने ॥४८॥ तन्मत्वा रामचन्द्रस्य माषितं जनकात्मजा। सद्यः प्रस्थापयामास रामं प्रति च लक्ष्मण्यम् ॥४६॥ एतस्मिननतरे सोऽपि समागत्य दशाननः। बहार जानकीं लक्ष्मीदेव्या मूर्त्यन्तरं बलात् ॥५०॥ तदैव मस्मसात्कतु समर्थापि सुरेश्वरी। नाकरोत्प्राचिता यस्माद्देवीरूपेशा सा सदा ॥५१॥ रक्षसा नीयमानां तां जटायुः पक्षिपुङ्गवः। त्रातुकामोऽकरोद्युद्धं रावणेन दुरात्मना ।।५२।। स तस्य पक्षी छित्त्वा तां बलाद्राक्षसपुङ्गवः। गृहीत्वा प्रययो लङ्कां रात्रौ देविवसत्तम ॥५३॥ मशोककानने रम्ये स्थापयामास तां सतीम्। न षांबतुममूच्छक्तो ज्वलदिग्नसमप्रमाम् ।।५४॥ एवं मगवती देवी मवकाले शुमप्रदा । ंस्वयं लङ्केश्वरी देवी ह्यन्तर्धातुं मनो दघे ॥५५॥

श्रीमहाभागवते उपपुराग्णे श्रीजानकीहरण् नामाष्टित्रशत्तामोऽध्यायः

# एकोनचरवारिंशत्तमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

रामस्तु हत्वा मारीचं लक्ष्म होन समन्वितः । श्रागत्य पर्णशालायां नावश्यत्तत्र जानकीम् ॥१॥ बभ्राम कानने तत्र हदन् सीतामनुस्मरन्। तत्र हष्ट्वा पतङ्गेशं जटायुं छिन्नपक्षतिम् ॥२॥ सोतापहारिणं मत्वा हन्तुकामोऽन्तिकं ययौ। ततस्तमपि विज्ञाय सखायं पितुरात्मनः ॥३॥ न प्राहिणोच्छरं तत्र रामः सत्यपराक्रमः । ततः स उक्ता रामाय रावणेन हृतां प्रियाम् ॥४॥ परित्यज्य दिवं प्रायात्त्रार्णान् रामस्य पश्यतः । ततस्तमपि दग्ध्वा च कानने तत्र राघवः ॥५॥ हत्वा कबन्धं प्रययाव्ध्यमूकं महामते। यत्र वालोभयादास्ते सुग्रीवः सूर्यनन्दनः ॥६॥ हनुमत्प्रमुखैर्वीरंश्चतुर्भिमंन्त्रिसत्तमैः। तत्र सख्यं स कृत्वा तु सुग्रीवेग् महात्मना ॥७॥ निहत्य समरे वीरं वालिनं मीमविकमम्। राज्यामिषेचनं चक्रे सुग्रीवस्य महामते ॥६॥ ततो व्यतीत्य वर्षां स स्थित्वा माल्यवित प्रभुः। श्रानाय्य वानरं सैन्यं विपुलं मुनिसत्तम ॥६॥ सीतान्वेषराकार्यार्थं दूतान् प्रास्थापयद्भुवि । चतुर्दिक्षु ययुस्तेऽपि सीतान्वेषशातत्पराः ॥१०॥ तत्र याता दिशं यामी हनूमदङ्गदादयः। जाम्बवत्प्रमुखाश्चापि महाबलपराक्रमाः ॥११॥ ते सम्पातिमुखाङ्कृत्वा सविशेषं महामते। समुद्रलञ्जनायाशु मन्त्रयामासुरेव हि ॥१२॥ श्रयक्षाधिपतेर्वाक्याद्धनुमान्भीमविक्रमः । उल्लङ्क्य सागरं घोरं शतयोजनविस्तृतम् ॥१३॥ सायं प्रविक्य लङ्कायां रात्रौ च व्यचरत्पुरीम्। ब्रन्वेषयञ्जनकजां सप्तरात्राशि मारुतिः ॥१४॥

प्रशोकविनकामध्ये तां ददशं शुमाननाम् ।
ततिश्रिकीर्षुरत्यन्तं दुष्करं कमं मारुतिः ।।१५॥
सस्मार पूर्ववृत्तान्तं देव्या युद्धं कृतं पुरा ।
तत ग्रारुह्य वृक्षाग्रं देव्या मन्दिरमद्भुतम् ॥१६॥
दिह्मुदिक्षु सर्वत्र स हष्टि प्राहिग्गोत्तदा ।
तथापश्यस्स ऐशान्यां मन्दिरं सुमनोहरम् ॥१७॥
मित्रिमाणिक्यरचितं शुद्धहेमपरिष्कृतम् ।
सिहध्वजं च तस्याग्रे हष्ट्वा पवननन्दनः ॥१८॥
वकार निश्चयं देव्या मन्दिरं चैतदेव हि ।
ततस्तन्मन्दिरद्वारं गत्वाऽपश्यत्सुरेश्वरीम् ॥१६॥
नृत्यन्तीं प्रहमन्तीं च सहितां योगिनीगग्यैः ।
तां प्रगम्य महादेवीं प्रावृत्य पवनात्मजः ॥२०॥
उवाच त्रिजगद्वन्द्यां मक्त्या परमया युतः ॥२१॥

बुनुमानुबाच-

वित प्रसीव विश्वेशि रामस्यानुचरोऽस्म्यहम् ।
प्रान्वेष्टुं जानकीं लक्ष्मीं लङ्कायां समुपागतः ॥२२॥
त्वयंव प्रेरितो विष्णुमंनुजत्वमुपागमत् ।
ववायं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥२३॥
शिवोऽहमपि सम्भूय वानरोऽत्र समागतः ।
कतुं रामस्य साहाय्यं तवाज्ञावशतः शिवे ॥२४॥
त्वयंवैतत्पुरा प्रोक्तं लङ्कायामागते त्विय ।
संत्यन्य नगरीमेनां प्रस्थास्ये स्वनिवेशनम् ॥२५॥
तस्मास्यज पुरीमेनां रावणं सुदुरासदम् ।
पातयस्य महावेवि रक्ष विश्वं चराचरम् ॥२६॥

श्रीदेव्युवाच--

सीतावमाननेनापि रुष्टाहं यानरषंम ।
लङ्कात्यागर्मातं पूर्वमकाषं पुरुषषंम ॥२७॥
त्वद्वाक्यापेक्षयाद्यापि स्थिताहं रावरणालये ।
त्यजाम्येतां पुरीं लङ्कां त्वयोक्ता कपिपुङ्गव ॥२८॥

श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा सा महादेवी लङ्कां त्यक्त्वा महेदवरी। प्रन्तर्वघे मुनिश्रेष्ठ सहसा तस्य परयतः ॥२१॥

ततो बभञ्ज गहनं राक्षसेन्द्रेण पालितम्। म्रशोकवृक्षसङ्घातं माहतिः क्रोवपूर्विछतः ॥३०॥ तच्छ्रुत्वा रावणः क्रोधाद्राक्षसान्सुबहूंस्तदा । श्रक्षाह्वं तनयं चापि प्रेवयामास नारद ॥३१॥ र्तं जघान महाबाहुर्हनुमान् सुमहाबलः। वृक्षेराताङच समरे स्वयमुत्पाटितैर्वलात् ॥३२॥ ततो विरूपं तं कतुँ रावराो राक्षसाधिपः। लाङ्गूलं वाससा बद्ध्वा दत्त्वा विह्न स दीपयत् ॥३३॥ ततः स मारुतिर्वीरो विह्नना तेन नारद्। लङ्कां दग्व्वा समुल्लङ्क्ष्य पुनस्तं सरितां पतिम् ॥३४॥ सम्प्राप तीरं यत्रैव सन्ति तेऽप्यङ्गदादयः। ततश्च समुपागम्य जाम्बुवत्त्रमुखेवृतः ॥३५॥ भुक्त्वा मधुवनं राज्ञो ययौ रामस्य सन्तिधिम्। तं हब्ट्वा रामचन्द्रस्तु दूरतो मुनिसत्तम ॥३६॥ पप्रच्छ जानकीं चाथ हनुमांस्तुष्टमानसः । ततः सर्वे यथावृत्तं राघवाय न्यवेदयत् ॥३७॥ ततः स राघवश्चापि समस्तैर्वानरेवृतः। दशम्यां शुक्लपक्षस्य श्रावरा मासि निर्ययौ ॥३८॥ वधार्थं राक्षसेन्द्रस्य रावग्गस्य महामते । स्थितः परिवृतः सर्वेः ससैन्यैर्वानरर्षभैः ॥३६॥ एतस्मिन्नेव काले तु रावगो राक्षसाधिपः। श्राह्य मन्त्रिणः सर्वान्मन्त्राय समुपाविशत् ॥४०॥ तत्रोवाच महाबुद्धिः सर्वमन्त्रविदां वरः। बिभीषणो दशास्यं तु वारयनु सर्वतो रणे ॥४१॥ सीतां त्यक्तुं मुहुः प्राह राघवस्य पराक्रमम्। तच्छ्रुत्वा रावणः क्रुद्धस्तं पदाऽताडयन्मुने ॥४२॥ ततः कृद्धः स्वयं धर्मस्वरूपोऽयं विभीषगाः। चतुर्मिर्मन्त्रिभिः प्रायाद्रामचन्द्रस्य सन्निधिम् ॥४३॥

श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे रावग्गमन्त्रगावंग्गंनं नामैकोनचत्वारिशत्तमोऽज्यायः

# चःवारिंशतमोऽध्यायः

# भीमहादेव उवाच-

विमीषणमञेषेग ज्ञात्वा तु शरगायिनम्। सस्यं कृत्वा महाबाहुर्लङ्काराज्येऽभ्यषेचयत् ॥१॥ ततस्तितीर्वुजंलिंघ रामस्तं वानराधिपम्। सुग्रीवं यचनं प्राह जिज्ञासुर्वेलविकमम् ॥२॥ स ब्राह मगवंस्त्वं तु मा चिन्तां कर्तुमहंसि । समुद्रं शोषियष्यामि सेतुं चोत्पाटच भूधरान् ॥३॥ रचियव्ये महासिन्घौ तेन पारं गिमव्यसि। तच्छ्रुत्वा सम्प्रहृष्टात्मा रामः सत्यपराक्रमः ॥४॥ चक्रे जलनिधि घोरं स्वयंस्वीकृतबन्धनम्। ततः सुग्रीववचनादुत्पाटचोत्पाटच भूधरान् ॥५॥ रचयामास जलघौ सेतुं मयसुतो नलः। बार्भ्य पौर्णमास्यां तु श्रावण्यां मुनिसत्तम ॥६॥ यामद्वयेन वै सेतुं सागरे वानरर्षमः। . बबन्ध मूनिशार्द्ल सर्वलोकसुदुष्करम् ॥७॥ ततस्तु रावराः श्रुत्वा सेतुवन्धं महाम्बुधौ । मयं मोहं च सम्प्राप्य चकम्पे च मुहुर्म्हुः ॥८॥ ततः परिवृतो रामो वानरैश्च महाबलेः। कोटिलक्षेमीहाबाहुर्लक्ष्मरहेन समन्वितः ॥६॥ त्रयोदस्यां तु कृष्णायां लङ्कां प्राप महामते। वेष्टिता वानरेलंङ्का समन्ताव्मीमविक्रमैः ॥१०॥ जले स्थले च प्राकारे वृक्षेषु गृहमध्यतः । चत्वरेषु गोपुरेषु वनेष्पवनेषु च ॥११॥ नासीद्वानरशून्यं तु स्थलं किञ्चन्महामते। ततो युपुत्सुर्भगवान् चिन्तयामास चेतसा ॥१२॥

पूजार्थं मगवत्यास्तु लङ्काविजयहेतवे। म्रकालेऽहं महादेवीं पूजयामि सुरेश्वरीम् ॥१३॥ निद्रिता त्रिजगन्माता साम्प्रतं दक्षिणायने। एवं विचिन्त्य भगवान् रामो नारायगोऽब्ययः ॥१४॥ चकार बुद्धि तां यष्टुं पितृरूपां सनातनीम्। सैव देवी महामाया पक्षेऽस्मिन वित्रक्षिणी।।१५॥ प्रवृत्तोऽपरपक्षक्व प्रतिपत्तिथिरप्यतः। **प्रदारम्य महादेवीं पितृरूपां जयप्रदाम् ॥१६॥** पार्वणेनैव विधिना यावहर्शिदने दिने। सम्पूज्य समरे योत्स्ये शत्रुगां निधनाय व ॥१७॥ एवं निश्चित्य सनसा लङ्कायां प्राह सादरः। करिष्ये पार्वग्रश्राद्धमपराह्वेऽद्य मक्तितः ॥१८॥ ततस्तु प्रतियोत्स्यामि समरे राक्षसाधिपम् । तच्छ्रुत्वा सर्व एवाहुर्वानरा रघुवंशजम् ॥१६॥ मक्त्या पूजय सद्मावैः पितृन् विधिविदां वर। जयार्थं समरे देव विघानज्ञस्त्वमेव हि ॥२०॥ ततः प्रवृत्ते काले तु रामः सत्यपराक्रमः। चकार पार्वणश्राद्धं देवीं सम्मान्य चेतसा ॥२१॥ तस्मिन्नेव दिने युद्धमारब्धं राक्षसैः सह। पश्चिमां दिशमाकम्य तमसाप्ते दिवाकरे ॥२२॥ उद्योगो रामचन्द्रस्य रावर्णस्य च संयुगे। याहशोऽभूत्तथा कश्चिन्न हष्टो न श्रुतोऽपि वा ॥२३॥ रावगः प्रेषयामास चतुरङ्गवलान्वितम् । म्रकम्पनं महावीरमक्षौहिण्या तु सेनया ॥२४॥ प्रथमेऽहनि युद्धार्थं तं तस्मिन् दिवसे मुने । मारुतिः समरे कृद्धः प्राहिगोद्यमसादनम् ॥२५॥ एवं मक्त्या राघवस्तु श्राद्धं कृत्वा दिने दिने। . प्रीग्यन्परमेशानीं पातयामास राक्षसान् ॥२६॥ निहते कम्पनास्ये तु घूम्राक्षः सेनया वृतः। दज्ञाननाज्ञयाऽऽगत्य प्राकरोद्युद्धमुल्बराम् ॥२७॥

तं जघान रएो वीरं द्वितीयेऽहनि राघवः। तयान्येषु सुघोरेषु निहतेषु महाहवे ॥२८॥ मातुलो राक्षसेन्द्रस्य प्रहस्तो युद्धमाययौ । रात्री सममवद्युद्धं तेन साधं दुरासदम् ॥२६॥ सुरासुरनराएां च दैत्यानां भयदायकम्। तस्य नादेन घोरेग कम्पितास्त्रिदशेश्वराः ॥३०॥ युद्धसंदर्शनं त्यवःवा दिगन्तं समुपागमन् । एवं तमपि दुर्घर्षं तस्मिन् रात्री महाबलम् ॥३१॥ समरे पातयामास शेषयामे महामतिः। तच्चत्वा राक्षसेन्द्रोऽपि हरोव बहुदुःखितः ॥३२॥ तं सान्त्वयन्ययौ युद्धे मेघनादः प्रतापवान् । ग्रतकितः समागत्य रात्री गगनमास्थितः ॥३३॥ घोरेल नागपाशेन स बबन्ध रघूत्तमौ। समस्तैविनरैः सार्वं मल्लुकेश्च महामते ॥३४॥ मोहयन्मायया वीरो राक्षसेन्द्रसमो बली। विमीषराः समागत्य ततस्तु रघुनन्दनम् ॥३४॥ बोधयामास रात्रौ स तस्मिन्नेव क्षर्णे पुनः। ततः प्रबुद्धो मगवान्त्रीतः परममक्तितः ॥३६॥ सस्मार देवीं शर्वाणीं महामयविनाशिनीम । तत श्रागत्य गरुडो मोचयामास बन्धनातु ॥३७॥ मक्षन् पाशं महाघोरं राघवौ सह सैनिकै: ॥३८॥ ततः प्रभाते तच्छ्रुत्वा रावणः स्वयमागतः । म्रकरोत्तुमुलं युद्धं सर्वलोकभयावहम् ॥३६॥ रावएां समरे वीक्ष्य कालान्तकयमोपमम्। समकम्पन्त सर्वे तु वानरा मयमोहिताः ॥४०॥ ग्रमवत्मुमहद्युद्धं रामेण च महात्मना । तस्मिन्नपातिता बीरा दशकोटिसहस्रशः ॥४१॥ ग्रय तं समरे कृद्धो रामी राजीवलोचनः। निक्षिष्य शरजालानि छावयामास वें मुने ॥४२॥ ग्रानीय गिरिशृङ्गाणि कोटयो वानरा ग्रपि। चिक्तिपुः समरे तस्य रथोपरि दुरात्मनः ॥४३॥

वृक्षैः शालिप्रयालाद्यस्तयान्यैर्वनजैरिं । ताडितः समरे वीरो महापर्वतसन्निमः ॥४४॥ हरूमदङ्गदाद्येश्व महात्रलवलीमुखैः। प्रक्षिप्तैः पर्वतैश्चापि शतशोऽय सहस्रशः ॥ ६५॥ बसूव रावणो युद्धे विरथो मुनियुङ्गव ॥४६॥ प्रहसन्ती रखे वीरी चन्द्रसूर्यसमप्रभी। भ्रातरौ राघवी सङ्ख्ये महावलपराक्रमौ ॥४७॥ धनुरुद्यम्य वेगेन यमदण्डोपमैः शरैः। छादयामासतुर्वीरी रावर्ण युद्धदुर्मदम् ॥४८॥ कपीनां किलकिलाज्ञब्दैर्धनुषां च विनिःस्वनैः। रथनेमिस्वनैरपि ॥४६॥ रक्षसां घोरज्ञब्दैश्च गजानां वृंहितैस्तद्वद्वाजिनामपि हेषितैः। श्रकालप्रलयं सर्वे मेनिरे प्राणिनो मुने ॥४०॥ श्राच्छादितश्च सममूत्समरे राक्षसाधिपः। प्रक्षिप्तेर्वाणसङ्बैश्च पर्वतेश्च महत्तरैः ॥५/॥ ततः सन्त्यज्य समरं रावणो मयविह्वलः। प्रविवेश पुरीं रम्यां सङ्ग्रामे क्षतविक्षतः ॥५२॥ इति श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे रावगायुद्धभङ्गवर्गानं नाम चत्वारिशत्तमोऽघ्यायः

# एकचरवारिंशत्तमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

एवं पराजितः सङ्ख्ये रावणो राक्षसाधियः । बोधयामास युद्धार्थं कुम्मकर्णं महावलम् ।११॥ कोटीनां पञ्चिमलंक्षे राक्षसैः परिवारितः । स कुम्मकर्णः समरे समसज्जत दुर्जयः ॥२॥ एतस्मिन्नत्तरे देवा भीताः सर्वे महामते । मन्त्रगणार्थं महाबुद्धिः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥३॥ बह्यारणमागतं वीक्ष्य सहितं सर्वदेवतेः । सम्यूज्य वचनं प्राह भगवान्युरुषोऽन्ययः ॥४॥

श्रीराम उवाच-

कयं जयेऽहं सङ्ग्रामे राक्षसान्युद्धदुर्मदात् ।
रावराप्रमुखान्वीरान्महावलपराक्षमात् ॥१॥
तन्मे वद पुरश्रेष्ठ भयं मे जायते महत् ।
रावरास्य यथा सङ्ख्ये तं बाहुबलिकसम् ॥६॥
धनुमूतोऽस्मि बहुघा जगत्प्लवनकारराम् ।
तथा कस्यापि नो मन्ये विद्यते भुवनत्रये ॥७॥
साम्प्रतं श्रूयते तस्य श्राता राक्षसर्युङ्गवः ।
समायास्यति सङ्ग्रामे महाबलपराक्षमः ॥६॥
कोटीनां पञ्चभिलंक्षे राक्षसं परिवारितः ।
स योत्स्यति मया सार्वं श्रातुः साहाय्यकाररात् ॥६॥
विमोषरामुखाच्छ्रुत्वा तस्यापि च पराक्षमम् ।
भीतोऽस्मि साम्प्रतं बूहि यथैतान् समरे जये ॥१०॥

धीमहादेव उवाच--

इत्युक्तो रामचन्द्रेण ब्रह्मा लोकपितामहः। उवाच सान्त्वयन् रामं सर्वलोकस्य पश्यतः॥११॥

षद्योवाच--

सर्वं जानासि राजेन्द्र तथापि कमलापते।

यत्पृच्छसि जगन्नाथ जयार्थं समरे भृखु ॥१२॥

त्रैलोक्यजननी देवी ब्रह्मछ्पा सनातनी।

कात्यायनी तवोपास्या महामयनिवारिग्गी ॥१२॥

जयदा सर्वंलोकानां या स्वयं चापराजिता।

तां प्रार्थंय महावाहो दुर्गां सङ्कटतारिग्गीम् ॥१४॥

विना प्रसन्नतां तस्याः समरे शत्रुसूदन।

न विजेतुं समर्थोऽसि रावग्गादीन्महावलान् ॥१५॥

यन्नाम संस्मरन् शम्भुः पिवन् हालाहलं परम्।

विजित्य मृत्युं लोकेऽस्मिन्नाम्ना मृत्युङ्जयोऽमवत् ॥१६॥

तां प्रसाद्य रघुश्रेष्ठ जय लङ्कां महामते।

दुष्टप्रगाशिनी देवसभाषि च जयप्रदा॥१७॥

सम्प्रतं वा पूजितव्या च साम्प्रतं सा त्वया ध्रुवम् ।
सङ्ग्रामे जयलामाय जगतो रक्षणाय च ॥१८॥
चण्डिकायां परा मिक्तिविद्यते रावणस्य हि ।
कस्तं विजेतुं शक्तोऽत्र देव्या हिंद्य विना प्रमो ॥१६॥
उक्तं चापि तयैवैतत्पुरा तुभ्यं महात्मने ।
समक्षं देवदेवस्य मम चापि महामते ॥२०॥
श्रिप जानासि तत्सवं स्वयं त्वं मधुसूदन ।
तथापि तव वक्ष्यामि यत्पृष्टो जयकारणम् ॥२१॥
श्रीमहाभागवते उपपुराणे ब्रह्मरामचन्द्रयोमंन्त्रवर्णनं
नामैकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः

# द्विचत्वारिंशतमोध्यायः

श्रीमहादेव उवाच--

ततः स भगवान्ब्रह्मा श्रीरामाय महात्मने । संक्षेपात्पुर्वेवृत्तान्तं कथितुं सम्प्रचक्रमे ॥१॥

ब्रह्मोवाच —

मगवन्तस्य दुष्टस्य वधार्थं प्राथितो यदा ।

मया त्वं मगवन् विष्णो नृषु जन्मपरिग्रहे ॥२॥

तदा त्वमस्य रक्षायं देवीं ज्ञात्वा व्यवस्थिताम् ।

तस्याः सम्प्रार्थनार्थाय कंलासमगमः स्वयम् ॥३॥

प्रहं तथा महेशश्च सहितौ चागतौ ततः ।

एतस्यंव वधार्थाय त्वदनुग्रहहेतवे ॥४॥

ततस्त्वया महादेवी प्रिणिपत्य मुहुर्मुहुः ।

उक्तमेतद्वचो देवि प्रसन्ना भव मे शिवे ॥४॥

रावणस्य वधार्थाय मानुषत्वं बजाम्यहम् ।

प्रााथितस्त्रिदशैः सर्वेबंह्यणा च विशेषतः ॥६॥

त्वं तस्य वरदा नित्यं मिनतस्तस्य दृढां त्विय ।

तत्क्यं पातियिष्यामि समरे तं महाबलम् ॥७॥

इति वाक्यं तथान्यच्च त्वयोक्तं विस्तरं तदा। तच्छुत्वा सा यथा प्राह तच्च राम निवोध मे ॥८॥

श्रीदेव्युवाच-

त्वयाहं स्मरणीया तु सङ्ग्रामे सर्वदा तदा।
यदा योत्स्यसि लङ्केशं त्वं मायामनुजाकृतिः ॥६॥
ततस्त्वां नैव मेत्स्यन्ति बाणा श्रिप सुदारुणाः।
न मोतिर्भविता वापि हष्ट्वा तेषां पराक्रमम् ॥१०॥
कृत्वा च विधिवत्पूजामकाले मम तत्र वै।
विजेध्यसि रणे वीर रावणं मत्प्रसादतः ॥११॥

#### ब्रह्मोवाच-

तरमाद्राम महाबाहो जेतुकामस्तु रावणम् ।
स्मरन्युव्यस्व सङ्ग्रामे देवीं तां जयदायिनीम् ॥१२॥
गुरुस्ते मम पुत्रस्तु वसिष्ठो मुनिसत्तम ।
यं मन्त्रं दत्तवांस्तस्यास्तं संस्मृत्य महारणे ॥१३॥
कृत्वा युद्धं राक्षसेन्द्रं सबन्धं जहि राघव ।
पूजायं च महादेव्या यतस्व रघुनन्दन ॥१४॥
तस्या विना प्रसादेन न जेष्यसि कथञ्चन ।
प्रवृत्ते गुक्लपक्षे तु रावणस्तां मुरेश्वरीम् ॥१५॥
पूजयेद्यदि नो मृत्युस्तदा तस्य मविष्यति ।
तस्मादिस्मन्नकालेऽपि तस्यास्तु परिपूजने ॥१६॥
यतस्वैषां राक्षसानां नाजनाय रघूद्वह ॥१७॥

## श्रीमहादेव उवाच---

इति तस्य वचः श्रृत्वा श्रीरामः प्रत्युवाच तम् । विज्ञानन्नपि तत्सर्वं लोकानामुपकारकम् ॥१८॥

#### भीराम उवाच--

सत्यं जयप्रदा देवी संव साक्षात्परात्परा।
स्मतंव्या पूजितव्या च सङ्ग्रामे जयमिच्छता ॥१६॥
किन्तु नायं स कालो हि यत्र देवाचंनाविधिः।
निद्रिता च महादेवी सम्प्राप्तं त्रिदशेश्वरी ॥२०॥
विशेषतः कृष्णपक्षो नायं शुक्लः पितामह।
कषमत्र महादेवीमप्रबुद्धां प्रपूजये ॥२१॥

#### ब्रह्मोवाच--

श्रहं तां बोधियध्यामि युद्धे तव जयाय वै। वधार राक्षपेन्द्रस्यामङ्गलस्य दुरात्मनः ॥२२॥ श्रकालेऽपि महादेवीं पूजियध्यति राघव। विजेष्यति रणे अत्रृत् मा विन्तां कर्तुमहैसि ॥२३॥ श्रीराम जवाच—

> मद्रं ब्रह्मत् विसष्ठस्ते तनयो मे गुरुः स्वयम् । पिता तस्य मवानेव जगतां च पितामहः ॥२४॥ श्रतस्त्वं मे गुरुदेंव पूजियध्यामि चिण्डकाम् । श्रहं तु समराशक्तो न स्वयं जेतुमृत्सहे ॥२५॥ किन्तु देव्याः प्रसादेन रावणं जेतुमृत्सहे । सोऽपि चेत्पूजयदेवं शुक्लपक्षे सुरेश्वरीम् ॥२६॥ ददाति यदि तस्मै वा सुप्रसन्ना वरं स्वयम् । तत्कयं पातयिष्यामि संग्रामे मीमविकमम् ॥२७॥

## ब्रह्मोवाच-

तयोक्तं पूर्वमेवैतदवश्यं तव हस्ततः। मविष्यति रणे मृत्युस्तस्य तत्र न संजयः ॥२८॥ त्वया सम्पूजिता देवी यदि भूयोऽपि तद्वरम्। ददाति समरे राम ततस्ते विजयो ध्रुवम् ॥२६॥ स पापात्मा यदा सीतां साक्षाल्लक्ष्मीं पतिव्रताम्। रिरंसुरानयामास तस्या मूर्त्यन्तरं बलात् ॥३०॥ तदा सैव विनाशाय तस्य दुष्टविचेतसः। रुष्टा विपत्स्वरूपेगा प्रविवेश पुरीं स्वयम् ॥३१॥ यत्र धर्ममितः शान्तिस्तत्र श्रीः कान्तिरेव च। ग्रधर्मी यत्र सा तत्र विपद्रपा स्वयं शिवा ॥३२॥ ग्रहंकृतिवशाद्यो हि कुरुते धर्महेलनम्। दर्पोपशमनी तस्य सैव देवी महामते. ॥३३॥ ष्प्रत्रेतच्छ् य वध्यामि सेतिहासं रधूढह। यथा संमाषितं देव्या स्वयमेव ममाग्रतः ॥३४॥ यथा महेश्वरो देवः पञ्चवक्त्रो महामतिः। यथाहमपि पञ्चास्यः पूर्वमासं रघूत्तम ॥३५॥

तत्रीकदा त्वहंकारवशाच्छंभुमहं पुरा। भ्रवोचमिप संक्रोधसम्भूतं रघुनन्दन ॥३६॥ तच्छ्रुत्वा स महादेवः पञ्चमं मे शिरस्ततः। प्रचिच्छेद महाकोषात्तत्का एगादेव पश्यतः ॥३७॥ ततोऽहं चतुरास्यः सन्नेकदा तां सुरोत्तमाम्। प्रएन्तुं तां पुरं पूर्वमगमं सह विष्युना ॥३८॥ महारुद्रस्तु तत्रैव प्रशान्तुं तां महामते । महादुर्गा समायातस्तस्मिन्नेच क्षणे प्रभुः ॥३६॥ एवं तत्र त्वहं ब्रह्मा महाविष्णुर्महेश्वरः। राम महादुर्गासमीपतः ॥४०॥ समवेतास्त्रयो एतस्मिन्नेव कालेऽहं तां प्रएाम्य महामते। श्रवोचं त्रिदशेशानीं तस्य शम्भोः समीपतः ॥४१॥ स्वदनुप्रहदर्पेग मातः शम्भुरयं मम। विच्छेद पञ्चमं वक्त्रं निगृह्णन् सुरसंसदि ॥४२॥ मया किमपराद्धं वा कथं वा मच्छिरः शिवः। प्रविच्छेद जगन्मातस्त्रिदशेश्वरवन्दिते ॥४३॥ इति मे वचनं श्रुत्वा ततः सा जगदम्बिका। मामाह वचनं चेदं सुचारमुखपङ्कजा ॥४४॥

## श्रीदेव्युवाच--

वत्स जानीहि कर्माणि शुमसंसूचकानि च ।
तथैवाशुममोगानां सूचकानि च तानि वै ॥४४॥
शुमानामशुमानां हि कर्मणां पद्मसम्मव ।
फलप्रदाहमेवैका स्वतन्त्रास्मि न चापरः ॥४६॥
यो यथा कुरुते कर्म शुमं वाष्यशुमं तथा ।
तथा फलं मवेत्तस्य नान्यथा तु कदावन ॥४७॥
न तत्र विद्यते कश्चिदप्रियो वा प्रियोऽथ वा ।
प्रवश्यं स्वकृतं कर्म भुङ्क्ते तत्र न संशयः ॥४६॥
रन्तुं सन्ध्यां स्वतनयां हृष्ट्चा कामेन मोहितः ।
प्रकरोद्यविमप्रायं तस्मात्तत्फलमाप्तवान् ॥४६॥
शम्मोः क्रोवस्त्यान्यच्च निमित्तं केवलं विधे ।
वस्तुनः कर्मणस्तस्य फलमेतत्सुनिश्चितम् ॥५०॥

यस्तु स्वतनयां हष्ट्वा क्रियते कामचिन्तनम् । शिरिव्छन्नं मधेतस्य मित्व्छावश्वतो विधे ॥११॥ तस्मात् ते मयंवैतिच्छरिक्छन्नं महामते । ग्रिष्ठित्वा त्रिशूलं को दोवस्तत्र शिवस्य तु ॥१२॥ श्रुवमेतिद्वजानीहि धर्माधर्मविरोधिनाम् । श्रहमेव नियन्त्री च नान्योऽस्तीह जगत्त्रये ॥१३॥ ब्रह्मंक्ते पञ्चमं वक्त्रं कित्यतो हब्यवाहनः । तिस्मन्हुते सुराः सर्वे तृष्तिमायान्ति शाश्वतीम् ॥१४॥

## ब्रह्मोवाच ---

ततस्तु त्रिजगद्धात्रीं त्रय एव मुरोत्तमाः। प्रराम्य दण्डवद्भूमौ तुष्टुवुर्भक्तिसंयुताः॥५५॥

## ब्रह्मविष्णुशिवा ऊचुः—

उत्पन्नाः पुरुषास्त्रयस्तव सुता ब्रह्मेशनारायणा जानीमो महिमानमेव नहि ते प्राचीनमत्यद्दभुतम् । मूयोऽप्येतदचिन्त्यरूपमहिमैश्वर्यादिमिः प्रोज्भिताः स्तोष्यामः कथमेव देवि जगतां धात्रि प्रसीदेश्वरि ।।५६॥

#### शिव उवाच-

संघतुँ शिरसा सुरेशि पदयो रेणूनहं मितितो गङ्गायां न्यपतन् कियन्त इति ते सालोक्यसम्पादिनीम् । यस्यास्ते पदपद्मरेणुमहिमाप्येतादृशस्तां कथं स्तोक्ये त्वां स्वगुणाः प्रपाहि जगतां घात्रि प्रसीदाम्बिके ॥५७॥ देवि त्वत्पदपङ्काजं हृदि हृतं तेनैव दत्तेन वै जित्वा मृत्युमशेषलोकमयदं तत्कालकूटं बलात् । पीतं यन्नवनीतवत्स हि गले चाद्यापि संराजते दोम्ताजम्बुनिमं सुरेशि जगतां धात्रि प्रसीदाम्बिके ॥५८॥

## विष्णुरुवाच---

यत्राव्यौ भुजगेश्वरस्य क्षिरित शश्वच्छियिष्येम्बिके लक्ष्मीवाण्यनुमोदितास्तनुघटस्यन्दैकिबन्दू-द्भवः । सोऽप्यन्तनं विदंस्तवापि सुतरां त्वां वा शिवे यत्नतः स्तोष्येऽहं स्वगुरोन पाहि जगतां घात्रि प्रसोदाम्बिके ॥५९॥ त्वं सूक्ष्मा प्रकृतिः परात्परतरा विश्वैकहेतुः शिवे त्वां जानन्ति परेण कोऽपि जगतां मृष्ट्यादिशक्त्या ग्रपि । त्वं माता जगतां त्रयो ह्यपि सुताः काष्ण्यहष्टधा फ्रपाम् ग्रस्मांस्तु प्रविधाय पाहि जगतां घात्रि प्रसीदान्दिके ॥६०॥

ब्रह्मोवाच--

स्तोत्रं ते न च वेद्यि नापि च परं रूपं न शीलं गुर्णान् सम्यायच्च कियच्क्रुतीरितमहं जाने तथान्येऽपि वा । तद् वक्त्रैरपि कोटिमिबंहुगुगं वक्तुं न शक्तः शिवे पाहि त्वं निजसद्गुर्णेन जगतां धात्रि प्रसीदाम्बिके ॥६१॥

श्रीमहादेव उवाच-

इत्यादिस्तुतिचाक्यैस्तां स्तुत्वा नत्वा च मक्तितः । प्रययुक्ते निजं स्थानं ब्रह्माद्या रघुनन्दन ॥६२॥ तयंतदुक्तं राजेन्द्र स्वयमेव ममाग्रतः। श्रयं चापि सुदुष्टात्मा नैनं सा परिरक्षति ॥६३॥ सीता मन्दोदरीगर्भे सम्मृता चारुक्षिएगी। क्षेत्रजा तनयाप्यस्य रावणस्य रघूत्रम ॥६४॥ तां लोमादपहृत्यैव रिरंसुः काममोहित:। यदा लङ्कां समायातस्तदा लङ्का गतामवत् ॥६४॥ जयदा घमंनिष्ठानां पापिनां नाशकारिगो। एकंव सा श्रेष्ठतमा मवानी भुवनेश्वरी ॥६६॥ तामम्यचंयतां नित्यं सत्यं सत्यं रघूतम । न विद्यते क्वचिद्धानिः स्वगे मत्ये रसातले ॥६७॥ तस्मात्यक्त्वा भयं राम विविधेरुपचारकैः। त्रत्रूणां निघनाकाङ्क्षी समरे त्रत्रुसूदन ॥६**८॥** श्रकालेऽपि महादेवीं परिपूज्य विघानतः। विजेष्यसि रसे शत्रूनमा विन्तां कर्तुमहंसि ॥६६॥ धर्मो विजयदस्तत्र देवी यत्र प्रपूजिता। म्रवमी यत्र तत्रैषा विपदूषा रघूत्तम ॥७०॥ त्वं शुद्धप्रकृतिः सर्वजगतां हितकारकः। न्यायवत्मंप्रवृत्तश्च ततस्ते विजयो घ्रुवम् ॥७१॥ येन यच्च कृतं कमं शुभं तस्य च यत्फलम्। तद्भुक्तं नावशिष्टं तत्किञ्चित्तस्य तु वर्तते ॥७२॥

इदानीं कृतदुष्कमंफलं तु समुपस्थितम् । तवैव वाएाजालेन निहतः सम्पतिष्यति ॥७३॥ तस्माद्राम स्थिरो मूत्वा देवीं सम्पूज्य भक्तितः । घातिषष्यित लङ्केशं मा चिन्तां कर्तुमहंसि ॥७४॥ श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे रामब्रह्मग्गोमंन्त्रगावर्गानं नाम द्विचत्वारिशत्तमोऽष्यायः

# त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच—

इत्याकर्ण्यं रघुश्रेष्ठो ब्रह्मवक्त्रान्महामुने । पुनस्तं परिपत्रच्छ प्रसन्नात्मा प्रसन्नधीः ॥१॥

श्रीराम खवाच-

ब्रह्मन् विजयदा देवी सैव सत्यं महामते। पूजियष्यामि तां मक्त्या जयकामो महारखे॥२॥ इदानीं तु हि सा देवी जयदुर्गा महेश्वरी। कुत्रास्ति कीहक्षं रम्यं रूपं तस्या वद प्रभो॥३॥

ब्रह्मोवाच---

श्रृणु राजन् प्रवक्ष्यामि स्वयं जानासि यद्यपि ।
तथापि पावनं पुण्यं श्रोतृगां मावतां यतः ॥४॥
सर्वगा सर्वसंस्था च विश्वेषां पीठवासिनी ।
ब्रह्माण्डमध्यसंस्था च तद्वहिर्वासिनी तथा ॥५॥
स्वर्गे मत्यें हिमाद्री च कैलासे शिवसन्निधी ।
या मूर्तिभंगवत्यास्तु संव पौराणिकी मता ॥६॥
ब्रह्माण्डबाह्यसंस्था च या मूर्तिस्तान्त्रिकी परा ।
सुगोप्या सा महादुर्गा नित्यानन्दमयी तथा ॥७॥
तस्याः स्थानं तु याहक् च केन वक्तुं प्रशस्यते ।
किञ्चिद्वक्ष्यामि तद्राम शृणुष्वावहितो मम ॥६॥
पातालभूतलस्वगंबह्मलोकाश्च राघव ।
ब्रह्माण्डवान्तःस्थिताः सर्वे कमादूष्यं सुदूरतः ॥६॥
ब्रह्माण्डवाह्याद्विचराद्वह्मलोकात्समुत्थितः ।
लक्षयोजनमात्रं तु शिवलोको निरामयः ॥१०॥

यत्र प्रमोदते नित्यं प्रमर्थः प्रमथेश्वरः। म्राद्योऽनिवंचनीयोऽसौ नित्योत्सवसुसंवृतः ॥११॥ शिवमक्ताश्च ये लोकास्ते तं प्राप्य मनोहरम्। मोदन्ते देवदेवस्य प्रसादात्करुशानिषे: ॥१२॥ लक्षयोजनमात्रं तु तदूष्वं विष्णुलोककः। सार्घं कमलया शङ्खाचकपद्मगदाघरः ॥१३॥ सोऽप्यनिवंचनीयो वै लोकः श्रीकमलापतेः। शुद्धज्योतिर्मयो नानारत्नजालविचित्रितः ।।१४॥ विब्लुमिक्तरता ये च देवगन्धर्विकन्नरैः। सालोक्यं समनुप्राप्तास्ते तु विष्णुप्रमावतः ॥१५॥ मोदन्ते नगरे तत्र नित्यं मुदितमानसाः। द्वारसंरक्षको यत्र गरुष्ठः पतगाधिपः ॥१६॥ शम्भुलोकस्य वामे तु गौरीलोको मनोरमः। विचित्रमिण्माणिक्यसमृहैरतिशोमितः ॥१७॥ तत्र या वैदिकी मूर्तिदेव्या दशभुजापरा। प्रतसोकुसुमाभासा सिहपृष्ठनिषेदुषी ॥१८॥ समास्ते मन्दिरे रम्ये षोडशद्वारशोमिते। विधित्ररत्नवत्स्तम्भे पताकाभिरलङ्कृते ॥१६॥ स्तुवद्भिः सर्वदा देवमुनीन्द्रैरतिशोमिते। **ग्र**नन्तचेटिकावन्दैर्भेरवैश्चैव रक्षिते ॥२०॥ बह्माण्डवासिमिः सर्वेषंह्माद्येजंगदम्बिका । पुज्यते संमुपागत्य शम्भुना विष्णुना तथा ॥२१॥ सर्वे वें कुण्ठलोकं अ शुद्ध ज्योतिर्मयप्रमे। गोलोके राषया यत्र कृष्णो विहरते प्रभुः ॥२२॥ विचित्ररत्नसन्नद्वपुरे कल्पद्रुमावृते । ब्रह्मविवेदध्वनिमः परितः प्रतिनादिते ॥२३॥ रत्नस्तम्मसमुद्दीव्ते मन्दिरे मगवान् स्वयम् । म्रात्मेच्छां रमते देव्या राघया द्विभुजो हरिः ॥२४॥ । तत कव्वं रघुश्रेष्ठ पञ्चाशत्कोटियोजनम्। स्थानमस्ति महादेव्या यत्र देवी सुगोपिता ॥२५॥

यत्कलाकोटिकोटचांशा राघा कृष्णस्य गेहिनी। स्वयं विहरते ब्रह्मविष्णुषद्रादिदुर्लमा ॥२६॥ वेदागमस्मृतिषु यत्परिपूर्णमेकं वेदान्तकादिविविषेषु च दर्शनेषु। ब्रह्मोतिनिश्चितमनेकविवप्रमाणैः साक्षात्तु तद्भगवती खलु सैव नित्या ॥२७

नित्यातिसीस्यविरहासिलनित्यदेहा विश्वाश्रया रधुपते परमापि सैव । पदाम्बुजनखद्युतिमेव सर्वे नानाकठोरतपता परिलोकयन्ति ॥२८॥ ध्यायन्ति चानिशमहोऽखिलयोगवन्द्या तद्बह्य चाकृतिविहीनमपि ब्रवन्ति । तस्या निजांशजनितस्य महेश्वरस्य विष्णुश्र यत्परिहितं श्रुतिभिश्र तत्त्वम् ॥२६॥ तत्स्वांशजत्वविषया खलु तद्विराजन् पारं परं रघुपते न पुनस्तु साक्षात् ॥३०॥ यथाब्धिसंगता गङ्गा भिद्यते न समुद्रतः। तथा ब्रह्मांशजातास्ते मिद्यन्ते ब्रह्मणोऽपि न ॥३१॥ सैव सञ्जायते विश्वं सैव सम्पालयत्यपि । सैव संहरते प्रान्ते नान्यत्तत्र तु कारराम् ॥३२॥ यथा कृत्रिमहस्त्यादिः परिस्पन्दादिहेतुना । प्राधान्यात्कुहकस्यैव तथा तस्याश्च हेतुता ॥३३॥ ये तु तामतिदुर्गम्यां सर्वेषां मूलकारराम्। न जानन्ति महामोहातत्तव्बह्यादिवैवताम् ॥३४॥ सृष्टचादिहेतुं जानन्ति प्राधान्याद्रधुनन्दन । यथा घटस्य हेतुं तं कुलालमपहाय वै ॥३४॥ प्राधान्यात्करप्यते दोषाद्धटादिषु विमूढधीः। तर्थवान्यत्र सृष्टचादिहेतुतायाश्च कल्पना ॥३६॥ प्राधान्येन रघुश्रेष्ठ मुग्धानामिह मायया। जगदाधारभूता या सर्वरक्षणकारिखी।।३७॥ परमा मोक्षदा सैव मोहबन्धप्रवर्तिनी। सैव सिन्धो निमग्नस्य विष्णोः संरक्षणाय वे गा३८॥ वटपत्रमयी भूत्वा तं दधार महाम्भसि। सैव चैतन्यरूपा च तया च रहितं जगत्॥३६॥

विमाति शववत्सर्वं तद्युक्तं चैव रघूद्वह । चैतन्यं समवाप्नोति स्वयन्त्रं यन्त्रिगा यथा ॥४०॥ संव कृतेच्छ्या नित्यं लीलया परमं शिवम्। स्वमर्यन्तरमेवैका स्वस्मिन् विहरते सदा ॥४१॥ सैव दूर्गतिमायन्नान्निस्तारयति दुर्गतान्। तस्मात्सा प्रोच्यते लोके दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥४२॥ मन्दभाग्योऽपि संस्मृत्य तस्या नामवराक्षरम्। सौमाग्यं समवाप्नोति तस्मात्सा परमेश्वरी ॥४३॥ मन्द्रभाग्यपरित्रात्री प्रोच्यते वेदवादिभिः। सैव देवी परा विद्या लोकानां रघुनन्दन ॥४४॥ चतुर्वगंप्रदा सर्वविषक्षक्षयकारिएगी श्रुषु संकीतंये वत्स स्थानं तस्यास्तु यादृशम् ॥४५॥ रत्नद्वीपं महाबाहो सुधासागरवेष्टितम । कल्पद्रमसमाकीर्णललितं चारुहाटकैः ॥४६॥ वसन्तः सर्वदा तत्र नानर्तुर्वतंते सदा । नदी त्रिपथगा तत्र सुखाम्बुरूपघारित्गी ॥४७॥ नानामिणिनिमास्तत्र पक्षिराश्चारुनिःस्वनाः । देवांशा ग्रसुरास्ते तु पुण्यात्मानी महामते ॥४८॥ गायन्ति सर्वेदा देवीगुणभेदानिमाषितम् । कालोचितेन रागेगा मधुरघ्वनिमिर्मदा ॥४६॥ सुगन्धः सर्वदा वाति वायुर्दक्षिरासम्मवः। मन्वं मन्वं रघुश्रेष्ठ परमाह्नाददायकः ॥५०॥ भवानीलोकसंस्थानमेतत्पुण्यानुसारिरगः। सालोक्य समनुप्राप्ताः सन्ति ते तत्र देहिनः ॥५१॥ नित्यानन्दमयारते तु नित्यविज्ञानशालिनः। तेषां देवीसमा नार्यः पुमांसो भैरवोपमाः ॥५२॥ सर्वेषां मन्दिरं चारुरत्नहेमपरिष्कृतम्। मुरम्यरत्नजालंस्तु रचितंस्तोरणंरलम् ॥५३॥ यैगीतनृत्यवाद्येश्च तोषिता जगदम्बिका। ते तत्स्यानमनुत्राप्य नित्यं मुदितमानसाः ।।१४।। गायन्ति चैव नृत्यन्ति वादयन्ति समुत्सुकाः। एवमानन्दसन्दोहमयं तद्रघुनन्दन ॥५५॥

मगवन् भगवत्यास्तु वाचातीतं रघ्द्रह। तत्र देव्या पुरं चित्रं रत्नप्राकारतोरणम् ॥५६॥ वीप्तं हि चन्द्रकान्त्यादिमणिभिः कौस्तुभैरलम्। चतुर्द्वारं भैरवैरुपलक्षितम् ॥५७॥ चतुर्दिक्षु शूलघारिभिर्मीमलोचनैः। रत्नदण्डघरै: भेरव्यः शतशस्तत्र द्वाररक्षणतत्पराः ॥५८॥ कुर्वन्त्यो गल्लवाद्यानि घावन्त्यो दण्डपारायः। दोषूयमाना विविधाः पताकास्तत्र राघव ॥५६॥ घ्व जाश्चापि मनोज्ञाञ्च विराजन्ते सुनिर्मलाः तन्मध्ये सन्ति चित्राशि चत्वराशि बहुनि च ॥६०॥ प्रासादैवें व्टितान्येव तत्रापि द्वारपालवाः। मध्ये त्वन्तःपुरं देव्यास्तत्र द्वारी गलाधियः ॥६१॥ षडाननक्व देव्यास्तो पुत्रो रघुकुलोद्भव। इच्छन्ती दर्शनं देव्यास्तत्र घ्यानपरायगौ ॥६२॥ ब्रह्माण्डकोटिकोटिस्था ब्रह्माएाः कोटिकोटयः। कोटयो हलहस्ताइच कोटयो हरयः शिवाः ॥६३॥ सन्ति राम महाबाहो किमन्यच्च ब्रवीमि ते। तस्मिन्नन्तःपुरे रम्ये विचित्रमिण्मिण्डपे ॥६४॥ ज्वलद्रत्नमये स्तम्भे तोरणे मौक्तिकोज्ज्वले। रत्नप्रदीपावलिभिः प्रसन्नेऽपि दिगन्तरे ॥६५॥ रत्नसिहासने रम्ये विद्युत्पृञ्जसमप्रभे। तप्तकाञ्चनसंकाशे भ्राजत्सूर्यसमप्रमे ॥६६॥ मास्वच्छरन्निशानाथकोटिकान्तिशुभानना । समास्ते त्रिजगन्माता महादुर्गा रघू हह ।।६७॥ मास्वत्स्वणं मुसंनद्धस्यमन्तकसहस्रकैः। श्रनस्पकौस्तुभैश्रापि राजमाना किरीटिनी ॥६८॥ महामाशिक्यहारीघरुचिक्षोमितवक्षसी । सुचारदशनस्मेररुचिरा इयामलोचना ॥६१॥ कर्णालङ्करणैश्चित्रैर्नासिकाभरगैस्तथा। श्वशाङ्कलयातीव राजमानमुखाम्बुजा ॥७०॥ शुद्धरत्नमयैर्नानाभूषणैरिमशोमिता । चतुभिर्बाहुमिर्युक्ता महासिहोपरि स्थिता ॥७१॥

रक्तवस्त्रपरीघाना क्वणत्काञ्चीसुमध्यमा। बह्य शिवव्यसम्बन्धसुचारपदपङ्कुजा ॥७२॥ पुरस्तात्स्तुतिवाक्यैस्तु महाब्रह्मा महेश्वरः। महाविष्णुश्च संस्तौति प्राञ्जलिस्तां महामते ॥७३॥ चामरेगामिशुक्लेन जया च विजया सदा। सञ्चीजयन्त्यौ तिष्ठन्त्यौ तत्पाइवें सब्यदक्षतः ॥७४॥ चित्रव्यजनहस्ता च लक्ष्मीदंक्षिणमास्थिता । कुङ्कुमारुएगन्धादिसौगन्ध्यं प्रतियच्छति ॥७५॥ बीखया तु स्वयं वाणी संस्थिता वामपादर्वतः। संगायति गुर्णं देव्या वेदागमसुसम्मतम् ॥७६॥ शुद्धरत्नमये पात्रे सुधामादाय राघव । म्रय वार्गोप्रभृतयो यच्छन्ति प्रियकाम्यया ॥७७॥ नारदाद्यम् निगर्गरिवतं वेदगोपितम्। गीयते पुरतो देग्या मक्त्या गद्गदया गिरा ॥७८॥ योगिन्याद्यास्तु संगृह्य महामाणिक्यनिमितम् । सताम्बूलं तदाधारं ददुर्देग्ये प्रयत्नतः ॥७६॥ भैरवप्रमुखा देवा रत्नदण्डासिपाएयः। सन्त्यनेकविधास्तत्र द्वारिएाः कतिकोटयः ॥५०॥ एवं तदतुलं देव्या ऐश्वयं रघुनन्दन। किमहं ते प्रवक्ष्यामि चतुमिवंदनेः प्रमो ॥ ८१॥ प्रलं वर्षसहस्राणां कोटिमिस्च्यम्बकः प्रभुः।. श्रुतयश्च प्रयच्छन्ति तस्या वावयमया गुरााः ॥५२॥ सावित्री चेव गायत्री प्रत्यक्षं चांशसम्भवाः। इन्द्रादयो लोकपाला नानाब्रह्माण्डवासिनः ॥८३॥ इच्छन्तो दर्शनं देव्याः पुरबाह्यसमागताः । मक्त्याचनरता ये तु ते त्वरान्वितदर्शनाः ॥५४॥ ग्रन्योन्यदुर्गमं राम दर्शनं तत्र पुण्यदम् । नाधिपत्यविचारोऽस्ति न वा वर्णविवेचनम् ॥६५॥ तस्यां यस्य मतिः पुण्या तस्यैव सुलमा तु सा। इत्युक्ता सा रघुश्रेष्ठ मूर्तिस्तस्याः सुतान्त्रिकी ॥६६॥ उक्तं च नगरं रम्यं यथा पृष्टस्त्वया प्रभी । पौराणिकी तु या मूर्तिरेवी दश्युजापरा ॥५७॥

तां च मूर्ति विनिर्माय मृण्मयीं सिंहवाहिनीम् ।
पूजियिष्यामि संग्रामे जयलाभाय ते ध्रुवम् ॥ ८ ८॥
बोषियष्यामि चैतस्यां नवस्यां परिपूज्य च ।
बित्ववृक्षे महादेवीं महाभयिनवारिणीम् ॥ ८ ६॥
ग्रित्र त्वया वृतो राम मगवत्यास्तु पूजने ।
ग्रिद्यारभ्य नवस्यां तु कृष्णायामार्द्रयोगतः ॥ ६ ०॥
ग्रिवोध्य प्रत्यहं यावद्राक्षसेन्द्रं हिन्ध्यिस ।
तावत्प्रपूजियष्यामि युद्धे ते जयकाम्यया ॥ ६ १॥
ईष्स्व राम शुचिर्भूत्वा स्तुत्वा देवीं समाहितः ।
ग्रुध्यस्व राक्षसैः साधं जयं प्राप्स्यिस राध्य ॥ ६ २॥

श्रीमहादेव उवाच--

एवमुक्तः स भगवान् देव्याः सम्बोधनाय व । समुद्रस्योत्तरे तीरे विल्ववृक्षस्य सन्निधम् ॥६३॥ प्रययौ त्रिदर्शः सार्धं सर्वलोकपितामहः। रामस्तु प्राञ्जलिर्भूत्वा चोत्तराभिमुखस्ततः। तुष्टाव जयलाभाय संग्रामे जयदायिनीम्॥६४॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे दुर्गालोकवर्णनं नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः

## चतुश्चःवारिंशोऽध्यायः

श्रीराम खवाच--

नमस्ते त्रिजगद्वन्द्ये संग्रामे जयदायिन ।
प्रसीद विजयं देहि कात्यायिन नमोऽस्तु ते ।।१॥
सर्वेशिक्तमये दृष्टरिपुनिग्रहकारिणि ।
दुष्टजृम्मिणि संग्रामे जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥२॥
त्वमेका परमा शक्तिः सर्वभूतेष्ववस्थिता ।
दुष्टं संहर संग्रामे जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥३॥
रण्पिये रक्तमक्षे मांसमक्षणकारिणि ।
प्रपन्नातिहरे युद्धे जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥४॥
खद्वाङ्कासिकरे मुण्डमालाद्योतितविग्रहे ।
ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु तेषां दुःखहरा मव ॥४॥

त्वत्पादपङ्कजाद्दैन्यं नमस्ते शरराप्रिये। विनाशय रए शत्रून जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥६॥ ग्रचिन्त्यविक्रमेऽचिन्त्यरूपसौन्दयंशालिनि । ग्रचिन्त्यचरितेऽचिन्त्ये जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥७॥ ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु देवीं दुर्गविनाशिनीम्। नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥ ।।। महिषासकप्रिये संख्ये महिषासुरमिदिनि । शरण्ये गिरिकन्ये मे जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥१॥ प्रसन्नवदने चण्डि चण्डातुरविमदिनि । संपामे विजयं देहि शत्र इजिहि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ रक्ताक्ष रक्तदशने रक्तचर्चितगात्रके । रक्तबीजनिहन्त्री त्वं जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥११॥ निश्चमश्रम्भसंहन्त्रि विश्वकत्रि सुरेश्वरि । जहि शत्रून रखे नित्यं जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥१२॥ मवान्येतज्जगत्सर्वं त्वं पालयसि सर्वदा । रक्ष विश्वमिदं मातर्हत्वैतान् दुष्टराक्षसान् ॥१३॥ त्वं हि सर्वगता शक्तिर्दृष्टमर्दनकारिए। प्रसीद जगतां मातर्जयं देहि नमोऽस्तु ते ॥१४॥ दुर्वृत्तवृत्दवमनि सद्वत्तपरिपालिनि । निपातय रणे शत्रूञ्जयं देहि नमोस्तु ते ।।१५॥ कात्यायनि जगन्मातः प्रपन्नातिहरे शिवे। संग्रामे विजयं देहि भयेम्यः पाहि सर्वदा ॥१६॥

श्रीमहादेव उवाच-

एवं संस्तुवतस्तस्य श्रीरामस्य महात्मनः।
बसुवाकाशतो वावयं सहसा [मुनिसत्तम ॥१७॥
मा भंस्त्वं रघुशार्द्रल महाबलपराक्रमान् ।
विजेष्यस्यचिरेणैव लङ्कां हत्वा निशाचरान् ॥१८॥
महं संपूजिता विल्वे ब्रह्मणा लोककतंृणा।
वास्यामि त्वां मनोभोष्टं वरं शत्रुनिवहंण॥१६॥
इति श्रुत्वा रघुश्रेष्ठो वाक्यमाकाशसम्मवम्।
मसंशयं मुनिश्रेष्ठ मेने विजयमात्मनः॥२०॥

एवं चिन्तयतः काले समरे भीमविकमः। द्यायातः कुम्मकर्णो वै राक्षसैः परिवेष्टितः ॥२१॥ तस्य नादेन घोरेण सज्ञैलवनकाननम्। चकम्पे धरिएाः खुःघो बभूव सरितां पतिः ॥२२॥ रयाइवकुञ्जराणां च सुघोरैरपि वृंहितैः। चकम्पे वसुधा वीरवलात्कारेण वायुना ॥२३॥ चुक्षुभुवनिराः सर्वे मीता दिक्षु विदिक्षु च। दृष्ट्वा तमतिदुर्धषंमुद्यतास्त्रं महाबलम् ॥२४॥ ग्रय रामस्तमायान्तं समालोक्य भयप्रदम्। देवीं प्रराम्य कोदण्डं वामेनादाय पारिएना ॥२५॥ सोऽपि पादावघातेन करघातेन वानरात्। विमर्छ मक्षयंश्चान्यानाससाद रघूत्तमम् ॥२६॥ स संप्रेक्ष्य रघुश्रेब्छं स्यामं दूर्वादलप्रमम्। उद्यतास्त्रं महाबाहुं रक्षसामन्तकारिरणम् ॥२७॥ सानुजं समरेऽक्षोभं नीलोत्पलदलेक्षराम्। ननाव बलवान घोरो युगान्तजलदो यथा ॥२८॥ राघवोऽपि महानादं ब्रह्माण्डक्षोभकारकम्। चक्रे मुदा मुनिश्रेष्ठ ततो युद्धमवर्तत ॥२६॥ ब्रह्मास्त्रजालैः संक्षिप्तैः परस्परजिगीषया। तयोरासीन्महायुद्धं सुरासुरदुरासदम् ॥३०॥ सैन्येश्च राक्षसश्रेष्ठेर्वानराणां महात्मनाम्। म्रासीत्सुतुमुलं युद्धं संग्रामे जयमिच्छताम् ॥३१॥ श्रीमहाभागवते महापुराखे श्रीरामकुम्भकर्णयोर्युद्धवर्णंनं नाम चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः

## पञ्चचत्वारिं शोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच--

ब्रह्मापि विल्ववृक्षे तां देवीं सम्यूज्य मिक्ततः । बोधयामास रामस्य जयार्यं जगदम्बिकाम् ॥१॥ स्तोत्रेण देवीसूक्तेन प्रणिपत्य पुनः पुनः । वेदोक्तेन सुरश्रेष्ठोऽकालेऽपि च सुरेश्वरीम् ॥२॥

ब्रह्मोवाच — ॐनमो विमलवदनायं मूर्भुवःस्वःपरमकमलायं, केवलपरमानन्दसन्दोहरूपायं लोकत्रयितिमिरापहारकपरमज्योतीरूपायं, असदिमिलावयुक्तसन्दूषितदोषापसारणपरमामृतरूपायं, पूर्तिमत्कोटिचन्द्रवदनायं दुर्णादेव्यं सर्ववेदो द्भवनारायण्यं जनशरीरे, परमात्मरूपायं प्रसीद ते नमो नमः ॥३॥

व्यक्तरालक्ष्पे प्रग् वस्वाहास्वक्षे ह्रींस्वक्षिपिए।

ग्राम्बिके मगवत्यम्ब त्रिगुग् प्रसूते नमी नमः ॥४॥

सिद्धिकरे स्फ्रों स्क्रों स्वाहाक्षिपिए स्वधाक्ष्पे।
विमलमुखे चन्द्रमुखे कोलाहलमुखे शर्वे प्रसीद ॥५॥

जगन्मादकरीं मृदुहशीं क्रीडास्थाने स्वागतां
गुवनेशीं शत्रुस्त्वं मित्रकृषा च दुर्गा
दुर्गस्य त्वं योगिनामन्तरेऽपि एकाऽनेका।
सुक्ष्मरूपाविकारा ब्रह्माण्डानां क्रोटिकोटिप्रसूतम् ॥६॥

एकोऽहं विष्णुः कः परो वा शिवाख्यो देवाश्चान्ये स्तोतुमीशा मवामः
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं च वौषट्।
त्वं चौकारस्त्वं च लज्जादिबीजं त्वं च स्त्री त्वं च
पुमान् सर्वकृषा त्वां नमामि बोध्ये नः प्रसीद ॥७॥

त्वं वै देविवववंतता कालकृषा त्वं वै मासस्त्वमृतुश्चायने हे।
कथ्यं भुङ्क्ष्व त्वं यथा स्वधा तहत्।

स्वाहा हथ्यमोकत्री स्वयं देवि ॥५॥

त्वं वे देवाः शुक्लपक्षे प्रपूज्यास्त्वं पित्राद्याः कृष्णपक्षे प्रपूज्याः । त्वं वे सत्यं निष्कलं च स्वरूपं त्वां वे नत्वा वोषयामि प्रसीद ॥६॥ चन्द्राकिंग्निविलोचने नीचं नीचमुच्चं नत्वा याति मुक्ति त्वत्पादध्यानयोगात् । त्वत्पादाः चं चार्चियत्वा तु मुक्ति को वा न प्राप्नोत्युत्तमां देवि सूक्ष्मम् ॥१०॥ स्थूलमुच्चं नीचं नीचमुच्चं कर्तुं समर्था त्वं तु काले शक्तिरूपा भवानि त्वां नत्वाहं बोधये नः प्रसीद । त्वं वं शक्ती राघवे रावणे च ख्द्रादौ वापीहास्ति या त्वस् । सा त्वं शुद्धं वामकेन प्रवर्थं त्वां नत्वाहं वोधये नः प्रसीद ॥११॥ अंतत् सत् ब्रह्मणे नमः—

श्रीमहादेव उवाच— ग्रनेन वेदसूक्तेन स्तोत्रेण मुनिसत्तम । संस्तुता ब्रह्मणा देवी प्रबोधं प्राप चण्डिका ॥१२॥ प्रबुद्धायां च देव्यां स ब्रह्मा लोकपितामहः । प्राञ्जतिर्देवतेः साधं प्रार्थयामास वाञ्छितम् ॥१३॥

ब्रह्मोवाच—
देवि त्वं बोधिताऽस्मामिरकालेऽपि सुरोत्तमे ।
हिताय सर्वमूतानां राक्षसानां वधाय च ॥१४॥
जयाय रामवन्द्रस्य संग्रामेऽतिसुदारुए ।
यावद्द्याननो युद्धे सपुत्रगए।बान्धवः ॥१५॥
पतिष्यति जगच्छत्रुस्तावत्त्वां जगदम्त्रिकाम् ।
पूजयामो महादेवि राघवस्य जयायिनः ॥१६॥
त्वं प्रसन्ना यदि शिवे तदा पूजां प्रगृह्य च ।
निपातय महाशत्रुकुलं देवि दिने दिने ॥१७॥

श्रीदेग्युवाच—
पतिष्यत्यद्य संग्रामे कुम्मकर्गो महावलः ।
सहितः सैनकंभींमैमंहाबलपराक्रमः ॥१८॥
एवमेनां समारम्य नवमीमासितां शुभम् ।
यावच्छुक्ला तु नवमी तावदेव दिने दिने ॥१९॥
पतिष्यन्ति न सन्देहो राक्षसा रणमूर्धनि ।
ग्रमावस्यानिशायां तु मेघनादे हते सति ।
रावगोऽपि च सन्तप्तहृदयो राममेष्यति ॥२०॥
सन्दोहरूपाये लोकत्रयतिमिरापहारकपरमज्योतीरूपाये
ग्रसदमिलाषयुक्तसन्दूषितदोषापसाररणपरमामृतरूपाये
मूर्तिमत्कोटिचन्द्रवदनाये दुर्गादेव्ये सर्वदेदो द्भवनाराण्ये
जन्यशरीरे परमात्मरूपाये प्रसीद ते नमो नमः ॥२१॥

ॐकरालरूपे प्रणवस्वाहास्वरूपे ह्रींस्वरूपिणि ग्रम्बिके मगवत्यत्व त्रिगुरात्रसूते नमो नमः। सिद्धिकरे स्क्रें अमर्थवशमायन्त्रो युद्धार्थं समराजिरे ॥२२॥ देवान्तकप्रभृतिमिर्महाबलपराक्रमैः। ततस्तेषु हतेष्वेवं वीरेषु रणमूर्धनि ॥२३॥ देवान्तकादिषु तथा क्रोधसंरक्तलोचन:। स योत्स्यति महावीरो रावराो लोककण्टकः ॥२४॥ तयोस्तु दारुएं युद्धं रामरावरायोस्तदा। मविष्यति यथा कैश्चिन्न हब्टं न श्रुतं क्वचित्।।२५।। तत्रापि शुक्लसप्तम्यामारम्य नवमीदिनम्। यावद्घोरतरं युद्धं मविष्यति तयोर्महत् ॥२६॥ तस्यामारम्य सप्तम्यां नवमीं यावदेव हि। मृष्मय्यां प्रतिमायां तु पूज्याहं विधिवत्पुरा ॥२७॥ मवद्भिः समरे रामचन्द्रस्य जयकाङ्क्षिमिः। श्रनघेषपचारस्तु यथाहेंबंलिभिस्तथा ॥२८॥ स्तोत्रैर्वेदपुरागोकाः स्तोतव्या भक्तिभावतः। सप्तम्यां पत्रिकायां तु वेशनं मूलयोगतः ॥२८॥ कर्तव्यं विधिवद्देवास्ततो राष्ट्रधनुःसरम्। म्रष्टम्यां पूजिताहं तु प्रतिमायां मुशोमने ॥३०॥ म्रष्टमीनवमीसन्धौ वत्स्यामि शिरसो रुए। रावणस्य सुदुष्टस्य भूयो भूयो दुरात्मनः ॥३१॥ ततः सन्धी क्षणेऽहं तु पूजितव्या विघानतः। विपुलैरपचारैस्तु मांसशोशितकर्दमैः ॥३२॥ ततः शत्रुं बलि दद्यात्कृत्वा पिष्टमयं मम । नवम्यां पूजिताहं तु बलिमिविविधैरिप ॥३३॥ म्रपराह्वे रखे वीरं पातयिष्यामि रावसम्। दशम्यां मां प्रपूज्याथ प्रातरेव सुरोत्तमाः ॥३४॥ मूर्तिविसर्जनीया तु स्रोतःसु सुमहोत्सर्वः ॥३५॥ एवं पञ्चदशाहेषु कृत्वा च सुमहोत्सवम्। निवृत्ति प्राप्स्यय सुरा हते तस्मिन्दुरात्मनि ॥३६॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे ब्रह्मणा देवीस्तुतिवर्णनं नाम पञ्चनत्वारिशोऽघ्यायः

## षट्चत्वारिंशोऽध्यायः

श्रीदेव्युवाच—

एवं महोत्सवो देव्या श्रकालेऽस्मिन्समागते । त्रैलोक्यवासिमिः कार्यो मतृष्ट्यै प्रतिवत्सरम् ॥१॥ नवम्यामाद्रीयुक्तायां बिल्वे मां परिपूज्य च। सम्बोध्य मक्तितः शुक्लां नवमीं यावदेव हि ॥२॥ प्रत्यहं पूजियध्यन्ति ये तु लोकत्रये सुराः। तेषां प्रसन्ना नित्यं तु पूरियव्ये मनोरथान् ॥३॥ न शत्रुः प्रमवेत्तस्य न वा वन्ध्रवियोजनम्। न दुःखं न च दारिद्रचं मत्त्रसादाद्भविष्यति ॥४॥ ऐहिकं यन्मनोमीब्टं यच्च पारत्रिकं तथा। सम्पर्वं लभते सर्वा मत्त्रसादात्मुरोत्तमाः ॥५॥ पुत्रायुर्घनघान्यादिवृद्धिस्तेषां दिने दिने । भविष्यत्यचला लक्ष्मीर्मा मक्त्या यजतामपि ॥६॥ न व्याघयो भविष्यन्ति न च तान् ग्रहपीडकाः। पोडयन्ति न तेषां तु तापमृत्युर्भविष्यति ॥७॥ न मीती राजतो वापि दस्युतो वा मविष्यति। सिंहन्याब्रादिजन्तुभ्यो न वा भीतिर्भविष्यति ॥५॥ यास्यन्ति वशतां मूयो ह्रासियध्यन्ति शत्रवः। विजयश्र रसे नित्यं भविष्यति न संशयः ॥६॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चित्तंस्थास्यति सुरोत्तमाः। नापदश्च तथा तेषां प्रमवन्ति कदाचन ॥१०॥ सम्प्राप्नोति नरः सौख्यं मत्प्रसादानमदर्चकः। ग्रन्ते प्राप्स्यति मल्लोकं सत्यं सत्यं न संशयः ॥११॥ श्रश्वमेघादियज्ञानां कोटीनामपि यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति कृत्वार्चा वार्षिकीमिमाम् ॥१२॥ मोहाद्वा द्वेषतो वापि यो मामस्मिन्महोत्सवे। न यूजयित मूढात्मा स भवेद्योगिनीपशुः ॥१३॥ वुजियष्यन्ति ये मत्यें स्वर्गे वापि रसातले। तेषां परं हि तुष्टाहं वाञ्छितानि दिने दिने ॥१४॥

संविधास्यामि सर्वाणि सत्यमेव सुरोत्तमाः। सात्त्रिकं मावमाश्रित्य येऽचंयिष्यन्ति सां जनाः ॥१५॥ न तैर्बलि: प्रदातव्यो न देयं सामिषान्नकम्। कर्तव्या मे महापूजा मम प्रीतिममीप्सुमिः ॥१६॥ निरामिषैस्तु नैवेद्यैः स्तोत्रैवेदाङ्गसम्भवैः विपुलैर्जपयज्ञैश्च विप्राग्गं मोजनैस्तथा ॥१७॥ मुसमाहितचित्तंस्तु हिसादिपरिवर्जितैः । राजसं मावमापन्नैर्मम सम्प्राप्तये तु वै ॥१८॥ कर्तव्येयं महापूजा नानाविलिमिरादरात्। छागमेषादिमहिषैः सामिषान्नैस्तथैव च ॥१६॥ स्तोत्रेस्तु जपयज्ञार्थे विप्राग्गमिष मोजनैः। बुष्टशत्र्वविनाशादिघनघान्यादिवधंनम् ॥२०॥ संप्रामे विजयं पुत्रदाराद्येहिकमुत्तमम्। परत्र च परं सौख्यं संप्राप्य च परं पदम् ॥२१॥ तामसी तु ममार्ची या नैतयोस्तुल्यता तुसा। म्रतः सा तु न कर्तव्या शान्तेश्र्य ज्ञानशालिभिः ॥२२॥ यजन्वं रामचन्द्रस्य संग्रामे जयहेतवे। रिपोर्नियनमिच्छन्तो महिषैदछागमेषकैः ॥२३॥ वूजयघ्वं प्रतिदिनं शुक्ला सा नवमी सुराः। छागादिवलिभिविपुलैरहम् ॥२४॥ महानवम्यां युष्मामिः पूजितस्या वै शत्रुविध्वंसकारिएरी। ततस्तुष्टा महावीरं रावणं लोककण्टकम् ॥२५॥ म्रजेयं शत्रुमिः संस्थे पातयिष्यामि निश्चितम । नवम्यां बलिदानेन प्रीतिमें महती भवेत्।।२६॥ श्रतो देयो बलिस्तत्र मम प्रीतिमभीष्मुभिः। मक्त्या वाप्यय वामक्त्या जानता वाप्यजानता ॥२७॥ कर्तव्या वार्षिकी पूजाऽवश्यं लोकत्रये सम । बलिश्चापि प्रदातब्यः प्रत्यहं सुरसत्तमाः ॥२८॥ प्रसमर्थेरपि सदा नवस्यां देय एव हि। यथाष्टम्यां विलर्वेवा महायज्ञफलप्रदः ॥२६॥

महाष्टम्यां मम प्रीत्ये उपवासः सुरोत्तमाः । कर्तव्यः पुत्रकामेस्तु लोकेस्त्रैलोक्यवासिमिः ॥३०॥ श्रव्ययं मविता पुत्रस्तेयां सर्वगुर्णान्वितः । पुत्रविद्भिनं कर्तव्य उपवासस्तु तिह्ने ॥३१॥ श्रष्टम्यामुपवासात्तु नवम्यां विलदानतः । फलं महत्तरं ज्ञेयमध्वमेधादियागतः ॥३२॥

#### श्रीमहादेव उवाच-

एवं निशम्य वचनं जगदिम्बकाया ब्रह्मादयः सुरगणा जगदीश्वरीं ताम् । शत्रोर्जयाय बलिमिविविधैविधाना-द्भवत्यार्चयन्ननुदिनं नवमीदिनान्तम् ॥३३॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे शारदीयपूजाविधानकथनं नाम षट्चत्वारिशोऽध्याय:।

## सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच---

इन्द्राद्यास्त्रिदशाः स्वर्गे मत्ये च परमेश्वरः ।
पूजियत्वा महादेवीं सर्वलोकमहेश्वरीम् ॥१॥
संग्रामे पातयामास विशिखं रावणानुजम् ।
हताश्च वानरंघींरा राक्षसा लक्षकोटयः ॥२॥
राक्षसंश्च हताः सङ्ख्ये वानरा बहुकोटयः ।
प्रावर्तयःनदीं घोरां शोणितौघतरिङ्गणीम् ॥३॥
मुण्डमाला च विपुला बमासे तत्र नारद ।
श्वत्वा तु रावणो युद्धे निहतं भ्रातरं बहु ॥४॥
करोव शोकसंतप्तहृदयोऽथ मुमोह च ।
ततोऽतिकायो बलवाँस्तमाश्वास्य महारणे ॥५॥
चकार यात्रां कृष्णायां दशम्यां भीमविक्रमः ।
रामस्तु समरे हत्वा कुम्मकर्णं महाबलम् ॥६॥
प्रययो मगवात् बह्या देवीं यत्राचंयन्मुने ।
प्रययो मगवात् बह्या देवीं यत्राचंयन्मुने ।

कथयामास संग्रामे निहतं रावराानुजम्। बह्मापि कथयामास देग्या यत्कथितं पुरा ॥८॥ पूजाविषानं शत्रूणां निधनं च दिनेदिने। तच्छ्रुत्वा वानरैर्नानाविधि पूजोपहारकम् ॥६॥ म्रानाय्य मगवान् रामो दशम्यां प्रातरेव हि। पूजां प्रवर्तयन्मस्त्या बलिमिवियुलैरपि ॥१०॥ प्रिंगितस्य महादेवीं पुनर्युद्धाय नियंयो । म्रतिकायस्तु दुर्घषंः कम्पयन्वरागीतलम् ॥११॥ चालयन् सकलां पृथ्वीं रथनेमिस्वनेन च। समायातोऽपि विपुलैः सैनिकैः परिवारितः ॥१२॥ तिस्मन समागते घोरं राक्षसानां दुरात्मनाम्। महायुद्धं वानरेभंयदायकम् ॥१३॥ प्रावर्तत गदाभिः परिधैवृं क्षैः पाषाएवर्गनरषं माः। राक्षसान् पातयामासुः शतशोऽय सहस्रशः ॥१४॥ शस्त्रास्त्रीविविधेस्तद्वद्वानरानिष राक्षसाः। पातयामासुमँहाबलपराक्रमाः ।।१५॥ संग्रामे ततो बनुः समादाय भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। पातयामासतुः सङ्ख्ये राक्षसान् मीमविक्रमान् ॥१६॥ स चापि राक्षसथेष्ठो निनदन् समराजिरे । वानरान्पातयामास शतशोऽय सहस्रशः ।।१७।। ततः सममवद्युद्धमतुलं लोमहर्षणम्। रामलक्ष्मरायोस्तेन राक्षसेन दुरात्मना ॥१८॥ प्रहस्तप्रमुखाश्चान्ये ये च वीरा महाबलाः। तैः सार्वे वानरेन्द्रेण युद्धं चासीत्सुदारुणम् ॥१६॥ यथा प्रवृत्ति तेषां तु युद्धं घोरतरं महत्। दिवारात्रं मुनिश्रेष्ठ पश्यतां सयदायकम् ॥२ ॥ यया नालोकितं कैश्चिद्देवैर्वा यक्षकिन्नरै:। कदाचिदन्तरिक्षे च कदाचिद्धरणीतले ॥२१॥ महास्त्रशस्त्रविक्षेपैगंदासिपरिघोत्तमैः । त्रिश्चलै: पट्टिशैवॉपि बमूच तुमुलं महत् ॥२२॥

दिनेऽपि सममूद्रात्रिनिशीथेऽप्यभवद्दिनम् । धनभ्रोऽप्यमबद्बृष्टिर्वायुश्च तुमुलो बनौ ॥२३॥ वज्रावपातः शतशो वमूव समराङ्गणे। एवं सममवद्युद्धं दिनत्रयमनुत्तमम् ॥२४॥ ततो रात्रौ त्रयोवश्यां चतुर्थेऽहिन लक्ष्मणः। जघान तं महावीरमतिकायं महेबुभिः ॥२५॥ अन्ये च राक्षसश्चेष्ठा राघवेण महात्मना। निहताः समरे केचिद्वानरेरपि चापरे ॥२६॥ हनुमदङ्गदाद्येश्च निहता बहवो रहो। दुदुवुश्च मयात्केचिद्रामो हृष्टमना बभौ ॥२७॥ वानराः स्युर्महाहर्षाश्चक्रुजयजयध्वनिम्। बमूव नमसः पुष्पवृष्टिश्च महती ततः ॥२८॥ रामोऽपि भ्रातरं दोर्म्यामालिङ्गच परमाहतः। म्बन्यंबद्राय हृष्टात्मा ब्रह्मखोऽन्तिकमन्वगात् ॥२६॥ प्रातः सम्यूजयामास देवीं बिल्वे सुरेश्वरीम्। ततः प्रसम्य भूयोऽगाद्युद्धाय रसमूर्धनि ॥३०॥ रावणोऽय समाकण्यं निहतं तं महाबलम् । रक्षायै विनियोज्यैव पुरस्य तनयं मुने ॥३१॥ मेघनावं महाबीरं स्वयं युद्धाय नियंयी। तवाऽऽसीन्युमहद्युद्धं भयदं ह्यतुलं मुने ॥३२॥ रक्षसा वानराएां च यसराब्द्रविवर्घनम्। रामेण लक्ष्मणेनापि युद्धं तस्याभवन्महत् ॥३३॥ तत्र वीक्ष्य समीपे तु विभीष एम पर्वतः ॥३४॥ मयदत्तां महाशक्ति जग्राह स निशाचरः। जाज्वस्यमानां तां शक्ति विमीषण्वधोद्यताम् ॥३५॥ लक्ष्मणस्त्रातुकामस्तं सम्मुखे तस्य संस्थितः। सा शक्तिस्तेन निःक्षिप्ता प्रविमेद रसातलम् ॥३६॥ लक्ष्मगो मूछितश्चापि पपात घरगीतले। तं समावातुकामः स लक्ष्मणं राक्षसेश्वरः ॥३७॥

पस्पर्शे बाहुभिः क्षिप्रं कुद्धस्तं पवनात्मजः। 🤛 मुष्टिना ताडयामास सुदृढं विपुलोरसि ॥३८॥ः स तेन ताडितो वीरः पपात रुधिरं वमन्। मूज्छितो घूर्णनयनो निश्चेताः स्वरथोपरि ॥३६॥ ततः संज्ञामनुप्राप्य धनुरुद्यम्य वेगतः। मार्चीत हन्तुकामोऽसावम्यघावत रावगुः ॥४०॥ ततः सम्बीक्ष्य दुर्घंषं मारुतेरन्तकोपमम्। श्रीरामो धनुरुद्यम्य रावर्णं चेदमबवीत् ॥४१॥ श्रद्यं राक्षसराज त्वां निश्चितः सायकोत्तमैः। पातियव्यामि दुष्टाःमन्यदि नोत्सृजसे रणम् ॥४२॥ इत्युक्तवा स महाबाहुर्बाणं घनुषि सन्दघे। ततो भयाद्रणं त्यक्त्वा रावणः पुरमाययो ॥४३॥ तमाश्वास्य रणे प्रायादिन्द्रजिद्भीमविक्रमः। तेनामवन्महद्युद्धं लक्ष्मएस्य महात्मनः ॥४४॥ सुबोरं भयवं सर्वलोकसम्मोहकारकम्। ततो रात्रावमोघास्त्रैर्लक्ष्मरास्तं दुरासदम् ॥४५॥ पातयामास संग्रामे त्वमायां मुनिपुङ्गव । ततो विलप्य बहुषा देवान्तक मुखेव तः ॥४६॥ स्वयं पुनः समायातः संग्रामे राक्षसेश्वरः । प्रतिपत्तिथिमारभ्य यावच्च नवमोतिथिम् ना४७६। वभूव तुमुलं युद्धं रामरावश्योमंहत्। ब्रतुल्यं वचनातीतं सर्वलोकमयञ्करम् ॥४८॥ तत्र पष्ठीतिथियांवत्तावत्सैन्यं दिने दिने । विनष्टं राक्षसेन्द्रस्य विपुलं संख्ययोजिभतम् ॥४६॥ तस्यां बष्ठघां विनिर्माय मृष्मयीं प्रतिमां शुप्राम्। ः सायं कृत्वाधिवासं तु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥५०॥ पत्रीं प्रवेष्टां सन्तम्यां देवीं तां समपूजयत्। पत्रीप्रवेशमात्रेण सर्वसंहारकारिएगे ॥५१॥ रावणस्य वधार्थाय श्रीरामधनुराविशत्। महाष्टम्यां ततो देवीं प्रातरेव जगत्पिता ॥५२॥

मक्त्या सम्पूजयामास विपुलैच्यहारकै:। ततः प्रमन्ना तस्मिन् स दिनसन्धौ महेश्वरी ॥५३॥ प्रविष्टा रामचन्द्रेषुं रावग्रस्य शिरांसि च। प्रचिच्छेद मुनिश्रेष्ठ शतधा स रगाजिरे ॥५४॥ सोऽपि भोतो भगवतीं सस्मार दशकन्धरः । यदा तत्याज वाणान्स राघवो निघनेच्छया।।५५॥ तस्माद्भूयो वभूवुश्च देहमात्रान्छिरांसि च। न जहाँ समरे प्रामान् छेदितोऽपि महेपुमिः ॥५६॥ चकार तुमूलं युद्धं पूर्वाह्वे नवमोदिने। ग्रतीव मयदं सर्वदेवानां दिवि पश्यताम् ॥५७॥ महानवम्यां तस्यां तु ब्रह्मा लोकपितामहः। देवीं सम्यूजयामास नानावलिमिरादरात् ॥५८॥ सुरम्यैर्ध्ववीपाद्यैर्ने वेद्यैविविधैरपि ततो देवी मगवती या विद्या मुक्तिदा स्वयम् ॥५६॥ सैवाविद्यास्वरूपेएा रावरां समुपागमत्। ततो न देवीं सस्मार न वा मक्तिक्च तत्र वै ॥६०॥ तस्यासीन्मुनिशार्द्ल मोहितस्य च मायया । ग्रमषंवशमापन्तो युगुधे राघवेए। वै ॥६१॥ · ब्रह्मास्त्रजालसंघैः स दर्शयन् शक्तिमात्मनः। तथैव र।घवइचापि ब्रह्मास्त्रनिवहैर्मुने ॥६२॥ ताड्यामास दुर्घर्षं रक्षसामधिपं रणे। एवं प्रहरतोः क्रोघात्परस्परजयेषिगोः ॥६३॥ व्यतीतमभवन्मध्यंदिनं श्रीरामरक्षसोः। ततोऽपराह्वे रामस्तु सन्ध्याय परमेश्वरीम् ।।६४॥ प्रणम्य प्रार्थयामास वधार्थ तस्य रक्षसः। ब्रह्मापि प्रिंग्परयेनां देवीं मक्त्या पुनः पुनः ।।६५॥ प्रार्थयामास नाशाय रावग्रस्य दुरात्मनः। ततो देवी स्वयं प्रादादमोघं शस्त्रमुत्तमम् ।।६६॥

वधार्थं राक्षसेन्द्रस्य ज्वलत्कालाग्नितेजसम्। . आह्या तदस्त्रमानीय प्रीत्या परमया युतः ॥६७॥ श्रीरामाय ददौ शोघं रावग्रस्य विघातिने। सर्वशक्तिमयं चारुवेगं कालान्तकोपमम् ॥६८॥ डबलन्तं तेजसा वीक्ष्य मुमुदे रघुनन्दनः। ततः संस्मृत्य तां देवीं तदस्त्रं राघवो मुने ॥६९॥ सम्बायाकर्णकोदण्डं तुर्णं चिक्षेप तं प्रति । ततस्तदस्त्रं निमिद्य हृदयं दुष्टचेतसः ॥७०॥ प्राराान जग्राह वेगेन विवेश च घरातलम्। ततः पपात सङ्ग्रामे रथाद्धेमपरिष्कृतात् ॥७१॥ पश्यतां सर्वदेवानां रावातो देवकण्टकः। चालयन्वसुघां सर्वां क्षोमयन् सरितां पतिम् ॥७२॥ त्रासयन् सर्वभूतानि राक्षसांक्च विषादयन्। बानरा हर्षसम्पन्नाश्चकुर्जयजयध्वनिम् ॥७३॥ त्रैलोक्यवासिनश्चान्ये हते तस्मिन्द्रराक्ष्मि । बमूब पुष्पवृष्टिश्च रामोपरि सुगन्धिवा ॥७४॥ रामाज्ञया तु देवेन्द्रो वचर्वाप्यमृतं यदा। तदा सञ्जीविता मूयो वानरा ये हता रखे ॥७४॥ बिमीवगस्तु बहुघा भ्रात्शोकेन दुःखितः। ररोद सान्त्वयामास तं रामो भगवान् स्वयम् ॥७६॥ रावरास्य च संस्कारं कृतवान् स विभीषराः। ततः सीतां समानीय लक्ष्मग्गेन समन्वितः ॥७७॥ थीरामो हर्षमापन्नो वानरैक्च समन्वित:। प्रायात्सम्पूर्जिता यत्र ब्रह्मणा जगवीश्वरी ॥७८॥

श्रीमहाभागवते उपपुराखे श्रीरामरावखयोः संग्रामे रावख्वधो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः

## अष्टचःवारिं शोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

श्रीरामस्तु ततो देवीं मक्त्या परमया पुतः। प्रएम्य दण्डवद्भूमी तुष्टाव प्रीतमानसः ॥१॥ ध्रन्ये च त्रिदशश्रेष्ठास्तत्रागत्य महामुने। तुष्द्रवृश्च महादेवीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिरणीम् ॥२॥ तैः संस्तुता महादेवी. पूजिता भिनतमावतः। विपुलैबंलिभिः प्रीता वभूव जगदम्बिका ॥३॥ प्रहर्षक्य महानासीन्मुने त्रैलोक्यवासिनाम् । तत्र देव्या महोत्साहे स्वर्गे मर्त्ये रसातले ॥४॥ नन्तुर्वानराः सर्वे जगुर्गीतं मनोहरम्। श्रीरामी मुमुदे देव्याः प्रसादात्पूर्णमानसः ।।५॥ एवं महामहोत्साहे गते तु नवमीतियौ। श्रीरामस्य तथान्येषां वेवानामपि नारद ॥६॥ वशम्यां पूजियत्वा तु प्रातरेव पितामहः। व्यसुजज्जलघो मूर्ति ततः स्वगृहमाययो ॥७॥ लङ्केश्वरं ततश्चके रामचन्द्रो विमीषग्रम्। ततः श्रीमान् रघुश्रेष्ठः सीतया लक्ष्मरोन च ॥५॥ पुष्पकं रथमारुह्य वानरेश्वरसंयुतः। सहितो वानरैः सर्वे राक्षसेशसमन्वितः ॥६॥ वेष्टितैस्त्रिदशैश्चापि भल्लूकैः कोटिकोटिशः। पुरःप्रवेशने यात्रां चक्रे नत्वा महेश्वरीम् ॥१०॥ इत्येवं मुनिशार्वुल मगवान्युरुषोऽन्ययः। स्वयमाराघयामास शरत्काले विधानतः ॥११॥ ग्रन्येषां का कथा वत्स देवानां यक्षरक्षसाम् । नराणां सिद्धगन्घवंपन्नगानां महामते ॥१२॥ नास्ति देव्या समी लोके समाराध्यतमो मुने। यस्तां मोहान्न सेवेत स पापात्मा न संशयः ॥१३॥ न तस्य विद्यते स्थानं कुत्रापि मुनिसत्तम । यस्तत्सपर्यालोपं वे करोति च स पापकृत्।।१४॥

तस्माच्छाक्तोऽय वा श्रेवः सौरो वा वैष्णवोऽथ वा। पूजयेहेवीं ज्ञारबीये महोत्सवे ॥१४॥ बलिभिर्मतस्यमां साद्यैदछा गका सरमेषकैः। जगदीश्वर्यास्तथान्यैरुपचारकैः ॥१६॥ प्रीतये वित्तशाठ्यं न कर्तव्यं कर्तव्यं सर्वथादृतैः। म्रवर्घं यजनं देग्याः शारदीये महोत्सवे ॥१७॥ गुह्णाति चण्डिका यस्माद् दृष्टान् वै पशुरूपकान् । देवीमक्तिपरायगः ॥१८॥ तस्मात्पश्चवितर्वेयो ध्रन्यैरिप महायज्ञे देव्याः प्रीतिममीप्सुभिः। देव्यचंनरता ये च प्रतिसंवत्सरं मुने ॥१६॥ तदाज्ञावशगाः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः। किमन्यद्बहुनोक्तेन सत्यमेव महामुने ॥२०॥ नास्ति लोकत्रये पुण्यं देव्या ध्रर्चनसम्भवात् । य इदं श्रुथाद्भक्त्या रामायगमनुत्तमम् ॥२१॥ वेव्या विस्तृतमाहात्म्यं महापातकनाशनम् । स देव्याः पदवीं याति ब्रह्मादीनां सुदुर्लमाम् ॥२२॥ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ यथा स मगवान् हरि: । सम्भूय मानुषं देहं समाधित्य घरातले ॥२३॥ शत्रीनियनमन्विच्छन्नकालेऽपि विद्यानतः। वेवीं सम्पूजयामास मूयः कि श्रोतुमिच्छसि ॥२४॥ श्रीमहाभागवते उपपुराखे देव्याः शारदीयपूजानुष्ठाने श्रीमद्रामायखवर्णन नाम अष्टचरवारिशोऽघ्यायः ॥४८॥

## एकोनपञ्चाशोऽध्यायः

बीनारद उवाच---

वदन्त्यनेकतत्वज्ञाः काली विद्या परात्परा । या सैव कृष्णरूपेण क्षिताववातरत्स्वयम् ॥१॥ वसुदेवगृहे देव्यां देवक्यां निजलीलया । कंसाविदुष्टमूमारनिवृत्त्ये जगदीश्वरः ॥२॥ ग्रमयच्छ्रोतुमिच्छामि कस्माद्देवी महेश्वरी। पुंरूपेगावतीर्णामूत्सितौ तन्मे वद प्रमो॥३॥

#### श्रीमद्वादेव उवाच--

श्रृषु गुह्यतमं वत्स सत्यं ते कथयामि तत्। श्रवतीर्णामवत्पृथ्व्यां देवक्यां वसुदेवतः ॥४॥ शम्मोरिच्छानुसारेण मायापुरुषक्पघृक्। दुष्टमूमारसंहृत्ये द्वापरान्ते महीतले ॥५॥

#### श्रीनारद उवाच-

यथेच्छा सममूच्छम्मोयंथा चावातरिक्षतौ। काली श्रीकृष्णरूपेण वसुदेवगृहे स्वयम् ॥६॥ देवक्यां परमेशान तदेतद्विस्तरेण मे। त्वं मे शंस जगन्नाथ सर्वज्ञोऽति वयापरः॥७॥

#### श्रीमहादेव उवाच-

वत्स वक्ष्याम्यशेषेण तवाहं मुनिसत्तम ।

यथेच्छामून्महेशस्य यथा जाता च सा क्षितौ ॥६॥

काली श्रीकृष्ण्रूषेण द्वापरान्ते महीतले ।

श्रुख सावहितो भूत्वा मिन्तमानिस नारव ॥६॥

एकदा मन्दिरे रम्ये कैलासे च मुनिजंने ।

पावंत्या विहरञ्छम्भुः स्थितः परमकौतुकी ॥१०॥

तत्र शम्भुनिरीक्ष्यैव पावंत्या रूपमुत्तमम् ।

चेतसा चिन्तयामास नारीजन्मातिशोभनम् ॥११॥

ततः प्राह महादेवो देवीं सर्वाङ्गमुन्दरीम् ।

प्रीगायन् प्रियवाक्ष्येन विमृजन् पारिणना मुखम् ॥१२॥

#### श्रीशिव उवाच--

कृपया परमेशानि सर्वं एव मनोरथाः। परिपूर्णोकृताः किञ्चिदविशष्टं न विद्यते ॥१३॥ ग्रन्यत्किमपि शर्वाणि विद्यते वाञ्छितं मम । तत्सम्पूर्णं कुरु शिवे यदि ते मय्यनुप्रहः ॥१४॥

#### श्रीदेग्युवाच-

किसन्यद्विद्यते शम्मो वाच्छितं तद्वद प्रमो । करिष्ठये तच्च सम्पूर्णं मवतः प्रियकाम्यया ।।१५।।

#### धीशिव उवाच--

यदि मे त्वं प्रसन्नासि तदा पुंस्त्वमवाप्नुहि।
कुत्रचित्पृथिवीपृष्ठे यास्येऽहं स्त्रीस्वरूपताम् ॥१६॥
यषाहं ते प्रियो मर्ता त्वं वं प्राग्तसमाङ्गना।
एतदेव मनोभीष्टं विद्यते प्रार्थ्यमुत्तमम् ॥१७॥
कुरुष्य परिपूर्णं मे मक्ताभीष्टफलप्रदे।

#### श्रीदेव्युवाच---

मविक्येऽहं त्वित्प्रयायं निश्चितं घरणीतले ।।१८॥ पुंरूपेण महादेव वसुदेवगृहे प्रमो । कृष्णोऽहं मत्प्रियायं स्त्री मव त्वं हि त्रिलोचन ।।१९॥

### बीशिव उवाच-

पुंक्ष्पेण जगद्वात्रि प्राप्तायां कृष्णतां त्विय । वृषमानोः सुता राषास्वरूपाहं स्वयं शिवे ॥२०॥ तब प्राणसमा भूत्वा विहरिष्ये त्वया सह । मूर्तयोऽष्टी तथा मत्यें मिवष्यन्त्युत योषितः ॥२१॥ विष्मणीसत्यमामाद्या महिष्यश्चावलोचनाः ॥

## भीदेव्युवाच-

तव मूर्तिमिरेतामिविहरिष्ये यथोवितम् ॥२२॥
यथा नापि कृतं कैश्चिन्न श्रुतं वापि कुत्रचित् ।
धपूर्वं तदुपास्थानं लोकानां पापनाञ्ञनम् ॥२३॥
मिविष्यति महादेव महापुष्यकरं तथा ।
विजया च जया चैव प्रियसस्यौ मम प्रभो ॥२४॥
श्रीदामवसुवामास्यौ पुरुषौ सम्मविष्यतः ।
विष्णुना समयः पूर्वमासीन्मम महेश्वर ॥२४॥
स मेऽप्रजः प्रियो श्राता मविष्यति हलायुधः ।
मम प्रीतिकरो नित्यं रामास्यः सुमहाबलः ॥२६॥
वेवकायं करिष्यामि सम्मविष्यामि च क्षितौ ।
संस्थाप्य महतीं कीतिं पुनरेष्यामि भूतलात् ॥२७॥

#### श्रीमहादेव उवाच---

एवं प्रतिश्रृतं देव्या शम्मवे प्रेममावतः । तस्माद्वमूव सा कृष्णः स्यामो नवधनद्युतिः ॥२८॥ एतदेव मुनिश्रेष्ठ कारणं मूलमीरितम् ।
कृष्णावतारे शर्वाण्या श्रन्यच्चापि निशामय ॥२६॥
निहताः समरे दैत्याः पूर्वं देव्या च विष्णुना ।
द्वापरान्ते महीपाला वभूवृर्मुनिसत्तम ॥३०॥
कंसस्तत्रातिदुर्धषंत्तथा दुर्योघनावयः ।
श्रनेकदेशसम्भूतास्तथान्ये क्षत्रियर्षमाः ॥३१॥
तेषां मारासहा पृथ्वी गोरूपा ब्रह्मणोऽन्तिकम् ।
प्रययो त्रिदशैः सर्वैः समन्तात्परिवारिता ॥३२॥
तां हृष्ट्वा घरणीं ब्रह्मा गोरूपामतिदुःखिताम् ।
उवाच मातः कस्मार्त्वं मदन्तिकमुपागता ॥३३॥

### धरण्युवाच-

निहताः समरे ये ये पूर्वं दानवपुङ्गवाः । त एव साम्प्रतम् ब्रह्मन् राजानो दुष्टचेतसः ॥३४॥ तान्वोद्धमसमर्थाहं तवान्तिकमुपागता । उपायः कल्प्यतां तेषां निधने कमलासन ॥३५॥

## श्रीमहादेव उवाच-

इत्याकण्यं वचो ब्रह्मा घरण्या मुनिपुङ्गव । ग्राश्वास्य तां स्वयं प्रागात्केलासं त्रिदर्शवृंतः ॥३६॥ तत्र वीक्ष्य जगद्धात्रीं प्रिण्पित्य पुनः पुनः । कृताञ्जलिपुटो ब्रह्मा वचनं चेदमब्रवीत् ॥३७॥

## ब्रह्मोवाच ---

मातस्त्वया हता ये ये वैत्यदानवराक्षसाः।
विष्णुनापि च ते सर्वे साम्प्रतं क्षत्रियर्षमाः।।३८॥
तैर्व्याप्ता संकला पृथ्वी राजमिर्वृष्टचेष्टितैः।
न तान् विसहते पृथ्वी मृत्युस्तेषां विचिन्त्यताम्।।३६॥
त्वं मात्रविप्रहं कृत्वा छलेन घरणीभुजः।
निपातय च तेषां तु मृत्युरूपा त्वमम्बिके।।४०॥

श्रीदेव्युवाच---

नाहं योत्स्यामि संग्रामे स्त्रीरूपा क्षत्रियर्षभैः। यतस्ते स्त्रीस्वरूपेण मां मक्त्या समुपाश्चिताः॥४१॥

किन्तु मे भद्रकाली या मूर्तिनंबधनद्यतिः। वसुदेवगृहे ब्रह्मन् पुंरूपेशा मनिष्यति ॥४२॥ . बेबक्यां द्विभुजः सौम्यो वनमालाविराजित:। भोवत्सलाञ्छनघरः सुचारमुखपङ्कजः ॥४३॥ ग्रात्मसंगोपनार्थाय विष्णुलक्षरालक्षितः। सर्वाङ्गसुन्दरः श्यामः शङ्कवकविराजितः ॥४४॥ मविष्यति महामायो दुष्टक्षत्रियमदंनः। पातियव्यति कंसादीन् विविधान् क्षत्रियवंभान् ॥४५॥ विष्णुश्रापि निजांशेन पाण्डवी भीमविक्रमः। श्चर्ननितसमास्यातो मनिष्यति महाबलः ॥४५॥ तस्य भ्राता स्वयं धर्मो ज्येष्ठी नाम्ना युधिष्ठिरः। उत्पन्नश्चापरस्तद्वःद्वीमसेनो महाबल: ॥४७॥ पवनोऽपि निजांशेन महाबलपराक्रमः। उत्पत्स्यतस्तथा माद्रिपुत्रौ मीमपराकमौ ॥४८॥ श्रिष्वनौ सहजो वीरौ भ्रातरावतिदुर्जयौ। ते घमंनिरताः सर्वे पाण्डवाः सत्यविकमाः ॥४६॥ मदंशसम्भवां कृष्णामवमंस्यति दुर्मतिः। दुर्योधनाह्वयः क्रूरः सर्वेषां कण्टकोपमः ॥५०॥ ग्रन्यच्चापि स पापात्मा पाण्डवानां महात्मनाम् । संक्लेशजनकं कमं करिष्यति दुरासदः ।।५१॥ ग्रज्ञातवनवासादि दुःखदं सर्वदेहिनाम् । ततोऽहं पाण्डुपुत्रारणां कृत्वा साहाय्यमुत्तमम् ॥५२॥ उद्योगं सुमहत्कृत्वा मविष्ये समरोत्सुकः। स चापि दुर्मतिः कर्णशकुन्योर्मतमास्थितः ॥५३॥ करिष्यति समुद्योगं युद्धे हुर्योघनः स्वयम् । तत्र सर्वे महीपाला नानादेशनिवासिनः ॥५४॥ समायास्यन्ति साहाय्यं कर्तुं मरतसिंहयोः । वितत्य महतीं मायां तत्राहं ररामूर्घनि ॥११॥ पातियव्यामि तान्वीरान्यरस्परिज्ञघांसतः । मर्यव मोहिताः सर्वे राजानो दुष्टचेतसः ॥५६॥

पातियष्यन्ति संग्रामे शस्त्रघातैः परस्परम्। शुन्या राजिभाः पृथ्वी वालवृद्धावशेषिता ॥५७॥ मविष्यति कुरुक्षेत्रे युद्धे जाते सुदारुए। स्थास्यन्ति भ्रातरः पञ्च पाण्डवा घर्मतत्पराः ॥५८॥ पुण्यात्मानो महामागा मिय भक्तिपरायगाः। एवमेवंविधे दुष्टान् राजन्यान् दुष्टचेतसः ॥५६॥ प्रायशो नाशयिष्यामि कुरुपाण्डुसमागमे । भ्रन्यांस्तत्र विशिष्टांश्च क्षत्रियान् भोमविक्रमान् ॥६०॥ पातिष्ठियामि संग्रामे छुलेन कमलासन । तत्र स्थित्वा परां कीतिं संस्थाप्याहं महीतले ॥६१॥ उत्पाद्य सन्ततीश्चापि विनिपात्य छलेन च । निर्मारां वसुघां कृत्वा पुनरेष्यामि चात्र तु ॥६२॥ एवं लोकहितार्थाय करिष्यामि जगत्पते। त्वं च गत्वा जगन्नायं प्रायंयस्व सुरोत्तमम्।।६३। स यथा मानुबं देहमाधित्य घरगोतले। द्मवतीर्गो भवेच्छोत्रं पाण्डुपत्न्यां महाबलः ॥६४॥ तथा विधेहि यत्नेन मा चिरं कमलासन। त्वरितं गच्छ वैकुण्ठे वार्ता कथय तं विघे ॥६५॥

#### श्रीमहादेव उवाच---

इत्येवं स तया प्रोक्तो ब्रह्मा लोकपितामहः।
प्रिशापत्य महादेवीं वेकुण्डं प्रययौ त्वरम् ॥६६॥
तत्र सम्प्रार्थयामास विष्णुं कमलसम्मवः।
पृथिच्यां जन्मने पाण्डोः पत्न्यां मानुषरूपतः॥६७॥
तच्छ्रत्वा मगवान् प्राह देहं मानुषमाश्रितः।
सम्मविष्यामि भूपृष्ठे कुन्त्यां देवात्पुरन्दरात्॥६८॥
तच्छ्रत्वा मगवान्ब्रह्मा प्रहृष्टात्मा निजालयम्।
प्रययौ मुनिशार्द्ल प्रशिपत्य जगत्पतिम् ॥६९॥
श्रीमहाभागवते उपपुरासो श्रीमहादेवनारदसंवादे ब्रह्मभगवत्योः

कथोपकथनं नाम एकोनपञ्चाशोऽध्यायः

## पञ्चाशोऽध्यायः

### धीमहादेव उवाच--

विधिना प्राथिता देवी वसुदेवसुतः स्वयम्। निजांशेनामवत्कृष्णो देवानां कार्यसिद्धये ॥१॥ विष्णुक्चापि द्विषा भृत्वा जन्म लेमे महीतले। महाबलपराक्रमः ॥२॥ रामो तपापरः पाण्डसतो घन्विश्रेष्ठो घनञ्जयः । इदानीं जन्मविस्तारं शृख तेषां महामते ॥३॥ तत्रादौ भ्रू ते वक्ष्ये जन्म भीरामकृष्णयोः। ग्रहितिर्वेवमाता च कश्यपोऽथ प्रजापतिः ॥४॥ देवीं सम्प्रार्थयामास सद्भक्त्या सुचिरं पुरा। निराहारो जले स्थित्वा ज्ञीते ग्रीष्मेऽग्निमध्यतः ॥५॥ दिव्यो वर्षसहस्री द्वी तेपाते मक्तिसंयुती । तयोः प्रसन्ना समभ्दप्रत्यक्षा जगदीश्वरी ॥६॥ उवाच युवयोः किंवा वाञ्छितं वृग्रतं च तत्। ततस्ताव्यतुर्देवीं प्रशिपत्य पुनः पुनः ॥७॥ मातस्त्वमावयोगेंहे जन्म प्राप्नुहि लीलया। यथा दक्षगृहे जन्मामवत्तव पुरोत्तमे ॥६॥ प्रसूत्यामावयोगेंहे जन्म द्वापरशेषतः । कुत्रचित्पृथिवीपृष्ठे तथा ते सम्मवस्तु ते।।१।।

## श्रीदेव्युवाच---

शन्मोरोप्सितसिद्धधर्यं स्त्रीरूपस्य निजेच्छ्या । पृंद्भपः सम्मविष्यामि नवीनजलदश्चृतिः ॥१०॥ तदेयं मुण्डमालाऽपि वनमाला मविष्यति । सौम्यक्पं वपुर्घोरं द्विनेत्रं द्विभुजान्वितम् ॥११॥ पीताम्बरघरं वंशीकरं गोपीमनोहरम् । मविष्यति सुसम्पन्नं विष्णुलक्षग्णलक्षितम् ॥१२॥

### धीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा सा महादेवी तयोरन्तहितामवत् । सो जग्मर्तुनिजस्थानं प्रहृष्टो मुनिसत्तम ॥१३॥

स कश्यपो यदुकुले जन्म प्राप्य प्रजापतिः। वमुदेवेति विख्यातः समभूद्वरणीतले ॥१४॥ भ्रदितिश्च द्विषा जाता वेवकी रोहिग्री तथा। मगिनी दुष्टचेष्टस्य राज्ञः कंसस्य नारद ॥१५॥ तां तथा रोहिएाँ चापि वसुदेवो विघानतः। उपयेमे मुनिश्रेष्ठ शरच्चन्द्रनिमाननाम् ॥१६॥ तत्रोद्वाहे तु देवक्या राज्ञा कंसो महासुरः। श्रतीव मङ्गलं चक्रे मगिनीस्नेहहेतुना ॥१७॥ ततः प्रयागसमये देवकीवसुदेवयोः। म्रारुह्य रथमभ्यायात्ताभ्यां कंसोऽतिदृष्टवीः ।।१८॥ एतस्मिन् समये वाशी नमसः समभूत्मुने । श्रशरीरसमुत्पन्ना सहसा देवभाषिता ।।१६॥ एतस्या श्रष्टमो गर्मो सम्भविष्यति यः पुमान् । स हन्ता मविता राजंस्तव नूनं महीपते ॥२०॥ तच्छ्रुत्वा सहसा सोऽपि खड्गमुद्यम्य वेगतः। देवकीं छेत्त्कामस्तां प्राम्यधावत दुर्मतिः ॥२१॥ न्ततस्तं प्रशिपत्यासौ वसुदेवो महामतिः। दास्यामि सन्ततीः सर्वा एतस्या गर्भसम्भवाः ॥२२॥ तुम्यं यथेष्टकरणे स्वीकृत्यैवं न्यवेदयत्। ततः सोऽपि नियोज्येवं रक्षकान्मुनिसत्तम ॥२३॥। निवृत्तः समभूत्तस्या निघनादतिदुर्मतिः । रक्षकानाह दुष्टात्मा यदास्यास्तनयो मवेत् ॥२४॥ तदान्तिकं ममाभ्येत्य कथयध्वं हि रक्षकाः। सञ्जाते त्वष्टमे गभ कथयिष्यय मां ध्रुवम् ॥२५॥ तवैनां घातयिष्यामि सगर्भा भगिनीं मम। इत्याज्ञाप्य स दुष्टात्मा देवक्याः परिरक्षकान् ॥२६॥ मन्त्रिमः सहितो राजा निविष्णो गृहमाविशत्। ततस्तस्याज्ञया तस्या गर्भे जाते तु रक्षकाः ॥२७॥ 🗼 राजानं कथयामासुस्तस्या जातान्सुतानपि। भृत्वा श्रुत्वा स पापात्मा जातमात्रात्प्रगृह्य च ॥२८॥

जवान सम्प्रताड्येव शिलायां मुनिसत्तम ।

एवं निहत्य वेवक्याः षड्वं गर्भसमुद्भवान् ॥२६॥

सम्माव्यमाने गर्भे तु सम्तमे सोऽतिमूढ्यीः ।

प्रतिसावहितांश्रके वेवकीपरिरक्षकान् ॥३०॥

एतिसम्मन्तरे ब्रह्मा कैलासं समुपागमत् ।

समस्तैहित्रदशैः साधं मन्त्रगायं जगत्पतिः ॥३१॥

स प्रग्रम्य महावेवीं वेवं चापि सदाशिवम् ।

देव्यप्रे प्राञ्जलिर्भूत्वा वचनं चेदमब्रवीत् ॥३२॥

#### ब्रह्मोवाच--

मातस्त्वयोक्तं देवक्यां जन्म प्राप्य महीतले। पुंरूपं पृथिवीमारं शमियव्यामि निश्चितम् ॥३३॥ः तस्यास्तु सन्ततीः सर्वा जातमात्राः शिलोपरि । प्रहृत्य नाशयत्येच राजा कंसोऽतिदुष्टघीः ॥३४॥ पूर्व विवाहे देवक्याः कंसाय समभूद्रचः। म्राकाशोद्भवमत्युक्चंभंयदं तस्य दुमंतेः ॥३५॥ देवक्या श्रष्टमो गर्भो सम्मविष्यति यः पुमान् । स ते विनाशकारीति निश्चितं विद्धि दुर्मते ॥३६॥ तच्छुत्वा स तदैवातिदृष्टस्तां देवकीं शिवे । संछेत्रमुद्यमं चक्रे वसुदेवस्तु तं तदा ॥३७॥ ग्राश्रुत्य वारयामास जातापत्यसमपंग्गम्। ततः स निश्चयं चक्रे गर्भे जातेऽष्टमे ध्रुवम् ॥३८॥ देवकीं घातियव्यामीत्येवं कंसोऽतिमृढघीः। तेन सञ्जातमात्रांस्तु देवकीगर्भसम्मवान् ॥३६॥ षट्सुतान् सञ्जघानोग्रप्रतापोऽपि सुदुर्जयः। इदानीं सप्तमे गर्भे यदि नाप्नोषि जन्म वै ॥४०॥ तत्कयं मावि ते जन्म देवक्यां परमेश्वरि । कयं वा पृथिवीभारं नाशियव्यसि मां वद ॥४१॥

## श्रीदेव्युवाचं---

न दैवं वचनं ब्रह्मन् विफलं सम्मविष्यति । प्रवश्यं मावि वै जन्म तस्या गर्भेऽष्टमे सस् ॥४२॥

उपायं ते प्रवध्यामि तथा त्वमपि चेष्टय। मा चिरं कुरु गच्छाशु वैकुण्ठं कमलासन ॥४३॥ श्रंशेन निष्णुर्भूपृष्ठे सन्मविष्यति निश्चितम् । वसुदेवगृहे रामो भ्राता ज्येष्ठतमो मम ॥४४॥ इत्येवं समयश्चासीत्यूवंमेतेन विष्णुना। तस्मात्कथय तं ज्ञीघ्रं स यातु घरणीतले ॥४५॥ श्रंशेन देवकीगर्भे वसुदेवाज्जगत्पतिः। श्रहं च वसुघापृष्ठे द्विघा भूत्वा निजांशतः ॥४६॥ प्रयामि रोहिएगिर्भं यशोदागर्भमप्युत । सम्प्राप्ते पञ्चमे मासि रोहिग्गीगर्भमध्यतः ॥४७॥ यास्यामि देवकीगभं विष्णुस्तद्गभंतोऽपि च। समायास्यति रोहिण्या गर्भं कमलसम्मव ॥४८॥ तदेवाष्ट्रमगर्भे मे जन्म सम्पत्स्यतेऽपि च ॥४६॥ न ज्ञास्यति स दुर्बुद्धिर्गर्भे चापि तमप्टमम् ॥५०॥ एवं सम्प्राप्य देवस्यां जन्म श्रीकृष्ण्रस्पधृक्। काले सम्पातियव्यामि तं दुष्टं सह सैनिकैः ॥५१॥ यावच्च पुण्यकर्मास्य क्षीलतां न च यास्यति। तावद्ययाविधेयं तु तथा मे त्वं निज्ञामय ॥५२॥ जातायामपि देवक्यां यशोदायां तदेकदा। पुंरू विषयां तथा योषिद्रपायां च स्वलीलया ॥५३॥ देवकीगर्भेसम्भृतां वसुदेवदच तत्क्षरणातु । संस्थाप्य गोकुले क्रोडे यज्ञोदायाः प्रजापतेः ॥५४॥ तद्गर्भसम्भवां योषिद्र्षां मामेव बालिकाम्। म्रानीय वसुदेवेन वाच्यं तस्मै दुरात्मने ॥४५॥ सम्भूता मम कन्येति रक्षेनां पृथिवीपते। ततः स निघने यत्नं करिष्यति यदाऽसुरः ॥५६॥ तदैव सहसा स्वगं मूर्तिमें प्रतियास्यति । उक्त्वा निघनकर्तारं पश्यतस्तस्य दुर्मतेः ॥५७॥ ततः सम्पातियव्यामि समुपागत्य गोकुलात् । प्रारब्धकर्मिं सीणे तं दुष्टं कमलासन ॥५८॥

धीमहादेव उवाच-

देध्येवमुक्तो भगवान्त्रह्या वैकुण्ठमन्वगात् । न्यवेदयच्च तत्सवं देग्या सम्मापितं च यत् ॥५६॥ विष्णुक्वाय तदाकण्यं निजांशेन महामते। प्रप्रयो देवकीगर्भं रोहिण्यां जन्मलब्बये ॥६०॥ मगवत्यपि रोहिण्यां यशोदायामुपागमत्। द्विधा भूत्वा जगद्धात्री भूमारस्य निवृत्तये ॥६१॥ पञ्चमे मासि रोहिण्या गर्भतः सा समाविशत्। जन्मने देवकीगभं रोहिण्यां विष्णुरन्वगात् ॥६२॥ तबैव वसुदेवोऽपि भयात्कंसस्य दुर्मते । रोहिएों स्थापयामास गोकुले नन्दवेश्मनि ॥६३॥ तत्र सञ्जातवानु रामो दिव्यलक्षरालक्षितः। सर्वाङ्गसुन्दरो गौरो रोहिण्यास्तनयो मुने ॥६४॥ त्रतः सममबद्देवी वेवक्याः परमः पुमान् । ध्रष्टम्यामधंरात्रे तु रोहिण्यामसिते वृषे ॥६५॥ गजंत्सु मेघवृन्देषु परितस्तमसावृते। निद्रितेष्वपि सर्वेषु रक्षकेष्वितरेषु च ॥६६॥ नवीनजलदश्यामो वनमालाविराजितः। श्रीवत्सलाञ्छनधरो नयनद्वितयोज्ज्वल: गाइणा द्विभुजो दिन्यसर्वाङ्गो दीप्यमानः स्वतेजसा। तं हष्ट्वा बालकं जातं देवकी रुदती भुशम् ॥६८॥ साक्षाद्बह्यमयं पूर्णं ज्ञात्वेदं वाक्यमत्रवीत । कस्तवं जातोऽसि मे गर्भे दुर्भगायाः सुलोचन ॥६६॥ जानासि कि न राजानं भ्रातरं मन वैरिराम् । कंसं निवनकर्तारं मुतानां जातमात्रतः ॥७०॥ अर्धेव स समाकण्यं त्वां जातं मम बालकम् । निहनिष्यति दुष्टात्मा कृत्वा मां शोकविह्नलाम् ॥७१॥

## षीमहादेव उवाच---

इत्याकर्ण्यं वचस्तस्या जनन्याः स तु बालकः । उवाच तां सुदुःखार्ता त्रीलयन् वचनामृतेः ॥७२॥

#### बालक उवाच ---

मातस्त्वं कुरु मा भीति न मे हन्तात्र विद्यते। लोकत्रयेऽसुरो वापि देवो वा मानुषोऽपि वा ॥७३॥ श्रहमाद्या परा विद्या जगत्संहारकारिएरी। देवकार्यस्य सिद्धचर्यं त्वत्तो जातास्मि साम्प्रतम् ॥७४॥ श्रम्भोरनुज्ञया मायापुरुषाकृतिरुत्तमा। युवयोस्तपसा तुष्टा जन्मान्तरकृतेन व ॥७५॥

#### देववयुवाच---

वत्स ते वचनं श्रुत्वा विस्मिताहं सुलोचन । सन्दर्शयस्य रूपं ते देव्यात्मकमनुत्तमम् ॥७३॥

#### थीमहादेव उवाच-

वेयक्यं वं निगिवतः कृष्णः कमललोचनः।
सहसा समभूत्कृष्णा मीनास्या शववाहना।।७७॥
चतुर्भृजा त्रिनयना जिह्वाललनमीषणा।
गलदायतकेशोघाच्छन्नपृष्ठा किरीदिनो।।७५॥
तदामवन्मुने सापि वनमाला मनोरमा।
मुण्डालिरचिता माला लम्बमानातिशोमना॥७६॥
तथा हष्ट्वा तु तं वालं कालीरूपं मथानकम्।
वेवकी चाह्वयत्तत्र वसुदेवं त्वरान्विता॥८०॥
स श्रागत्य निरीक्ष्यंवं श्रुत्वा जातं च बालकम्।
विस्मयं परमं प्राष्य वचनं चेदमब्रवीत्॥८१॥

#### बसुदेव उवाच-

बहुजन्मशतानेकतपसा मम भाग्यतः।
जातासि यदि मद्गेहे मायाबालकरूपघृक् ॥ ६२॥
यथानुप्रहतो यत्तदेतत्परमदुर्लमम्।
प्रदश्यं कालिकारूपं मज्जन्म सफलं कृतम् ॥ ६३॥
तथान्यदिप ते चार रूपं दशभुजान्वितम्।
उद्यत्कोटिशशाङ्काभं सौम्यं मे प्रतिदर्शय॥ ६४॥

श्रीमहादेव उवाच--

इति तस्य वचः श्रुत्वा तद्रूपं परिहृत्य च ।
बभूव सहसा देवी सौम्या दशभुजा ततः ॥५५॥
तथा विलोक्य रूपं स विस्मयं परमं गतः ।
प्राञ्जलिः परया भक्त्या तुष्टावानकदुन्दुभिः ॥५६॥

वस्देव उवाच-

त्वं माता जगतामनादिपरमा विद्यातिसूक्ष्मात्मिका त्वं तावज्जनकोऽप्यनादिपुरुषः पूर्णः स्वयं चिन्मयः। 300 त्वं विश्वासि तथैव विश्वविता विश्वाश्रया विश्वगा त्वतोऽन्यन्तिह किञ्जिबहस्ति भुवने विश्वेशि तुम्यं नमः ॥५७ त्वं सृष्टौ चतुरानना स्थितिविघौ विष्णुः परात्मा प्रभुः संहत्यामतिमीमरूपचरितो रुद्रः पिनाकास्त्रधृक् । াদ গাছিল तेषां मृष्टिविनाशपालनविधौ त्वं कालिकैका परा नित्या ब्रह्ममयी प्रसीद परमे कृष्णे जगद्वन्दिते ॥ ५८॥ त्वं सुक्ष्मा प्रकृतिनिराकृतिसुताख्याता जगद्व्यापिनीः स्त्रीपुंक्लीबविभेदतस्त्वयि पुनः स्त्रीत्वाद्यभावः सदा । तत्त्वं ते न विदन्ति केचन जगत्यत्राम्बिके तत्कयं शक्तः स्तोतुमहं भवामि परमं ब्रह्मा स्वयं मूढधीः ॥८६॥ नमोऽस्तु विश्वमोहिन्यै गीर्ये त्रिदशवन्दिते। नमस्ते कुंब्एंरूविण्यै मायापुरुषक्विशा ॥६०॥

## श्रीमहादेव उवाच---

एवं संस्तुवतस्तस्य देवी दशभुजा क्षरणात्। प्रत्यक्षं सममूद्वालः कृष्णः कमललोचनः ॥६१॥ तं वीक्ष्य वालकं कृष्णं वनमालाविराजितम् । बसुदेवः पुनः प्राह प्राञ्जलिम्निसत्तम ॥६२॥

## वसुदेव चवाच---

वत्स मत्तनयान् सर्वाञ्जातमात्रान्महावलः । कंसो निहन्ति दुढंपः शिलाया मस्तके क्षिपन् ॥६३॥ तदिदानी न यावत् तस्यानुत्रररक्षकाः । चेतयन्ति विधेयं ते यत्कतंत्र्यं भयाधुना ॥६४॥

ः २१५

(पुरुवाकोऽध्याय:

तत्सर्वं त्वं च मां देव तावद्बूहि जगत्पते। ृभूभारहरणार्थाय प्रादुर्भूतोःसि वै यतः॥६५॥ श्रीमहादेव उवाच-

> इति तस्य वचः श्रु-वा कृष्णा कृष्णस्वरूपिरणी। यशोदानन्दयोः पूर्वं तपः स्मृत्वेदमत्रवीत् ॥६६॥

## श्रीकृष्ण खवाच---

भ्युषु तात प्रवक्ष्यामि यत्कतंव्यं त्वयाऽघुना । मयादतिसुदृष्टस्य मातुलस्य महामते ।६७॥ श्रद्यंव हि व्यतीतायामध्टम्यां गोकुले मम। मूर्तिरेकाऽपरा जाता यशोदारभंगेहतः ॥६८॥ न तां मन्मायया मुग्घा यशोदा निद्रयान्विता। जानाति चारसर्वाङ्गीं गौरीं कमललोवनाम् ॥ १६॥ त्वं तु मां तत्र संस्थाप्य तामानीय त्वराऽन्वितः। प्रवादं कुरु मे जाता कन्येकेति वराङ्गना ॥१००॥ तस्यास्तु निघनार्थाय सम्प्रहर्तुं शिलोपरि । यदोर्घ्यं नेष्यति क्रोधात्स दुष्टो मम मातुलः ॥१०१॥ त्तवा यास्यति सा स्वगं देवकायंस्य सिद्धये। उक्त्वा निधनकर्तारं पश्यतस्तस्य मां पितः ॥१०२॥ ्र ग्रहं तु गोकुले स्थित्वा कियत्कालं ततस्त्वह। समागत्य दुरात्मानं निहनिष्यामि मातुलय् ॥१०३॥

धीमहादेव खवाच --

इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य बालकस्य महामुने । व्रमुदेवस्तमादाय गोकुलं प्रति निर्ययौ ॥१०४॥ तदा प्रबोधं नो कश्चिदवाप मुनिसत्तम। मोहितो वासुदेवस्य माययाऽतिदुरस्यया ॥१०५॥ वसुदेवस्तु निर्गत्य स्वपुरादतिदुःखितः। रुरोद पुत्रमुद्दीक्ष्य दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१०६॥ हा वत्स मद्गृहें कस्मावाविर्भूतोऽसि पापिनः। क्यं स्वां गोकुले रक्षन्त यास्येहं गृहं पुनः ॥१०७॥

इत्येवं बहुधाऽऽमाध्य सिञ्चन्नेत्रजलेन तम्। उत्तीर्यं यमुनां कृष्णप्रसादात् शित्रया सह ॥१०८॥ प्रविदय नन्दगोपस्य भवनं चाप्यत्कितः। यशोदां दहशे तत्र प्रसूतवरकन्यकाम् ॥१०६॥ ग्रप्रबुद्धामजानन्तीं पुत्रीं स्वोदरसम्मवाम् । ससीिम: सहितां चापि निवितामिरितस्ततः ॥११०॥ .... ततः संस्थाप्य तत्रैव कृष्णमानकदुन्दुभिः। प्रगृह्य तनयां तां च तूर्गं गेहोद्विनियंयौ ॥१११॥ देवी तु वसुदेवस्य क्रोडेऽतिविबमी मुने। भुजैर्दशिमरुद्दीप्ता तेजोभिश्च मनोरमैः ॥११२॥ तां वीक्य सर्वलोकैकजनमीं ब्रह्मरूपिग्गीम्। श्रानन्दपरिपूर्णात्मा वसुदेवः पूरं ययौ ॥११३॥ प्रविश्य भवनं देवीं देवन्यै च समार्पयत्। उवाच जाता कन्येति रक्षकेम्यो महामृतिः ॥११४॥ तेऽपि प्राहुर्द्वतं तस्मै कंसायातिदुरात्मने। देवक्या प्रष्टमे गर्भे जातैका कन्यका विसो ॥११४॥ स पापात्मापि तच्छ्रुत्वा तानुवाच महामुने। समानयत तां क्षिप्रं निहनिष्येऽविचारतः ॥११६॥ तच्युत्वा तां समानीय ददुस्तस्मै दूरात्मने । तां चातिसुदृढां दृष्ट्वा पाषार्णेरिव निर्मिताम् ॥११७॥ देवीं मगवतीं बालां सृष्टिस्थित्यन्तकारिरागीय 🗗 स पापात्मा तु तां नैव ज्ञातवान्परमेश्वरीम् ।।११८।। 🧺 🧐 जगृहे निघनार्थं च सन्वेन हढमुध्टिना । तत्रापि सुदृढां मत्वा शिलामिरिव निर्मिताम् ।।११६।। क्रम्बं चिक्षेप पाषागोपरि तां पातनेच्छया। तवो मगवती देवी गगनेऽतीवतेजसा ॥१२०॥ ज्वसन्ती सिहपृष्ठस्था तमूचे पापचेतसम्।। ीदेव्युवाच-

दुरात्मंस्तव नाशाय देवक्यां वसुदेवतः ॥१२१॥ ग्रहमेव समुद्दभूय मायया पुरुषाकृतिः । तिष्ठामि गोकुले नन्दगोपगेहे निजांशतः ॥१२२॥

#### धीमहादेव उवाच ---

इत्युक्त्वा सा भगवती पश्यतस्तस्य दुर्भते। स्वर्गं जगाम सिंहस्था देवकार्यस्य सिद्धये।।१२३॥ इति श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे श्रीकृष्णप्रादुर्भावोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽज्यायः।।

## एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

#### श्रीमहादेव उवाच---

नन्दः प्रभाते विज्ञाय चक्रे पुत्रोद्भवोत्सवम् । विश्रेम्यो गोसहस्राणि प्रददौ मुनिसत्तम ॥१॥ तथा वासांसि दिव्यानि धनानि सुबहूनि च। दत्त्वा राज्ञे करं दातुं मथुरायां द्रुतं ययौ ॥२॥ एतस्मिन्तन्तरे कंसो मन्त्रियत्वा च मन्त्रिभिः। पूतनां प्रेषयामास गोकुले वालघातिनीम् ॥३॥ सा तु तस्याज्ञया चारुरूपं संबिभ्रती मुने। गोकुले समुपागत्य नन्दवेश्म समाविशत् ॥४॥ म्रायान्तीं तां समालोक्य सर्वा एव वजाङ्गनाः। जगुः केयं समायाता चारुरूपा वराङ्गना ॥५॥ शची कि देवराजस्य पत्नी कि वा स्वयं रितः। कामपत्नी समायाता द्रष्टुं नन्दस्य बालकम् ॥६॥ कृष्णस्तु तामभिज्ञाय राक्षसीं कामरूपिग्गीम् । निमोल्य लोचने स्थित्वा पर्यञ्जे तां ददर्श ह ॥७॥ सा वीक्ष्य बालकं तं तु पर्यङ्कस्यमिवानलम्। यशोदामाह सोध्येन वचसा कूरराक्षसी ॥८॥

## बूतनोवाच--

यशोबे सिख ते भाग्यं मन्ये जन्मशताजितम्। यतस्तवायं तनयो जातः सर्वाङ्गसुन्दरः॥६॥ प्रधेनं वीक्ष्य ते पुत्रं श्यामं सर्वाङ्गसुन्दरम्। हर्षं प्राप्तास्मि बालस्ते चिरं जीवतु सुन्दरः॥१०॥ श्रीमहादेव उवाच-

इत्येवं रनेहसम्बन्धि वाक्यमुक्त्वा तु राक्षसी। मदङ्के बालकं देहीत्येवमूचे च तां पुनः ॥११॥ ततो यशोदा तच्छ्रुत्वा तदङ्के प्रदरी सुतम्। सापि तस्य मुखे प्रादात्स्तनं विषमयं ततः ॥१२॥ कृष्णस्तु तामभिज्ञाय पूतनां कूरराक्षसीय । स्तनमात्रस्य चौष्ठेन वपौ प्रार्गः समं पयः ॥१३॥ ततः संत्यज्य तद्रपं सौम्यं सा मीमरूपिएगी। वदन्ती मुञ्च मुञ्चेति प्राणांस्तत्याज राक्षसी ॥१४॥ ततः पपात भूपृष्ठे वसुधामनुपीडच सा। ष्ट्राच्छाद्य गोकुलं भीमा विकटास्या महाद्रिवत् ॥१५॥ तस्या वक्षसि कृष्णस्तु सहसा कालिकापरा। कृत्वा विरेजे मीमास्या मुण्डमालाविराजिता ॥१६॥ क्षणार्षेन वपुस्तस्या राक्षस्याः कालिका स्वयम् । मुक्त्वा भूयः समभवद्बालः ध्यामतनुः परः ॥१७॥ हष्ट्वा तु विस्मयं जग्मुः सर्वे ते व्रजवासिनः । मेनिरे च शिशुं कृष्णं शक्तिमाद्यां परात्पराम् ॥१८॥ यशोदा च समालिङ्ग्य स्वाङ्के चोत्याय बालकम्। स्तनं ददौ मुखाम्मोजे संमार्ज्योषधवारिया।।१६॥ एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि नन्दगोपः समागतः। दत्त्वा राजकरं तस्मै राज्ञे कंसाय पापिने ॥२०॥ स श्रुत्वा चेष्टितं तस्य बालकस्य महामुने । देवीं संपूजयामास नानाबलिमिरादरात् ॥२१॥ भ्रय कंसः समाकण्यं पूतनानिधनं तथा। कृष्णस्य चेष्टितं चापि तं मेने मृत्युमात्मनः ॥२२॥ ततः प्रस्यापयामास तृःगावतं महासुरम्। धपद्भुत्य समानेतुं कृष्णं गोकुलसंस्थितम् ॥२३॥ स म्रागतस्तृ ए। वर्तो वीक्य तं निर्जनस्थितम् । **प्रा**हिलक्य बाहुदण्डेन नीत्वा गगनमास्थितः ॥२४॥

कृष्णः स्मित्वा तु तस्याङ्के स्थित्वाऽभूद्बह्मरूपिएगी । काली व्याघ्राजिनघरा महाजलदिन:स्वना ॥२५॥ तस्यास्तु तेन नादेन मोहितः स महासुरः। पपात चालयन्पृथ्वी सज्ञैलवनकाननाम् ॥२६॥ ततस्तस्य शिरः काली खड्गेनाहत्य वै पुनः। सम्भूय बालकस्तस्य स्थितो वक्षसि नारव ॥२७॥ यशोदा तु समागत्य दृष्ट्वा तंदानवंहतम्। महाद्रिसदृशं छिन्नशीर्वं शोणितसंप्लुतम् ॥२८॥ विस्मयं परमं प्राप्य पुत्रं तमनुसन्दघे। तत्र वीक्ष्य तृग्णावतं वलस्थं इयामसुन्दरम् ॥२६॥ हसन्तं सुप्रसन्नास्यं विस्मयं परमं गता। वदन्ती वत्स वत्सेति सहसा स्वाङ्कमानयत् ॥३०॥ नन्दश्चापि समागत्य हब्द्वा तं घोररूपिएाम् । पतितं विगतप्राएं शोगितोघपरिप्लुतम् ॥३१॥ श्रीकृष्णेन हतं मत्वा मुमुदे मुनिसत्तम। एवं मगवती देवी मायापुरुषरूपिग्गी ॥३२॥ तपसः फलदानाय यशोदानन्दगोपयोः। शैशवं भावमाश्रित्य संस्थिता गोकुले स्वयम् ॥३३॥ शम्भुस्तु जन्म संप्राप्य वृषमानुगृहे ततः। स्त्रीरूपं लीलयाऽऽस्थाय राघेत्याख्यामुपागमत् ॥३४॥ तां राधामुपसंयेमे कोऽपि गोपो महामुने । क्लीबत्वं सहसा प्राप काम्मोरिच्छानुसारतः ॥३४॥ सा राघाऽनुदिनं गत्वा कृष्णं कमललोचनम् । प्रेम्णा स्वाङ्के समारोप्य दहके परमादरात ॥३६॥ कंसस्तु निहतं श्रुत्वा तृगावतं महासुरम्। नन्दनन्दनमाहर्तुं व्यचिन्तयदहर्निशम्।।३७॥ रोहिग्गीतनयो रामः कृष्णेनामिततेजसा। चिक्रीडे परमानन्दपूर्णात्माऽहर्निशं मुने ॥३८॥ तयैव क्रीडितस्तेन श्रीदामवसुदामको । कुमारी रूपसम्पन्नी सुचारमुखपङ्कुजी ॥३६॥

तेवां मावेन संप्रीतमनाः कृष्णस्तु गोकुले । उवास राषया सार्षं रन्तुकामो महामते ॥४०॥ इति श्रीमहाभागवते उपपुराणे पूतनायधानन्तरं तृणावतं-वधोपाख्याने एकपञ्चाक्षत्तमोऽध्यायः ॥

## द्विपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः

नारद खवाच--

## भीमहादेव उवाच-

वत्स बक्ष्यामि ते सर्वं यत्पृच्छिस महामते।
शृश्युष्टवाविहतो भूत्वा यथावन्मुनिपुङ्गव ॥६॥
बक्षः प्रजापितः पूर्वं सतीविरहद्वःखितः।
चेतसा चिन्तयामास ज्ञात्वा तां प्रकृतीं पराम् ॥७॥
सम्प्राप्य तपसोग्रेण कन्यामाद्यां परात्पराम्।
तयास्मि विश्वतो मोहादज्ञात्वा शिवनिन्दनात्॥६॥
प्रहं तथा यतिष्यामि भूयोऽपि तप श्राचरन्।
यथा मतः समुत्पत्ति भूयः सा समुपैति व ॥६॥
इति कृत्वा मति दक्षो हिमाद्रेः प्रस्थमुत्तमम्।
गत्वा वर्षशतं दिव्यं समाराष्ट्यदिम्बकाम्।
प्रसुतिरपि तत्पत्नी सद्भुक्त्या परमेश्वरीम्॥१०॥

तथैव प्रायंयामास सुचिरं मुनिसत्तम।
तयोः प्रसन्ना समभूत्व्रत्यक्षं परमेश्वरी ॥११॥
ध्ववीचिति यत्प्रार्थ्यं युवयोर्नुं खुतं च तत् ।
ततः प्रजापितः प्राह मातस्त्वं कृषया पुनः ॥१२॥
मत्तो जन्माप्नुहि शिवे प्रार्थ्यमेतन्महेश्वरी।
प्रसूतिः प्राह मातस्त्वामपत्यस्नेहतः शिवे ॥१३॥
पालयामीति मेऽभीष्टं प्रार्थनीयं तवाग्रतः।

देग्युवाच-

प्रजापते मिविष्यामि हापरान्ते घरातले ॥१४॥
त्वतो जन्म समासाद्य तनया ते न संशयः।
न स्थास्यामि गृहे किन्तु तव कन्यास्वरूपिणी ॥१४॥
समृत्वा तच्चरितं पूर्वं शिवनिन्दाकरं परम्।
द्वृतं स्वगंपुरं यास्ये देवकार्यच्छलेन वं ॥१६॥
प्रजानतो जन्मवृत्तं मम तातस्य ते गृहात्।
मातः प्रसूतिस्त्वं चेदं मतः प्रार्थयसीति यत् ॥१७॥
सम्पत्स्यते तदा नूनं तत्सत्यं नात्र संशयः।
प्रादित्यं कश्यपायापि मया दत्तो वरः स्वयम् ॥१८॥
हापरान्ते मिविष्यामि तयोगेंहे सुतस्त्वहम्।
तदा तत्र गृहेऽहं तु दिनानि कतिचिद्धृवम् ॥१६॥
विस्त्ये फलदानाय तपसस्तस्य लीलया।

श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा सा भगवती सृब्दिस्थित्यन्तकारिएो ॥२०॥

ग्रन्तवं मुनिश्रेष्ठ सहसा पश्यतोस्तयोः।

स दक्ष एव नन्दस्तु यशोदापि तदङ्गना ॥२१॥

कारणादपि चैतस्माचशोदागर्भसम्मवा।

देवी भगवती स्वर्गे जातमात्रा समभ्यगात् ॥२२॥

देवकीगर्भजातापि श्यामसुन्दररूपिएरी।

उवास गोकुले रम्ये कियत्कालं महामुने ॥२३॥

श्रीमहाभागवते उपपुराए दक्षप्रसूतिनन्दयशोदाजन्मवर्णने

द्विपञ्चाशत्तमोऽष्यायः॥

# त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

#### धीनारद खवाच-

संक्षेपेण समाशंस पावंतीप्राण्यक्लम ।
देव्याः श्रीकृष्ण्रूष्पायाश्चरितं मे महेश्वर ।। १।।
यथा विहरणं चन्ने गोकुले सह राषया ।
निपातयच्चापि तथा भूमारान्मुबहून् रणे ।। २।।
ग्रन्यत्रापि कुरुक्षेत्रे साक्षाद्वापि कुलेन वा ।
यथंवासीत्क्षितौ सर्वेन्द्रं विभियंदुवंशजाः ।। ३।।
ग्राहरोह पुनः स्वर्गं यथा तदिमशंस मे ।

#### श्रीमहादेव खवाच--

विहरत् गोकुले कृष्णः समस्तैर्गोपबालकैः ॥४॥ बाल्ये वयसि हत्वा तान्धेनुकादीन्महासुरात्। कालीयदमनं कृत्वा प्रमावमनुदर्शयन् ॥५॥ रेमे वृन्दावने रम्ये राधया मुनिसत्तम। गोपिकावृन्दैभे रवांशसमृद्धवैः लावण्यं वर्थयन् रेमे कुष्णः काल्यात्म तः पुमान् । गोरक्षराकुलाद्गत्वा दिवा वृन्दावने शुभे ॥७॥ वेणुनिःस्वनसंवादैः सर्वाश्चानीय गोपिकाः। प्रधानमहिषीं कृत्वा राघां रेमे स्वलीलया ॥५॥ विविधेवंन्यपुष्पेश्च मालां निर्माय गोपिकाः। कृष्णाङ्गे सम्प्रदायातिहृष्टा कृष्णं व्यलोकयन् ।।६॥ कृष्णोऽपि रुचिरां मालां वत्त्वा ताम्यः स्मिताननः । व्यलोकयन्मुखाम्मोजं सुप्रसन्तं निरन्तरम् ॥१०॥ कदाचिदुपविष्टस्तु दिव्यसिहासनोपरि । वामाङ्गे समुपाघाय राघां परमसुन्दरीम् ॥११॥ विमृज्य शशिकोटचाभं वाससा तन्मुखाम्बुजम्। प्रेम्णा चुचुम्ब श्यामस्तां कामव्याकुलमानसः ॥१२॥ कदाचिद्यमुनातीरे कदाचिज्जलमध्यतः। सहितो गोपिकावन्देश्चिकीडे यदुनन्दनः ॥१३॥

रात्रौ संहत्य चेतांसि गोपीनां वेशुनिःस्वनैः। म्रानीय कानने तत्र रेमे कृष्णः सकौतुकम् ॥१४॥ कदाचिद्राधिका शम्भुश्रारुपञ्चमुखाम्बुजः। कुष्णो भूत्वा स्वयं गौरीं चक्रे विहरणं मुने ॥१५॥ एवं संरममा एस्तु राधया गोकुले स्वयम्। कृष्ण ग्रानन्दपूर्णात्मा समावात्सीन्महामुने ॥१६॥ एकदा सम्प्रवृत्ते तु शरत्काले महानिशि । विहरन्तुं मनः कृत्वा वृन्दावनमुपागमत् ॥१७॥ पुब्पितं महिलकाकुन्दजातीचम्पकरङ्गनै: । ललितं मन्दमन्दायमानैमंधुरवायुभि: ॥१८॥ मध्यैमंध्रमतेश्च गुञ्जितमंध्ररस्वतेः। क्जितं कोक्लिः क्रौञ्चैः कामिबह्वलमानसैः ॥१६॥ सरांसि चातिरम्याणि कानने तत्र नारद। सुपुष्पितानि कह्नारकुमुदैः पङ्कजैरपि ॥२०॥ श्रयोदयमनुप्राप शशाङ्कोऽतिसुनिर्मलः । हर्षयन्तिप विश्वानि द्रावयन्कामिनीमनः ॥२१॥ एवं वतं त्रियं वीक्ष्य शशाङ्कं चातिनिर्मलम्। प्रहुंब्टात्मा स्वयं कृष्णो वेखमावादयन्मुने ॥२२॥ तच्छुत्वा समुपायाताः सर्वा गोपवराङ्गनाः । गृहकर्माणि कृष्णाकषितमानसाः ॥२३॥ सन्त्यज्य राघा जगाम चार्वङ्गी तासामग्रे व्यवस्थिता। साक्षाच्छम्भुः पुमान्यूर्गो राघास्त्रीरूपमाश्रितः ॥२४॥ ताः सर्वाद्यागता वीक्ष्य कृष्णः कमललोचनः। महाविहार उद्योगं चक्रे स मुनिसत्तम ।।२५॥ म्राकृष्य वाहुभिः सर्वा गोपीः कृष्णः पृथक् पृथक् । जित्वा नानाकौतुकमञ्जलैः ॥२६॥ रतिपति ग्रयाष्ट्रवाऽभवत्कृष्णो नवीनजलदप्रमः। स्मितास्य. परमानन्दः पूर्णात्मा कामविह्वलः ॥२७॥ तद्वीक्य रेजे राघापि भृत्वाष्टी मूर्तयः क्षरणात् । कामविह्वलाः ्।।२८।। सहसेन्द्रप्रभास्मेररुचिराः

तामिर्म् तिमिरध्टामिविहतुँ हि महामुने । म्रष्टमूर्तिः प्रसन्नात्मा कृष्णः सोऽन्तदंघे क्षरणात् ॥२९॥ गतोन्तरिक्षे चके स रासकीडां महामुने। म्रन्याः शूलेन सन्त्यन्य सर्वगोपवराङ्गनाः ॥३०॥ बाहुम्यां बाहुमाकृष्य राषायाः कमलेक्षराः। वक्त्रेस घट्टयन्वक्त्रं मदंयंश्च स्तनी करैः ॥३१॥ **म्विच्छस्त्रं तथाहृत्य प्रहसन्कौतुकान्वितः।** रेमे चिरं परानन्दः पूर्णात्मा निजलीलया ॥३२॥ तत्रासीत्पुष्पवृध्दिश्च महती मुनिसत्तम। मेरीमृदङ्गतूर्यादिनिःस्वनेस्तुमुलेः 🐪 सह ॥३३॥ तथा विहरमाणी तु राधाकृष्णी नमोन्तरे। नालोक्य रुख्दुस्त्वन्या गोपिका रम्यकानने ॥३४॥ तासां विलापमाकण्यं पुनः कृष्णस्तु राधया। समभूत्तत्र कानने मुनिपुङ्गव।।३४।। प्रत्यक्षं मनोमिलवितं तासां कृष्णः कर्तुमनेकघा। सम्भूय निजमाहात्म्याद्वेमे तस्मिन्महावने ॥३६॥ हब्द्वा तु देवगन्धर्वाः कृष्णिकीडां महामुने। सम्प्रायुः परमामोदं चक् पुष्पातिवर्षणम् ॥३७॥ एवं बहुदिनं रात्रौ गोपीमिः सह कानने। चकार रासकीडां वे पूर्णामारम्य कात्तिकीम् ॥३८॥ ग्रन्या ग्राप महाकी डाश्चकार परमेश्वरी। वस्त्रापहरणाद्यास्तु योषिद्रपेण शम्भुना ॥३६॥ नन्दाद्या गोपवृन्दास्तु ज्ञात्वा ब्रह्मोति चेब्टितैः। स्नेहेन पालयामासुः कृष्णं देव्यात्मकं मुने ॥४०॥ रावापि परिसंत्यच्य लज्जां तेन निरन्तरम्। लावण्यं वर्धयन्तीव रेमे कृष्णेन नारद ॥४१॥ ग्रय कंसेरिनो वैत्यो वृषमास्यो महाबलः। एकदा गोकुलं प्रायाद्वामकृष्णौ विहंसितुम् ॥४२॥ तामायान्तं हशा वीक्ष्य रजताद्रिसमं मुने। 🐇 बुद्दुः परितः सर्वे पश्चा गोकुले स्थिताः ॥४३॥

दुदुवुश्चापरे लोकाः सिंहं हृष्ट्वा गणा इव ।
दिशश्च विदिश्चवं मयात्तस्य दुरात्मनः ॥४४॥
एवं निरीक्ष्य संघावमाना गोकुलवासिनः ।
कृष्णस्तमाससादाय वृषभाष्यं महासुरस् ॥४५॥
स चापि वृषमो वीक्ष्य कृष्णं सम्मुखमागतम् ।
खुरंः प्रचालयन्पृथ्वीं ननदं मुनिसत्तम ॥४६॥
श्रथ कृष्णस्तमाकृष्य शृङ्क्योर्धरणीतले ।
प्रक्षिप्य पातयामास पृथ्व्यां प्राणानमोवयत् ॥४७॥
ततो गोपाः परं प्राप्य विस्मयं हृष्टमानताः ।
श्रपूष्मयंस्ते कृष्णं तं नानास्तुतिभिरादरात् ॥४०॥
श्रीमहाभागवते चपपुराणे राध्या सह रासक्रीडावणंने
वृषभासुरवधो नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥१३॥

# चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

## श्रीमहादेव उवाच---

श्रथैकदा मुनिः प्रायान्नारदो मथुरापुरम् । नमसा वादयन्वीराां गायन्हरिकथामृतम् ॥१॥ स प्राह कंसराजाय निर्जने मुनिसत्तम । वेदयन्सकलं वृत्तं सुगुप्तं दुष्टचेतसे ॥२॥

#### नारव उवाच --

शृषु गुह्यतमं राजन्यक्ष्ये तव हितं वचः ।
योऽसौ नन्दसुतः कृष्णो गोकुलेऽस्ति महाबलः ॥३॥
नवीननीरदश्यामो वनमालाविराजितः ।
स एव देवकीगर्भे सम्भूतश्राष्टमे ध्रुवम् ॥४॥
रोहिणीगर्भसम्भूतो रामो मोमपराक्रमः ।
तौ न्यस्तौ वसुदेवेन विवृद्धौ नन्दवेश्मनि ॥४॥
ताभ्यां ते निहताः शूरास्तृणावर्तादयो बलात् ।
कन्या या गगनं प्रायात्सा तु नन्दतनूद्भवा ॥६॥
प्रानीता वसुदेवेन त्वां प्रतारियतुं ध्रुवम् ।

श्रीमहादेव उवाच-

तेनैवमुक्तो दुर्धर्षः क्रोधात्लड्गमुपाददे ॥७॥ संछेत्तुकामो देवक्या सहितं वृष्टिणनन्दनम् । ततस्तं वारयामास स एव मुनिसत्तमः ॥ ८॥ उक्तवा बहुविघं तस्मै राज्ञे कंसाय कोपिने। ततः स्वाश्रममभ्यागात्स मुनिर्देवदर्शनः ॥६॥ कंसः प्रस्थापयाभासाक्र्रं निव्चित्य मन्त्रिभः। ब्रक्र्रमाह गत्वा त्वं गोकुले नन्ददेश्मनि ॥१०॥ बसुदेवसुतौ रामकृष्णौ तत्र स्थितौ छलात्। समानय पुरीमेनां मथुरां मम शासनात् ॥११॥ तत्र मुब्टिकचाण्रप्रमुखैर्मल्लयोधिमिः। मल्लयुद्धेन तौ वीरौ पातियाच्ये महावलौ ।।१२।। इत्याज्ञप्तो मुने तेन कंसेनातिदुरात्मना। श्रकूरो रयमारुह्य शीघं गोकुलमाययौ ॥१३॥ ततो नन्दाश्रमं गत्वा रथात् क्षितिमुपेत्य च। प्रविष्य दहने बीरी वामुदेवी सुदुर्जयी ॥१४॥ म्रक्र्रस्तौ प्रराग्याय दण्डवत्पतितो भूवि । उवाचागमने हेतुं यत्कंसेनामिमाषितम् ॥१५॥

मकूर उवाच-

प्रेषितः कंसराजेन बुब्हेनाहं समागतः।
युवां मधुपुरीं नेतुं रामकृब्गौ महादलौ ॥१६॥
स तु सम्मन्त्रयामास मन्त्रिमिर्वृष्टचेष्टिमिः।
युवां मल्लेन युद्धेन मल्लैः सम्पातियब्यति ॥१७॥
प्रहं तु प्रतिजानामि श्रुःवा योगिमुखाम्बुजात्।
न युवां प्राकृतौ नूनं मनुजौ भीमविक्रमौ ॥१८॥
कंसादिदुष्टमूभारनिवृत्त्ये निजलीलया।
जातौ मायामयौ पृथ्व्यां पृंप्रकृत्यात्मकौ परौ ॥१६॥
नन्दस्य च यशोदायास्तत्र माग्यातिरेकतः।
संस्थितौ छलमाश्रित्य मयं कंसाद्दुरात्मनः॥२०॥
तदेतयोः सममवज्जन्मान्तरकृतस्य च ।
सम्भूगाँ फलमेवेह तपसः पूर्वमृत्तमम्॥२१॥

इदानीं समुपागत्य मथुरां यदुशासनात् । कंसादिदुष्टमूभारान्यापयैतान्महावलान् ॥२२॥ श्रीमहादेव उवाच—

इत्याकण्यं वचस्तस्य रामकृष्णौ महावलौ। गन्तुमिच्छू मघुपुरीं सर्वान्गोपान्समूचतुः ॥२३॥ यूवं विविधगव्यानि मधुराशा महामते। दातुं राज्ञे श्वः प्रमाते गृहीत्वा सम्प्रयास्यय ॥२४॥ श्रावां तत्र गमिष्यावो द्रष्टुं क्षितिपति ध्रुवम्। तयोरिति वचः श्रुत्वा गोपाश्र्वकितपानसाः ॥२५॥ तथा चक्रुर्मुनिश्रेष्ठ सर्व एव सहामते। ततः प्रमाते श्रारुह्य रथं तं चित्रमृत्तमम् ॥२६॥ श्रक्ररेण सहोद्योगं चक्रतुमंथुरागमे । ततस्तु रुख्दुः सर्वाः कृष्णं वीक्ष्य त्रजाङ्गनाः ॥२७॥ ताः समाश्वास्य तूर्णं स चालयत् रथमभ्यगात्। नन्दाद्या गोपवृन्दकाः ॥२५॥ **ग्रनुजग्मुर्मु**निश्चेष्ठ प्रगृह्य दिघदुग्धादिगन्यानि यदुनन्दनौ । श्रक्रूरस्तु समादाय रामकृष्णो महाबलौ ॥२६॥ जगाम मधुपुर्या वै नन्दगोपमुखैवृ तः। भ्रायातौ रामकृष्णौ स श्रुत्वा कंसोऽतिमूढघीः ।।३०।। हस्तिनं स्थापयामास द्वारि भीमपराक्रमम्। रामकृष्णवधार्थाय दुष्टं कुवलयं मृते ॥३१॥ तं करे समुपादाय कृष्णः सम्पात्य मूतले। द्विषा चक्रे शिरस्तस्य करघातेन लीलया ॥३२॥ ततः पुरं विविशतू रामकृष्णी महाबली । ग्रकूरसहितो वीरौ नन्दन्तो सिहवन्मुट्टः ॥३३॥ धनुजम्मुभंयत्रस्ता नन्दाद्या व्रजवासिनः। उपायनानि गव्यानि गृहोत्वा मुनिसत्तम ॥३४॥ तेतु गत्वा द्रुतं यत्र कंस ग्रास्ते नराधिपः। उपायनानि प्रददुस्तस्मै नत्वा दुरात्मने ॥३५॥ मल्लक्षेत्रे स्थितौ रामकृष्णौ भीमपराक्रमौ। मल्लाः सम्बोघयामासुर्मृष्टिकाद्या महाबलाः ॥३६॥

तत्र सम्पातयामास मुष्टिघातेम मुष्टिकम्। रोहिग्गीतनयो रामो महाबलपराकमः ॥३७॥ कृष्णोऽप्यपातयद्वीरं चाणूरं पृथिवीतले। उत्क्षिप्य गगने भूयो निपात्य मुनिसत्तम ॥३८॥ ग्रन्यांश्च शतशो मल्लान् रामकृष्णौ क्षरणार्वतः । पातयामासतुः संस्ये दर्शयन्तौ पराक्रमय् ॥३६॥ ततः अत्वा निपतितान्मल्लान्भीमपराक्रमान्। पाररोह महद्युद्धं मञ्चं कंसो दिद्दक्षया ॥४०॥ ततस्तु वीक्ष्य दुष्टात्मा रामकृष्णौ महावलौ। दूतानाह मयत्रस्त एतौ दूरय दूरय ॥४१॥ वजस्थान्दण्डयिष्यामि गोपान्सर्वान्दुरात्मनः। नन्दं तु घातियव्यामि समायं दुष्टचेतसम् ॥४१॥ इत्येवं माध्यमाएां तं वीक्ष्य कृष्णः क्षरणार्घतः। दबार निजमूर्ति तां ब्रह्माण्डक्षोमकारिएगिए।।४३।। ततः सा कालिका देवी वामेनाकृष्य पारिएना। कैशैक्च घृत्वा दुरात्मानं खड्गेन शिर ग्राच्छिनत् ॥४४॥ सा तु छित्त्वैव तद्दब्दुं भूयः सम्भूय पूर्ववत्। ननतं घरणीपृष्ठे रामेण मुनिसत्तम ॥४५॥ नन्दाद्या गोपवृद्धाश्च हर्षनिभंरमानसाः । ननृतुर्वे खुवी हादीन्वादयन्तो रहाङ्गणे ॥४६॥ बभूव पुष्पवृध्दिश्च नमसो देवनिमिता। **दिशः सममव**न्सर्वा निर्मला विगतस्वनाः ॥४७॥ देवकीवसुदेवी तु सम्बद्धौ निगडे स्थितौ। गत्वा प्रएम्य कृष्णोऽसौ मोचयामास वन्धनात् ॥४७॥ तौ हष्ट्वा समुपायान्तौ पुत्रौ चारुमुखाम्बुजो । हर्षात्रुपूर्णनेत्रान्तौ निन्यतुश्राङ्कमात्मनः ॥४६॥ रुरदुस्तन्महिष्यस्तु भत् शोकेन मोहिताः । करेगाताडच वक्षांति शिरांसि.च महामुने ॥५०॥ ताः सर्वास्तु समाभ्वास्य कृष्णः कमललोचनः । उंग्रसेनं महाराजं तस्मिन्।ज्येऽस्यवेचयत् ॥५१॥

श्रय नन्दं परिष्वज्य वशुदेवः समन्रवीत्। प्रीरायन्त्रियवाक्येन बाष्पाकुलितलोचनम् ॥५२॥ वसुदेव उवाच-

> सखे तवालये त्वेतौ पुत्रौ मे संस्थितौ चिरम्। पितेव त्वं च धर्मज्ञ कृतवान्परिपालनम् ॥५३॥ यशोदाऽपि भवन्पःनी मत्पुत्रौ सुतवत्सदा। पालयामास घर्मज्ञा तद्युवां सुतयोर्मम ॥५४॥ पितरो मम बन्धुश्च भवानपि दयापरः। इमाविदानीं संस्थाप्य महेदमनि कुमारकौ ॥५५॥ व्रजं व्रज व्रजपते सहितो व्रजवासिमिः। नात्र त्वया शोचनीयं ममैव प्रियकारणात् ॥५ 📢 वक्तव्यं च यशोदायं ममेदं वचनं सखे।

श्रीमहादेव उवाच-

इत्युक्तो वसुदेवेन नन्दः साश्रुविलोचनः ॥५७॥ निःश्वसन्ददृशे रामकृष्णौ निश्चलितेक्षणः। ततश्चास्र परीताक्षौ रामकृष्णौ महामते ॥५६॥ नन्दं समूचतुर्वाक्यं बाष्पगद्गदया गिरा। तत्र सन्तोष्य पितरी बहूनन्यांश्च दुःखितात् ॥५६॥ त्वामप्य म्येत्य पितरं द्रक्ष्यावो मातरं तथा। इति ताभ्यां निगदितं श्रुत्वा नन्दोऽतिदुश्खितः ॥६०॥ रुदन्स्वपुरमभ्यायात्सहितो व्रजवासिमिः। तस्मिन्समागते सर्वा रुख्दुर्गोपयोषितः ॥६१॥ ग्रहब्द्वा रामक्रुष्णो तो सुचारमुखपङ्कजो। तासां शोकापनोदाय कृष्णस्तु मुनिसत्तम ॥६२॥ गोकुलं प्रेषयामासोद्धवं मन्तिपरायग्म्। स गत्वा सान्त्वयामास समस्तान्त्रजवासिनः ॥६३॥ कृष्णशोकसुदुःखार्तानुक्त्वा कृष्णामिमाषितम् । ततस्तयोः समकरोद्विधिना द्विजसंस्कृतिस् ॥६४॥ बसुदेवः समानीय गर्गाचार्यं महामुनिम् । स एव सर्वशास्त्राणि घनुर्वेदादिकानि च ॥६५॥

श्रीमहाभागवते उपपुराग्गे वसुदेवदेवकीदर्शनप्राप्तिनीम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।

# पञ्चञ्पचाश्त्तमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

एवं भगवती देवी श्यामसुन्दररूपिएती। छलेन विनिपात्यैतान्भूमारान् दुष्टचेतसः ॥१॥ तथान्येषां च बुष्टानां प्रतीक्षन् वधकारराम् । रम्ये मधुपुरेऽवात्सीद्रामेण मुनिसत्तम ॥२॥ शम्भुश्च घरमीपृष्ठे स्त्रीरूपेमाष्ट्रधामवत् । स्थितः पितृगृहे देवीं प्रतीक्षन्कृष्ण्ररूपिण्यीम् ॥३॥ तुष्टा विष्णुश्च सम्भूय कुन्त्यां देवात्पुरन्दरात्। भ्रातृभिः सहितोऽवात्सीन्नगरे हस्तिनापुरे ॥४॥ ध्रज्नेतिसमास्यातो महायलपराक्रमः। सर्वशास्त्रार्थंतत्त्वज्ञो धनुविद्याविज्ञारदः ॥५॥ तथा तद्भातरश्चान्ये चत्वारो मोमविक्रमाः। घमंपुत्रादयो वीरा महाबलपराक्रमाः ॥६॥ ते घर्मनिरताः पञ्च पाण्डवाः सत्यशालिनः । सम्प्राप्तयौवना राज्यमकार्षुर्मुनिसत्तम ॥७॥ प्रम्यद्विवंस्तान् दुर्घर्षा घातंराष्ट्रा महाबलाः। ়ত घातंराष्ट्रश्च दुर्बृद्धिः कर्गश्च शकुनिस्तथा ॥५॥ दुर्योधनश्च सततं चिन्तयामास दुःसहः। उपायं पाण्डवानां च निधने मुनिसत्तम ॥१॥ विषदानादिकर्माणि कृत्वा तेषां वधेच्छया। व्ययंचेष्टोऽपि नो शान्तिमवाप क्रूरमानसः ॥१०॥ तस्य तां वुद्धिभाज्ञाय क्षत्रियाएगं क्षयञ्करीम्। मक्रुरे प्रेययायास हस्तिनायां स वृष्णिराट् ॥११॥ स गत्वा घातंराष्ट्राणां सर्वं विज्ञाय चेष्टितम्। वैचित्र्यवीयंराजानं रहस्येदं वचोऽत्रवीत् ॥१२॥

मक्रूर खवाच-

विचित्रवीर्यंदायाद महाराज सुतांस्तव । निवार्य पाण्डवेयेषु स्नेहं प्रकटय प्रमो ॥१३॥ बाल्ये मृतः पिता तेषां त्वामृते नहि विद्यते । यस्तेषु कुरुते स्नेहमनाथेषु महामते ॥१४॥ तस्माद्विषाय समतां पाण्डवेषु सुतेषु च । भुड्क्व राज्यं महाराज प्रीत्या परमयान्वितः ॥१५॥

धृतराष्ट्र उवाच---

विद्वेपः पाण्डवेयेषु यद्यप्यस्ति क्षयङ्करः। तथापि पुत्रवात्सल्यान्न त्यक्तुं रोचते मनः॥१६॥

श्रीमहादेव उवाच-

इति तन्मतमाज्ञाय सोऽक्र्रः समुपेक्ष्य च। धीकृष्णाय यथावृत्तं कथयामास नारद ॥१७॥ तच्छुत्वा चिन्तयामास कृष्याः कमललोचनः। राजन्यानां कुरुक्षेत्रे निधनं सम्मविष्यति ॥१८॥ घार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः शकुनेः सौबलस्य च । ग्रवश्यमेव चैतस्माहिद्वेषादिति नारद ॥१६॥ **थ्रथ कृष्णः पुरीं दिव्यां ब्रह्म**णा परिकल्पिताम् । द्वारकां यदुभिः सार्धं संवासाय विवेश ह ॥२०॥ ततः शिवांशजाताया रिमण्यास्तु स्वयंवरे। विदर्भराजेनाहूताः सर्व एव महीभुजः ॥२१॥ ग्राजग्पुर्नगरं तस्य नानादेशनिवासिनः। रुविनर्नाम सुतस्तस्य मोध्मकस्य च दुर्मतिः ॥२२॥ चैद्याय शिशुपालाय मगिनीं दातुमुत्सुकः । कृष्णं विद्विष्य पितरावनादृत्य न पाह्वयत् ॥२३॥ स चेदिराजो बलवान् रुक्मेविज्ञाय तन्मतम्। रथवंशेन सुचारुवररूपघृक् ॥२४॥ महता प्राजगाम मुनिश्रेष्ठ विदर्माधिपतेः पुरम्। ततो नारदवक्त्रेण रुक्मिण्युद्वाहमङ्गलम् ॥२५॥ विदर्भराजनगरे नानोत्सवसमाकुले। मेरीमृदङ्गपरावानकदुन्दुमिनिःस्वनैः ॥२६॥ श्रुत्वा स्यन्दन नारुह्य कृष्णोऽपि प्रस्थितोऽभवत् । ततस्तत्र समागत्य नमसि स्यन्दनोपरि ॥२७॥

जहास कृष्णस्तान्दृष्ट्रवा वरवेशघरान्नृपान् । ततः कमलपत्राक्षीं कवणच्चलितनूपुराम् ॥२६॥ दुर्गामचिथतुं नीयमानां नारीमिरादरात् । ध्यायन्तीं कृष्णमेकान्ते हंसीगतिविनिन्दिताम् ॥२६॥ काङ्क्तीं वासुदेवस्यागमनं धिक्मणीं तदा । जहार कृष्णो हाहेति पौराः सर्वे विचुकुशुः ॥३०॥ श्रम्यधावंस्तु संकुद्धा राजानो व्यथितान्तराः ॥३१॥

कृष्णः समुद्यतवरायुषघारिणस्तान्विछिन्न-सर्ववरकार्मुकवाहनांश्च । लज्जामरान्नतमुखाञ्चिश्चपुरालमुख्यान्कृत्वा जगाम मवनं त्रिदिवेन तुल्यम् ।।३२॥

> तथांशसम्भवाः शम्मोः सप्तकन्याश्च नारद। जाम्बवत्यादिकाः कृष्णो भार्यात्वेन समाप्रहीतु ।।३३॥ उवास कृष्णस्तस्यां स द्वारवत्यां यदूदृहः। प्रन्याश्च विविधाः पारिएगृहीत्यश्च महामुने ॥३४॥ कृत्वा बहुतरं युद्धं जित्वा वीरांश्च संयुगे। म्रागत्य द्वारकां रेमे ताभिः सह यथेप्सितम् ॥३५॥ राजेन्द्रत्वेन संसिक्तः पुत्रपौत्रादिसंयुतः। उवास वृष्णिमिस्तस्यां द्वारवत्यां यदूद्वहः ॥३६॥ ग्रन्याश्च विविधा भार्याः परिगृह्य महामुने । तासु चोत्पादयामास पुत्रान्कृब्शः सहस्रज्ञः ॥३७॥ तथा हत्वा महाराजं मौमं समरदुजंयम् । सहस्रज्ञः समानीय स्त्रियश्चारुविलोचनाः ॥३८॥ एतस्मिन्नन्तरे तेऽपि पाण्डवा मुनिसत्तम। क्रत्वोद्वाहादिकं शास्त्रविद्यामभ्यस्य दुर्जयाम् ॥३६॥ युयुत्सवः समाहूतवन्तः कृष्णं महामतिम् । स तत्र गत्वा राजानं धर्मेपुत्रं युधिष्ठिरम् ॥४०॥ राजसूयमहायज्ञं कर्तुमादिष्टवाःमुने । राजवंशानां कुरूगां द्वेषवृद्धये ॥४१॥ स्वयमध्यक्षतामेत्य यज्ञमावतंयत्तदा । विक्षु प्रस्थापयामास मीमादीन्सह सैनिकैः ॥४२॥

विजित्य नृपतीन्सर्वानानीतुं मुनिसत्तम । तेऽपि जित्वा नृपान्सर्वान्नानादेशनिवासिनः ॥४३॥ म्रानीय नगरं प्रापुर्मागधस्य महौजसः। जित्वा तान्नृपान्सर्वान्नीतवान्मीमविकमः ॥४४॥ ततस्तं पातयामास शूलेन यदुनन्दरः। मीमसेनं पुरस्कृत्य संग्रामे मुनिसत्तम ॥४५॥ ततः सर्वान् समानीय राजन्यान् धर्मनन्दनः। म्रकरोद्राजसूयास्यं यज्ञं सर्वकतूत्तमम् ॥४६॥ तत्र धर्मसुतभ्राता सहदेवो महामतिः। सदस्यार्चनकार्येषु नियुत्तो धर्मसूनुना ॥४७॥ मुनीन्द्रेः समनुज्ञातः सर्वादौ यदुनन्दनम् । ग्रम्यचंयन्मुनिश्रेष्ठ पश्यतां सर्वभूभुजाम् ॥४८॥ तद्हष्टवा शिशुपालस्तु धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्। कृष्णं यज्ञं च दुष्टात्मा व्यनिन्दत रुषा व्वलन् ॥४६॥ ततस्तं पृथिवीमारं तस्मिन् राजन्यसंसदि। पातयामासं कृष्णस्तु छिस्वा तस्य शिरो मुने ॥५०॥ तद्यज्ञविमवं दृष्ट्वा धार्तराब्द्रोऽतिवुर्मेतिः। श्रतपत्कूरचेताश्च कर्णश्चापि सुदुर्मतिः ॥५१॥ ततः स मन्त्रयित्वा तु मातुलेन दुरात्मना। खूतं चक्रे प्रतिज्ञाय पार्थेनामिततेजसा ॥५२॥ तस्मिन्छ्ते छलाद्राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। जितो राज्ञाऽतिदुब्टेन घातंराब्ट्रेन नारद ॥५३॥ प्रतिज्ञावशतो राजा राज्यं सर्वं क्रमेरा तु। परितत्त्याज दुष्टाःमा तथाऽपि धृतराष्ट्रजः ॥५४॥ मूयो बूते महाराजं घर्मपुत्रं समाह्वयत्। स तु धर्मपरो राजा धर्मोल्लङघनजाद्भयात् ॥१४॥ पुनर्ब्ते प्रवृत्तोऽसूद्धार्तराष्ट्रेण पापिना । प्रतिज्ञां चाकरोद्घोरां तस्मिन्यूते पराजये ।।५६।। द्वादशाब्दं वने वासमज्ञातवसीत तथा। एकाब्दं तत्र च द्यूते धर्मराजः पराजितः ॥५७॥

ततो द्यूते मगवती द्रौपदी प्ररिजित्य च ।
दुर्योघनः समामध्ये तस्याश्चकेऽवमाननाम् ॥५८॥
तस्य तद्दारुणं कर्म हष्ट् वा मीष्मादयो मुने ।
मेनिरे क्षत्रियाणां तं कण्टकं क्षयकारकम् ॥५६॥
निवायं द्रौपदीं देवीं पाण्डवेम्यः समप्यं च ।
धातंराष्ट्रं दुरात्मानं जगहुंस्ते यतव्रताः ॥६०॥
ततस्तु पाण्डधाः सर्वे राज्यन्नष्टा महामुने ।
सामात्येः स्वजनेरन्येः समस्तैः परिवारितः ॥६१॥
प्रजम्मुवंनवासाय प्रतिज्ञां निस्तितीर्षवः ।
कृष्णस्तु पृथिवीमारनिवृत्ये कारणं महत् ॥६२॥
एतदेवेति निश्चित्य द्वारवत्यामुपागमत् ॥६३॥
सीमहाभागवते उपपुराणो पाण्डवानां द्यूते पराजयप्राप्तिवंनवासगमनं पञ्चपञ्चाकत्तमोऽध्यायः ।

# षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

बीमहादेव उवाच---

श्रमन्तस्ते महात्मानः पाण्डवा मुनिसत्तम । व्यतीत्य सुचिरं कालं कामाख्यां द्रष्टुमाययुः ॥१॥ योनिपीठे मगवतीं प्रत्यक्षफलदायिनीम् । यत्राकार्षोत्तपः पूर्वं शम्भुदेंवाधिदेवतैः ॥२॥ तत्र ते तु मगवतीं संपूष्याथ विधानतः । राज्यं संप्रार्थयामासुः पाण्डवा धर्मतत्पराः ॥३॥ शत्रूणां निधनं चापि संग्रामेऽतिसुदारुणम् । सामात्यानां सुदुष्टानां कुरूणां पापचेतसाम् ॥४॥ तथा प्रार्थयतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम् । प्रत्यक्षं सा भगवती समन्येत्येदमम्रवीत् ॥५॥

देव्युवाच-

घर्मपुत्र महामाग कुरूखां कीर्तिवर्वन । प्रतिज्ञां त्वं समुत्तीयं हत्वा सर्वदुरात्मनः ॥६॥

77 # 1 5 f

धार्तराष्ट्रान्मुदुर्धर्षान् राज्यं प्राप्स्यसि निश्चितम् । तवैते भ्रातरो वीराश्चत्वारो मुवि वुर्जयाः ॥७॥ पातियव्यन्ति संग्रामे ससैन्यान्धृतराब्ट्रजान् । ष्रहं तब सहायार्थं पुँक्ष्पेएगमवं स्वयम् ॥५॥ बस्देवगृहे देव्यां देवक्यां निजलीलया। छतेन पृथियोभारनिवृत्त्यै प्रार्थिता सुरैः ॥६॥ विष्णुश्चार्जुन इत्याख्यस्तव भ्राता महावलः। बमूव पृथिवीमारहरणाय ममाज्ञया ॥१०॥ तदहं कृष्णरूपा ते कृत्वा साहाययमुत्तमम्। म्बर्जुनं पुरतः कृत्वा पातिषक्षये महारथान् ॥११॥ भीष्मद्रोरणदिकान्वीरानन्यांश्च क्षत्रियर्षभान् । श्रनेकंदेशदेशीयान्समेतान् कुरुजाङ्गलान् ॥१२॥ वायुपुत्रस्तु भीमोऽसी तथ भ्राता महाबलः। घृतराष्ट्रसुतान्सर्वान्संग्रामे निहनिष्यति ॥१३॥ अन्यांस्तुं पृथिवीमारान्प्राज्ञः शतसहस्रज्ञः। अपरे निहनिष्यन्ति त्वदीयाः क्षत्रियर्षमाः ॥१४॥ एवं हि भारते युद्धे क्षत्रियेषु हतेषु वै। मूयः प्राप्स्यसि राज्यं च मत्प्रसादादसंशयः ॥१५॥

## श्रीमहादेव उवाच--

इति देव्या वरं प्राप्य धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। प्रसन्नात्मा महादेवीं तुष्टाव परमेश्वरीम् ॥१६॥

## युषिष्ठिर उवाच--

नमस्ते परमेशानि ब्रह्मरूपे सनातिन ।
सुरासुरजगद्वन्द्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥१७॥
न ते प्रमावं जानन्ति ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः ।
प्रसीद जगतामाद्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥१८॥
प्रनादिपरमा विद्या देहिनां देहवारिगों ।
त्यमेवासि जगद्वन्द्ये कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥१९॥
त्यं बीजं सवंमूतानां त्यं बुद्धिश्चेतना घृतिः ।
त्यं प्रबोधश्च निद्या च कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥२०॥

स्वामाराध्य महेशोऽपि कृतकृत्यं हि मन्यते ।
प्रात्मानं परमात्माऽपि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥२१॥
वृव् तवृत्तसंहित पापपुण्यफलप्रदे ।
लोकानां तापसंहित्र कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥२२॥
स्वमेका सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिग्गी ।
करालववने कालि कामेश्वरि नमोऽस्तु ॥२३॥
प्रपन्नातिहरे मातः सुप्रसन्नमुखाम्बुजे ।
प्रसीव परमे पूर्णे कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥२४॥
स्वामाश्रयन्ति ये मक्त्या यान्ति चाश्रयतां तु ते ।
कगतां त्रिजगद्धात्रि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥२४॥
शुद्धज्ञानमये पूर्णे प्रकृतिः सृष्टिमाविनी ।
स्वमेव मातविश्वशि कामेश्वरि नमोऽस्तु ते ॥२६॥

#### धीमहादेव उवाच---

एवं स्तुता मगवती धर्मपुत्रेण धर्मिणा। प्रत्यक्षं प्राह राजंस्त्यं वरं तृषु यथेष्सितम् ॥२७॥

#### रावोवाय-

ब्यतीतस्त्वत्त्रसावान्मे वने द्वादशवार्षिकः। बासः परमदुःषौघः प्रतिज्ञातं यया पुरा ॥२५॥ वर्षे त्रयोदशे त्वस्मिन्परैरिविदितैवंयम्। स्थास्याम इति निष्कषंः पुरा द्यूते मया कृतः ॥२६॥ सोऽयं कृच्ब्रोऽनुसम्प्राप्तो दुष्करः सङ्क्रटोदयः। यथैनं सन्तरिष्यामस्तथा सम्पादयिष्यसि ॥३०॥

## देव्युवाच---

नगरे मत्स्यराजस्य पाञ्चात्या भ्रातृभिः सह । स्थित्वा प्रतिकां निस्तीयं भूयो राज्यमधाय्स्यसि ॥३१॥

#### धीमहादेव उवाच---

एवमुक्त्वा मगवती क्षणेनान्तरघीयत। पत्र्यतो धर्मपुत्रस्य विवि सौदामिनी यथा ॥३२॥ ततः सर्वान्समाहूय भ्रातृत् धर्मभृतां वरः। पन्त्रयामास वासाय मुने सर्वार्यवित्तमः॥३३॥

ततस्ते निश्चयं कृत्वा विसुज्यान्यान्महामते । प्रययुर्गुप्तरूपिगाः ॥३४॥ विराटराजनगरे नगरान्तिकमभ्येत्य विस्उय ज्यां धनुंषि च। शस्त्रास्त्राणि शमीवृक्षे प्रान्तरे ते न्यवतंयन् ॥३५॥ ततः स राजा प्रशिपत्य देवीमक्षान्समादाय सुवर्णाचित्रान् । क्षित्रं ययौ मत्स्यपतेः पुरस्तात् द्विजातिरूपेण महानुभावः ॥३६॥ तं वीक्ष्य राजेन्द्रमहानुभावं पत्रच्छ मत्स्याधिपतिः समागतम् । कस्त्वं किमत्रागतवान्कुतो वा मन्ये श्रुवं सर्वमहीइवरोऽसि ॥३७॥ स प्राह राजन् शररणायिनं मां विनष्टसर्वस्वमुपस्थितं प्रमो। द्यूतप्रवीर्गं द्विजमेव विद्धि कङ्काह्वयं धर्मसुतेन पालितम् ॥३८॥ तच्छ्रत्वा तं समाहत्य मत्स्यानामधिपः स्वयम् । श्ररक्षत्स्वसमायां तु धर्मात्मानं महामतिम् ॥३६॥ न चैनं ज्ञातवान्कश्चिदपि राजः सभागतम्। वर्षे त्रयोदशे तस्मिन् मगवत्याः प्रसादतः ॥४०॥ एवं स मीमसेनोऽपि राजानं तमुपेत्य च। नियुक्तः पाकशालायां स्थितवान् राजसम्मतः ॥४१॥ म्रर्जुनी नृत्यशालायां कन्यानां नर्तको सवेत्। स्त्रीवेषधारी स्थितवानमत्स्यराजमतेन च ॥४२॥ द्रीपद्यपि च सैरन्ध्री भूत्वा तस्य महीपतेः। परनीं सुदेव्यामासाद्य स्थिता सर्वाङ्गसुन्दरी ॥४३॥ माद्रीमुतौ च विकान्तौ राजानं तमुपेत्य च। नियुक्तावश्वशालायां गोशालायां च संस्थितौ ॥४४॥ न चैतान् ज्ञातवान्कश्चिदपि सर्वान्महोश्वरान्। महादेव्याः प्रसादेन ताबद्वर्षे त्रयोदशे ॥४५॥ प्राप्ते चैकादशे मासि सुदेष्णाया निकेतने। तस्या भ्राता ददर्शेनां सैरन्ध्रीं कीचकी बली ॥४६॥ वृद्धस्य मत्स्यराजस्य स एव राज्यरक्षकः। स तस्य मतमुल्लङ्घच न किञ्चित्कर्तुमुत्सहेत् ॥४७॥ स तां विलोक्य सेरन्ध्रीं चार्वञ्जी दिन्यलक्षणाम् । पप्रच्य मगिनीं केयं चारुसर्वाङ्गसुन्दरी ॥४८॥

श्राचीयं कि महेन्द्रस्य कि विष्णोः कमला स्वयम् । : नैताहशी मया दृष्टा कापि सर्वाङ्गशोमना ॥४६॥

सुदेष्णोबाच--

सैरन्त्रीयं श्रुख भातरकस्मात्समुपागता । े िनिवेशाद्धमंपुत्रस्य सर्वराजेश्वरस्य च ॥५०॥ 🕾

१९२६ । कोचक उवाच—

> यथैवा ह्यचिरेएाँव मजते मां तथा कुरु। नो चेत्र्रारणान्परित्यज्य यास्यामि यममन्दिरम् ॥५१॥

सदेव्लोवाच--

किञ्चिद्वस्थामि ते भ्रातस्तत्त्वमन्यक्तमद्भूतम्। तच्छ्रुत्वा बूहि निश्चित्य तत्करिष्ये प्रियं तव ॥५२॥ इयं यदा समायाता सैरन्ध्री चारुरूपिएगी। निवासमत्र काङ्क्तो तदा त्रेतन्मयोदितम् ॥५३॥ सैरन्त्री चारुक्पासि मत्तः शतगुणैरपि। न त्वं मत्सेवने योग्या मम चैतन्न गुज्यते ॥५४॥ धिद त्वां द्रक्ष्यते राजा राजीवसहशाननाम्। तदा त्वामेव चार्वञ्जि सर्वतः समुपेष्यति ॥५५॥ त्वदाज्ञावशगो राजा रूपसौन्दयंमोहितः। न मामेष्यति दीर्माग्यां कि मे सैरन्ध्रयतः परम् ॥५६॥ तदत्र वासस्ते नास्ति गच्छ स्यानं यथेप्सितम् । तच्छुत्वा प्राह सेरन्थ्री कल्याएगि तव मन्दिरे ॥५७॥ यावत्स्थास्याम्यहं तावन्न गच्छेत्पुरुषः स्वचित् । सन्ति मे पञ्च गन्धर्वाः पतयश्चारुविकमाः ॥५८॥ त एव प्रतिरक्षन्ति मामहिनशमेव हि। नहि मां घोषतुं शक्तः पुमानन्यो महीतले ।।५६।। तन्नास्ति ते मयं राज्ञि वासं रोचय मेऽन्तिके। तच्छ्रुत्वाऽहं च संरन्ध्रीमरक्षं स्वनिवेशने ॥६०॥ न चेत्स्वसुखसञ्छेदमुलां कि स्थापये गृहे। तत्त्वं यदि च सैरन्ध्रीमनुगच्छिस सुन्दरीम् ॥६१॥ तदा त्वां पञ्च गन्धर्वा निहनिष्यन्ति निश्चितम् ।

#### षट्पञ्चाज्ञत्मोऽध्यायः

#### कीचक उवाच-

नाहं बिभेमि गन्धर्वात्सत्यमेव बवीमि ते ॥६२॥ स्ववाहुवीर्यमाश्रित्य हनिष्ये तान्समागतान् । सैरन्श्री मृदुवाक्येन नन्दियत्वा द्वृतं मम ॥६३॥ श्राय्यां वेशय चावं ङ्गीं गन्धर्वान्मा भयं कुरु ।

#### श्रीमहादेव उवाच---

ततः सुवेष्णा सैरन्ध्रीं समाहूय स्मितानना ॥६४॥ प्रोवाच गच्छ सैरन्ध्रि कीचकस्य निवेशनम् । स त्वामिच्छति कल्याणि मज तं चारुक्षिणम् ॥६४॥

#### सैरन्ध्युवाच —

नाहं भजेऽन्यपुरुषं विना पञ्चपतीन्मम ।
न मा संघषितुं शकः सोऽतिपापोऽतिमन्दधीः ॥६६॥
यदि मां चीक्ष्य दुष्टात्मा कामोपहतचेननः ।
समुपैति ध्रुवं मृत्युन्तेम्यस्तस्य भविष्यति ॥६७॥
इति तस्या वचः श्रुत्वा सुदेष्णा श्रातरं तदा ।
उचाच स्वेच्छया नैव सैरन्ध्री त्वामुपैष्यति ॥६८॥
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा कीचकः पापचेतनः ।
बलात्संघर्षणे चेष्टां विततान स दुर्मतिः ॥६९॥
तस्य तच्चेष्टितं ज्ञात्वा द्वुपदस्य सुता तदा ।
भीता देवीं जगद्धान्नीं जगाम शरणं शिवाम् ॥७०॥

## द्रीपद्युवाच--

देवि दुर्गे जगन्मातः सर्वरक्षणकारिणि।
प्रसीद त्वन्प्रपन्नानां दुःखदारियद्गाशिनि।।७१॥
दुष्टस्तम्मिनि विश्वेशि कात्यायनि महेश्वरि।
विश्वमोहिनि विश्वेशे चितिरूपे नमोऽस्तु ते।।७२॥
महामोहस्वरूपा त्वं शुद्धज्ञानस्वरूपिणी।
ये त्वां स्मरन्ति संसारे ते दुर्गान्निस्तरन्ति हि।।७३॥
पातिव्रत्यस्वरूपा त्वं साध्वीनां जगदम्बिके।
निस्तारय भयाद्वोराच्याङ्करप्राणवल्लमे।।७४॥

त्वमेव देवि दीनानां सदासि परमा ंगितः। त्वामहं शरएां प्राप्ता त्राहि मां घोरसङ्कटात्।।७५॥

पाञ्चाल्यैवं स्तुता देवी दुर्गा दुर्गीतनाशिनी।

भीमहादेव उवाच-

प्रन्तरिक्षे गतोवाच मा सैरन्ध्रि भयं कुर ॥७६॥ यस्त्वामन्य. पुर्मांत्लोभादिमकाङ्क्षति कामुकः। स मृत्युवज्ञगो नूनं भविष्यति न संज्ञयः ॥७७॥ इति देव्या वरं प्राप्य सैरन्ध्री मुदितानना। निर्भया मत्स्यराजस्य मवने विचचार ह।।७८।। सैकदा रुचिरापाङ्गी निशायां कार्यगौरवात्। प्रायाद्गृहं सुदुष्टस्य कीचकस्य महामुने ॥७६॥ तदा स पापः प्रतिवीक्य सुन्दरीं समीपगां तां द्रुपदस्य पुत्रीम् । उत्याय जग्राह कराम्बुजे क्षणात्सा तं विनिःक्षिप्य गृहाद्विनियंयौ ॥८०॥ कृदः स पापोऽतिविघूर्णलोचनः प्रायात्सुताया द्रुपदस्य पश्चात् । सा तद्भयेनातिविषण्एमानसा जगाम मत्स्याधिपतेः सभायाम् ॥५१॥ पत्रास्ति वर्मस्य सुतश्च भीमो वृद्धेन राज्ञा किल देवने रतः। तत्रागतां तां प्रतिगृह्य केशतः सूतात्मजोऽसौ सहसा पदावधीत् ॥ ६२॥ ततो विलप्य द्रपदस्य पुत्री मत्स्याधिराजं प्रतिनिन्द्य कोपिता । रक्तेक्षरोन प्रतिवीक्य नीमं धर्मात्मजं चापि सुदीनचेतसम् ॥८३॥ विमृज्य नेत्रे सहसा गृहं ययी प्रतीक्ष्य कालं किल मत्स्यभूपतेः।

ततः स एकदा प्राह सैरन्थ्री पाण्डवो बली।
ग्रामन्त्र्य नृपशालायां रात्रावानय कीचकम् ॥५५॥
तत्राहं तं हनिष्यामि तवैव प्रियकाम्यया।
गन्धवैनिहतः पाप इत्येवं त्वं विद्यासि ॥५६॥
तस्य तन्मतमान्नाय तथा चक्रे हढवता।
निशाचें मीमसेनेन स पापः कीचको हतः ॥५७॥
पौरानुवाच सैरन्थ्री गन्धवैः कीचको हतः ॥५६॥
तच्च्चु त्वान्ये समाजग्मुदंद्दं तमुपकीचकाः।
ते तस्य दाह उद्युक्तास्तमादाय गृहान्तरात् ॥५६॥

भीमोऽपि संबोक्य च कीचकस्य विनाशनार्थं मनसा व्यचिन्तयत् ॥५४॥

रात्रो विनियंयुः सर्वे रुदित्वा सुचिरं बहु। एतस्मिन्नन्तरे तेऽपि विनिश्चित्य परस्परम् ॥६०॥ कीचकेन समं दाहं सैरन्ध्याइच व्यरोचयत्। ततो बलात्तामादाय प्रजम्मुरुपकीचकाः ॥६१॥ उच्चे रहोद सेरन्त्री भीमस्तरज्ञातवांस्तदा। ततः प्राचीरमुल्लङ्घच विनिर्गत्य महावलः ॥६२॥ संरन्ध्रीं मोचयामास विनिपात्योपकीचकान्। गन्धर्वेस हता एते इत्येवं चुक्रुजुर्जनाः ॥६३॥ राजा मीतस्तदा प्राह सैरन्ध्रीं विनयान्वितः। त्वदर्थे निहता एते मम राज्यस्य रक्षकाः ॥।६४॥ मत्पूरी त्वं परित्यज्य वासमन्यत्र रोचय। सैरन्ध्री तमनुप्राह किञ्चित्कालं क्षमस्य मे ॥६५॥ श्रचिरेएाँव यास्यामि त्यक्तवा राजंस्तवालयम्। ततो व्यतीतः सममूत्तेषां वर्षस्त्रयोदशः ॥६६॥ न चारैः प्रतिसन्धाय यज्ञे राजा सुयोधनः। मीष्मद्रोएमुखैः सर्वेमंन्त्रयित्वा चिरं नृपः ॥६७॥ कीचकानां वर्घ श्रुत्वा तत्र निश्चित्य पाण्डवात् । ससैन्यो मत्स्यराजस्य स देशं समुपागमत् ॥६८॥ तत्रासीव्गोग्रहे युद्धं पार्थेन सह धन्विना। मीष्मद्रोत्णादयः सर्वे तेन तत्र पराजिताः ॥ ६६॥ ततो जज्ञे विराटोऽपि पाण्डवान्समवस्थितान्। विधिवत्यूजयामास विनयावनतो नृपः ॥१००॥ तत्रार्जुनसुतस्यामृद्विवाहमञ्जलोत्सवः । विराटात्मजया सार्वं सर्वेषां हर्षवर्षनः ।।१०१॥ ततो युद्धसमुद्योगंः प्रावर्तत महामते। तत्रायाताश्च पाञ्चालाः सर्वसैन्यसमावृताः ॥१०२॥ काशिराजमुखाश्चान्ये नृपाः साहाय्यहेतवे। तैवृंताः पाण्डवाः सर्वे मत्स्यैश्च परिवारिताः ॥ इच्छन्तस्तुमुलं युद्धं कुरुक्षेत्रमुपागमत् ॥१०३॥

इति श्रीमहाभागवते उपपुराएं कीचकवघोपाख्याने षट्पञ्चाशोऽध्यायः।

# सप्तपञ्चाशत्तमोध्यायः

श्रीमहादेव खवाच-

तदा भूमारहाराय कृष्णया कृष्णरूपिगा। घार्तराष्ट्रसहायार्थं स्वसेनां संनियम्य च ॥१॥ सात्यकेन समं पूर्णं स्वयं पाण्डुमुपागमत्। भागताः पृथिवीपाला नानादेशनिवासिनः। पाण्डवानां कुरूरणां च साहाय्यार्थं महामते ॥२॥ न ताहबाः समुद्देशः क्षत्रियाराां महामुने। कदाचित्कुत्रचिद्भूतो भविता वा कदाचन ॥३॥ हस्त्यश्वरथपादातैनीनादेशनिवासिनाम् । च्याप्तमासीत्कुरुक्षेत्रं धर्मक्षेत्रमयं तदा ॥४॥ हब्द्वैवं तु समुद्योगं लोकक्षयकरं परम्। मीष्माद्याः सुमहात्मानः सुयोधनमवारयन् ॥१॥ भागत्य मगवान्व्यासः स्वयं सर्वार्थवित्तमः। सपुत्रं घृतराष्ट्रं च निषिदेघ मुहुर्मुहुः ॥६॥ न तद्गृहीतवान् राजा कालपाशेन गुण्ठित:। कर्णस्य मतमास्थाय युद्धमेव व्यरोचयत् ॥७॥ ततः शङ्खनिनावैश्च मेरीदुन्दुमिनिःस्वनैः। रयनेमिस्वनेनापि कम्पयन्तो धरातलम्। घातॅराष्ट्राः सहामात्येः संग्रामाय विनिर्येयुः।।८।। तान्हब्द्वा समुपायातान्पाण्डवानां महारथाः। सिहनादान्मुहुइचक्तुः शङ्घस्यनविनिश्चितान् ॥६॥ स घोषो घराणीं चैव नभश्चप्यनुनादयन् ॥ चकर्ष घार्तराष्ट्राराां मनस्तेजांसि सर्वतः ॥१०॥ ततो घमंषुतो राजा गुरून्युद्धे व्यवस्थितान्। भीष्मद्रोत्तमुखान्सर्वाःप्रत्तिपत्य पृथक्-पृथक् । युद्धाय तैरनुज्ञातः स्वरथं पुनरागमत् ॥११॥ ततस्ते पाण्डवाः सर्वे ग्रवप्लुत्य रथोत्तमात्। संग्रामे जयलामाय तुष्ट्रवुजंगदम्बिकाम् ॥१२॥

पाण्डवा ऊचुः---

कात्यायनि त्रिदशवन्दितपादपद्मे विश्वोद्भवस्थितिलयैकनिदान्हिपे। देवि प्रचण्डदिलिनि त्रिपुरारिपित्न दुर्गे प्रसीद जगतां परमातिहन्त्रि ॥१३॥ त्वं दुष्टदैत्यविनिपातकरी सदैव दुष्टप्रमोहनकरी किल दुःखहन्त्री। त्वां यो मजेदिह जगन्मिय तं कदापि नो वाधते मवसुदुःखमविन्त्यह्न्पे।१४

त्वामेव विश्वजननीं प्रशिपत्य विश्वं ब्रह्मा सुजत्यवति विष्णुरहोत्ति शम्भुः । काले च तान्सुजिस पासि विहंसिमात स्त्वल्लीलयैव नहि तेऽस्ति जनैविनाज्ञः ॥१५॥ त्वं यै: स्मृता समरमूर्धनि दु:खहन्त्रि तेषां तन् नहि विश्वन्ति विपक्षवार्गाः। तेषां शरास्तु परगात्रनिमग्नपुङ्खाः प्राणान्प्रसन्ति दनुजेन्द्रनिपानकत्रि ॥१६॥ यस्त्वन्मन् जपित घोररणे सुदुर्गे पश्यन्ति कालसदृशं किल तं विपक्षाः। त्वं यस्य वै जयकरी खलु तस्य वक्त्राद्बह्याक्षरात्मकमनुस्तव निःसरेच्च ।।१७।। त्वामाध्यन्ति परमेश्वरि ये मयेषु तेषां मयं नहि मवेदिह वा परत्र। तेम्यो भयादिह सुदूरत एव दुष्टा-स्त्रस्ताः पलायनपराश्च विशो द्रवन्ति ॥१८॥ पूर्वे सुरासुरराे सुरनायकस्त्वां सम्प्रार्थयन्तसुरवृन्दमुपाजघान । रामोऽपि राक्षसकुलं निजघान तद्व त्त्वत्सेवनाहत इहास्ति जयो न चैव ॥१६॥ तत्वां मजामि जयदां जगदेकवन्द्यां विश्वाश्रयां हरिविरिञ्चसुसेव्यपादाम्। त्वं नो विघेहि विजयं त्वदनुप्रहेएा शत्रुन्निपात्य समरे विजयं लभामः ॥२०॥

श्रीमहादेव उवाच-

इत्येवं संस्तुता देवी पाण्डवैयैर्महात्मिनः। सुप्रसन्ना वरं प्रादादन्तरिक्षे गता स्वयम्॥२१॥ देव्युवाच---

मत्त्रसादाद्वणे शत्रूनिपात्य ररामूर्घनि । निक्कण्टकमिदं राज्यं भूयो भूयस्त्ववाप्स्यथ ॥२२॥ पृथ्वीमारापहाराय युष्माकं विजयाय च । वासुदेवस्वरूपेएा जाताहं निजनीलया ॥२३॥ फाल्गुनस्य रथे स्थित्वा विपुले वानरघ्वजे । वासुदेवस्वरूपाहं युष्मात्रक्ष्यामि निश्चितम् ॥२४॥ स्तोत्रेणानेन मां मक्त्या ये स्तोष्यन्ति नरा भुवि । तेषां च जयदा नित्यं मविष्यामि न संशयः ॥२४॥

#### श्रीमहादेव खवाच--

इत्येवं तु वरं लब्ध्वा पाण्डुपुत्रा महारथाः। मेनिरे विजयं युद्धे सुप्रसन्नमुखाम्बुजाः ॥२६॥ ततः पुनः समारुद्य रथान्हेमपरिष्लुतान्। विगृह्य कवचं भूयः शङ्घान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥२७॥ वासुदेवश्च बलवानर्जुनस्य रथे स्थितः । पाञ्चनन्यं महाशङ्खं दघ्मी घोरतरं मुहुः ॥२८॥ चकम्पे वसुघा तेन क्षुब्धमासीदिदं जगत्। विषण्णमानसा ग्रासन्धार्तराष्ट्राः ससैनिकाः ॥२६॥ सेनाघ्यक्षस्त्वभूत्तेषां भीवमो लोकमहारथः। कर्णञ्च मीष्मविद्वेषान्त्यस्तशस्त्रो व्यतिष्ठत ॥३०॥ श्रपतः पाण्डुसैन्यानां तथैवासीद्वकोदरः। नागायुतवलो वीरो साक्षात्काल इवापरः ॥३१॥ मोक्सेन सममूद्युद्धं दशरात्रं महामुने। म्रर्बुदं स जघानैकः पाण्डुसैन्येषु नारद ॥३२॥ तयान्ये बहवो नष्टा घातंराष्ट्रस्य सैनिकाः। पाण्डवेयेश्च निहता घातंराष्ट्रस्य सैनिकाः। तेन्योऽधिकतरा संख्या महाबलपराक्रमै: ॥३३॥ दशमेऽहृति संग्रामे किञ्चिच्छेषे दिवाकरे। घनञ्जयमहास्त्रेग् हतो मीष्मः शिखण्डिना ॥३४॥ उत्तरायणमन्विच्छन्स घर्मात्मा महारयः स्थितवाञ्झरक्षय्यायां स्थापयन्हि पितुर्वरम् ॥३४॥

ततः कर्णमुखा योधा द्रोणं छत्वा महारथम्। चक्रुः सुतुमुलं युद्धं भूयः पञ्च दिनानि च ॥३६॥ निहतस्तत्र संग्रामे सीभद्रेयो सहारथः। ग्रन्याय्ययुद्धमाश्रित्य घातंराब्द्रस्य सैनिकैः ॥३७॥ ततोऽर्जुनः प्रतिज्ञाय सायाह्ने ं जयद्रथम्। शरीर्घः पातयासास महावलपराक्रमः ॥३८॥ एवमन्ये च निहताः सेनयोक्त्रयोरि । पञ्चमेऽह्मि तथा भग्नो द्रोएाः पाञ्चालसूनुना ॥३६॥ ततः कर्णेन समभूद्युद्धं तेवां दिनद्वयम्। कर्णेन निहतो वीरो राक्षसेन्द्रो घटोत्कचः ॥४०॥ तं चाप्यपातयत्संख्ये पाण्डवो वानरघ्वजः। ग्रन्ये च पृथिवीषालाः सेनयोरुभयोरपि ॥४१॥ परस्परं समासाद्य प्रययुर्यमसादनम्। ततः शल्यं रखे राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥४२॥ न्यपातयद्रणे कृद्धः शरैः सन्नतपर्विमः। ततः संमभवद्युद्धं राज्ञा दुर्योधनेन हि ॥४३॥ मीमसेनस्य गदया परस्परजयैविक्योः । भीमेन गदया चापि हतो दुर्योधनस्ततः ॥४४॥ ग्रन्ये च निहताः सर्वे पूर्वमेव महात्मना। बुःशासनमुखा योघा घार्तराष्ट्रा रएगाजिरे ॥४५॥ ततो रात्रो मरद्वाजसुतेन सौष्तिका हताः। घृष्टद्युम्नः सुदुर्घर्षो द्रीपद्याः पञ्च सूनवः ॥४६॥ ततोऽर्जुनेन संग्रामादमरौ विनिवतितौ। **प्रा**श्वत्थामकृपाचार्यो शरैः सन्नतपर्वमिः ॥४७॥ एवमष्टादशाहे तु ग्रक्षौहिण्यो नियातिताः । श्रव्टादश मुनिश्रेष्ठ सेनयोरुमयोरपि ॥४८॥ वासुवेवेन सहिताः पाण्डवेया महारयाः । सर्वेषां क्ष्माभुजां चकुः क्रियामप्योघ्वंदेहिकीम् ॥४६॥ माघे मासि सिताष्टम्यां भीष्मः प्राशान्समत्यजतु । राज्यं बुभुजिरे पार्ण महादेव्याः प्रसादतः ॥५०॥ श्रीमहाभागवते उपपुराखे महाभारतयुद्धवर्णने सन्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।

# अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

बीमहादेव उवाच—
एवं निपात्य भूमारं छलेन मुनिसत्तम ।
स्वस्थानं पुनरागन्तुं मीतं चक्रे महीतलात् ॥१॥
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समागत्य घरातलम् ।
द्वारकापुरमाविषय कृष्णं वचनमद्रवीत् ॥२॥

ब्रह्मोवाच -

पृथिवीमारसंहत्यै प्रायितास्मामिरीक्वरी ।
देहं मानुषमाधित्य क्षम्मोरनुमतेन वै ॥३॥
मायापुक्षरूपेण जातासि घरणीतले ।
सच्च जातु कृतं सर्वं पृथिवीमारपातनम् ॥४॥
परिपूर्णीकृतं चापि क्षम्मोर्यन्मनसेप्सितम् ।
इदानीं पुनरागत्य स्वस्थानं पृथिवीतलात् ॥४॥
स्वरूपं पुनराधित्य पालयास्मान्दिवीकसान् ।

श्रीकृष्ण उवाच-

ब्रह्मन्ममापि तत्रेच्छा विद्यते यस्वयोच्यते ॥६॥ ग्रजिरेग समायास्ये भूयः स्वस्यानमुत्तमम् । देव जवान---

श्रीमहादेव उवाच--

एवमाश्वास्य घातारं विसृज्य जगदीश्वरी ।।७।। श्यामसुन्दररूपा सा द्वारकात्यागपूर्वकम् । स्वर्गारोहरणमिच्छन्ती प्रत्युवाचाय मन्त्रियाः ॥८।।

भोकुष्ण उवाच--

यदुवंशसमुत्पन्ना मृताः सर्वे दिवं गताः।
प्रायशस्तु मुनेः शापादष्टावकस्य मिन्त्रिगः।।१०॥
स्वल्पास्तिष्ठन्ति वंशेऽस्मिञ्शूरा वृद्धावशेषिताः।
तेम्यो न रोचते राज्यं न स्थितिश्च घरातले।।१०॥
तद्धास्यामि द्वृतं स्वगं निश्चितं मिन्त्रसत्तमाः।
दूतान्त्रेषयत क्षित्रं हस्तिनायां युधिष्ठिरम्।।११॥
सूवन्तु मे सल्लायं च किरीटिनमरिन्दमम्।
नकुलं सहदेवं च भीमसेनं महावलम्।
स्वर्गारोहण उद्योगं मम ब्रह्मानुशासनात्।।१२॥

#### महादेव उवाच--

इति कृष्णाञ्चया सर्वे मिन्त्रिणो दीनमानसाः।
दूतान्त्रस्थापयामानुहंस्तिनायां त्वरान्विताः ॥१३॥
ते गत्वाऽऽहुर्महाराजं घर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्।
तथान्यान् पाण्डवांश्चापि कृष्णं स्वगंयनोद्यतम् ॥१४॥
तच्छुत्वा दुःखितास्तेऽपि पाण्डवाः समुपागताः।
कृष्णानुगमने कृत्वा मति स्थिरतरां मुने ॥१५॥
द्रौपद्याद्याः स्त्रियश्चापि कृष्णानुगमने मतिम्।
निश्चित्य प्रययुः सर्वा द्वारकायां त्वरान्विताः॥१६॥
प्रन्ये च वहवः श्रुत्वा कृष्णस्वर्गावरोहणम्।
कृष्णान्तिकमुपाजगमुस्तस्यानुगमनेच्छ्या॥१७॥
तानम्यच्यं ययान्यायं कृष्णः कमललोचनः।
उवाच सोऽश्रुपूणिकः स्निग्धगम्भीरया गिरा॥१८॥

#### श्रीकृष्ण उवाच--

युधिष्ठिर महाराज मित्रार्जुन वृकोदंर। युष्मामिः प्रतिपाल्या मे पौरजानपदाः सदा। स्रहं स्वर्गं गमिष्यामि साम्प्रतं पृथिवीतलात्॥१९॥

#### श्रीमहादेव उवाच-

इति तस्य वचः श्रुत्वा पाण्डवास्तेऽतिदृःखिताः। प्राहुः कृष्णं महात्मानं साश्रुनेत्राः पृथक् पृथक् ॥२०॥

## युधिष्ठिर उवाच-

मां विद्धि निश्चितात्मानं तवानुगमने प्रभो। न स्थास्यामि क्षितो कृष्ण त्वां विना पृथिवीतले ॥२१॥

#### भीम उवाच-

भ्रहं चानुगिमध्यामि त्वामेव यदुनन्दन । न स्थास्यामि क्षितौ कृष्ण त्वां विनाहं कथञ्चन ॥२२॥ भ्रजुंन जवाच—

> त्वं मे प्राणस्त्वमात्मा च त्वं गतिस्त्वं मितमंम । न त्वामृते क्षणं भूमौ स्यास्यामि यदुनन्दन ॥२३॥

नकुल उवाच--

ग्रहमप्यनुयास्यामि त्वामेव जगदीस्वर । न त्वामृते क्षग्णं स्थातुं शक्नोमि पृथिवीतले ॥२४॥

सहदेव उवाच---

तवानुगमने स्वामिग्न स्वास्यामि भुवि क्ववित्। त्वं मे प्राशो गतिः शक्ती रक्षकोऽपि जगत्त्रये।।२५॥

बीमहादेव खवाच-

इत्येवं निश्चयं ज्ञात्वा पाण्डवानां महात्मनाम् । स्वांशजां द्रौपदीं कृष्णः स्मित्वा वचनमन्नवीत् ॥२६॥

श्रीकृष्ण उवाच---

कृष्णे स्थास्यसि कि पृथ्व्यां किंवा स्वर्गे प्रयास्यसि । यथा रुचिस्तथा बूहि मा चिरं द्रुपदात्वजे ॥२७॥

द्रीपद्युवाच-

ग्रहं तवाशसम्भूता त्वमाद्या कालिका परा । ग्रहं त्वामनुयास्यामि जले जलमिव क्षणातू ॥२८॥

श्रीमहादेव उवाच-

ग्रय रामः समागत्य स्वर्गारोहे समुद्यतम् । कृष्णं त्रिजगतां नायं रदन्वचनमद्भवीत् ॥२६॥

धीराम उवाच--

यदि पृथ्वीं परित्यज्य स्वगंमेवाघियास्यसि । भनुवृष्णिकुलोत्पन्नान्नीत्वा त्वं याहि मा चिरम् ॥३०॥ एते वृष्णिकुलोत्पन्नाः सर्व एव महीभुजः । न त्वामृते क्षितौ राजन्संस्थास्यन्ति कदाचन ॥३१॥

श्रीमहादेव उवाच---

ततः कोशेयवासास्तु कृष्णः कमललोचनः । दस्या धनानि वित्रेम्यः स्वपुरान्निर्ययो द्वृतम् ॥३२॥ तत्पश्चान्निर्ययौ रामः सहितः सर्ववृष्णिमः । पाण्डवाश्चापि निर्याताः सामात्या वनितागर्णः ॥३३॥ सर्वे प्रापुः समुद्रस्य तीरे तेषां च पृष्ठतः । प्रनेकवेशवेशीया जाता जानपदा युने ॥३४॥ एतस्मिन्नन्तरे नन्दी रथं रत्नपरिष्कृतम्। सिंहवाहं समानीय तत्रायातोऽन्तरिक्षतः ॥३५॥ बह्मा च बहुसाहस्रं रथानां मुनिसत्तन । समानीयान्तरिक्षे तु संस्थितो दैवतैः सह ॥३६॥ श्रायातं जलघेस्तीरं वीक्ष्य कृष्णं सुरोत्तमाः। पुष्पवृष्टि मुमहतीं प्रचक्र्ह्रं प्रमानसाः ।।३७॥ श्रवादयन्त विविधानमृदङ्गपटहादिकातु । घण्टाश्च शतशो नेदुर्नमृतुश्चाप्सरोगणाः ॥३८॥ एवं कृते महोत्साहे कृष्णः कमललोचनः। सम्भूय सहसा काली सिंहवाहं महारथम् ॥३६॥ श्रारुह्य त्रिदशश्रेष्टर्भुनीन्द्रेश्चातिसंस्तुता । कैलासमगमच्छीघ्रं ब्रह्मादीनां च पश्यताम् ॥४०॥ द्रौपदी तु विलीनाऽभूत्तस्यामेव महामते। स्पृष्ट्वा जलं समुद्रस्य सर्वलोकस्य पश्यतः ॥४१॥ ततो युषिष्ठिरो राजा साक्षाद्धर्मसयः प्रभुः। विचित्रं रथमारुह्य प्राप स्वगं द्रुतं शुभम् ॥४२॥ रामार्जुनौ च संस्पृत्य जलघि मुनिसत्तम। त्यक्तवा देहं समाधित्य रूपं नवघनप्रमम् ॥४३॥ चतुर्भुजं लसत्पद्मशङ्खचकगदाघरम्। म्रावह्य गरहं तूर्णं वेष्ठुण्ठं प्रापतुः स्वयम् ॥४४॥ मीमाद्यादवापि सन्त्यज्य देहं तस्मिन्महाम्बुघौ । प्रापुः स्वर्गे पुरं तत्तु वृष्णयश्च तथापरे ॥४५॥ एवं गतेषु सर्वेषु रुक्मिण्याद्यस्य योषितः। शास्मवं देहमाश्रित्य ययुः स्वस्थानमुत्तमम् ॥४६॥ भ्रपरा योषितश्चापि श्रीकृष्णस्य महामते बेहांस्त्यक्त्वा बभू बुक्च पूर्ववद्भेरवाः क्षराात् ॥४७॥ श्रुत्वा कृष्णागमं तत्र श्रीदामः सत्यमन्वयु । यस्यामूद्वसुदामस्तु विजया समभूत्रया ॥४८॥ एवं सममबद्देवी इयामसुन्दररूपिएरी। पृथ्वीमारापहाराय मर्तुरिच्छ।यशेन तु ॥४६॥

पुंरूपेण जगन्माता लीलया घरणीतले।
हत्वा च पृथिवीमाराञ्चलेनैव महामते।।१०।।
भूयः स्वरूपमाश्रित्य स्वस्थानं समुपागमत्।
कल्पान्तरे तु भूपृष्ठे द्वापरान्ते महामुने।।१२।।
विब्युः श्रीकृष्ण्एकपेण पूर्णांशेन जगत्त्रभुः।
श्रम्मोर्वरप्रदानेन सम्मविष्यति लीलया।
निहनिष्यति मूमारमेवमेव महामते।।१२।।

कृष्णाबतारचरितं जगदिम्बकायाः शृण्वन्ति ये भुवि पठन्ति च मक्तियुक्ताः । ते प्राप्य सौस्यमतुलं परतश्च देव्याः सम्प्राष्नुवन्ति पदवीममरेरलम्याम् ।।५३॥ इति श्रीमहाभागवते उपपुरागो स्वगंयात्रागमने ग्रन्टपञ्चाज्ञत्मोऽज्यायः ।

# एकोनषब्टितमोऽध्यायः

बीनारद उदाच-

वेवदेव जगन्नाथ कृपामय जगत्त्रभो।
भूयस्ते श्रोतुमिच्छामि वेच्याख्यानमनुत्तमम् ॥१॥
भूतिर्याः मगवत्यास्तु कैलासेऽपि शिवान्तिके।
तयोस्तु खलु दुर्गायाः सूक्ष्मं रूपं तथाऽऽलयम् ॥२॥
शारबीया महापूजा प्रसादात्त्वन्मुखाम्बुजात्।
इवानीं बूहि काल्याश्च सूक्ष्मं रूपं तथाऽऽलयम् ॥३॥

श्रीमहादेव उवाच--

दुर्गायाः परमं स्थानं यन्मया ते समीरितम् । दुर्गम्यं देवगन्धवंयक्ष किन्नररक्षसाम् ॥४॥ तत्पार्श्वे तु शुदुर्गम्यं ब्रह्माद्यंस्त्रिदशेरवरः । सुगुप्तं परमं रम्यं स्थानमस्मिन् सुशोमनम् ॥५॥ वेष्टितं परितश्चारु सुधामयमहाव्यिना । ग्रनम्यंरत्नसम्मारघटितं ज्वलनप्रमम् ॥६॥ तन्मन्येऽस्ति पुरं रम्यं रत्नप्राकारतोरराम् । चतुर्द्वारं चतुर्दिसु मुक्ताजालातिभूषितम् । चित्रम्बक्षपताकामिरतीव समसङ्कृतम् ॥७॥ विचित्रखट्वाङ्गकरा रक्तनेत्राः सहस्रशः। रक्षन्ति भैरवाः सर्वे तानि द्वाराशि सर्वदा ॥ ।॥ तस्या ष्राज्ञां विना यानि समुल्लङ्घ्य सुरासुराः। न शक्नुवन्ति वै गन्तुं ब्रह्माद्यास्त्रिवशेश्वराः ॥६॥ तन्मध्ये बन्दिरं रम्यं नानारत्नविनिमितम्। मिश्यस्तम्भशतैर्युव्तं सुवर्णेनातिवेष्टितम् ॥१०॥ तम्मध्येऽयुत्तसिहाद्यं रत्निहासनं महत्। तस्योपरि प्रविन्यस्तश्रवोपरि महेश्वरी ॥११॥ महाविद्या महाकाली सदा तिष्ठित नारद। सर्वेषां हृत्सरोजस्था सैव बायामयी शुभा ॥१२॥ ब्रह्माण्डकोटिकोटीनां सुब्टिस्थितिविनाशिनी । एकैव सा महादेवी स्वेछ्या ब्रह्मरूपिग्गी ॥१३॥ विजय।दिचतु:ष्वष्टियोगिन्यः परिचारिकाः। पुरकर्मारिए कुर्वन्ति सदा सावहिता मुने ॥१४॥ तस्यास्तु दक्षिणे भागे महाकालः सदाशिवः। तेन सार्धं महाकाली हृष्टा संरमते सदा ॥१५॥ एवमन्तःपुरं ¦तस्या ं भैरवैर्बहिरन्वितम् । श्रत्याश्चर्यंतमं सोम्यं ब्रह्मादीनां सुदुलंभम् ॥१६॥ ब्रह्मे शविष्णुभिः सार्थं समागत्य मयामते । तस्या दर्शनमात्रेण सुराघीशः पुरन्दरः। मुक्तोऽमवद्गन्नह्महत्याजनिताद्वोरकिल्बिषात् ॥१७॥ तदेव दहशुस्तत्र ब्रह्मविष्कुपुरन्दराः। प्रसादाद्देवदेवस्य कालीं परमदेवताम् ॥१८॥ तद्बहिर्वर्गने वत्स शृशुष्टवावहितो मुने। सर्वतो वेष्टितं 🖟 रत्नप्राकारेवंहिरङ्गनम् । चतुर्दिक्षु 🌣 चतुर्द्वारं 💮 रत्नतोरग्रभूषितम् ॥१६॥ तानि रक्षन्त्यविरतं सर्वे तु गरानायकाः। तदन्तक्चोपयोगिन्यः कामाख्याद्या महामते ॥२०॥

तद्वहिर्दर्शनाकाङ्क्षित्रह्मार्गः कतिकोटयः। विष्णुवश्च तथाऽसंख्या वसन्ते दर्शनोत्सुकाः ॥२१॥ स्थिता ध्यानसमासक्ता नानाब्रह्माण्डवासिनः। तद्बहिस्तु चतुर्द्वारं नानारत्नपरिष्कृतम् ॥२२॥ रक्षन्ति कोटिशस्तानि गर्गा द्वारागि सर्वेदा। तद्वहिः कोटिशः सन्ति इन्द्राद्यास्त्रिदशेश्वराः ॥२३॥ ष्याननिष्ठाहिचरेगापि सकृदुर्शनकाङ्क्षिगः ॥२४॥ एवं बहुविधं द्वारं नानारत्नपरिष्कृतम्। रक्षन्ति कोटिशः सर्वे देव्याज्ञापरिपालकाः ॥२५॥ पारिजातवनं रम्यभुत्तरे परिकीतितम। प्रफुल्लं कुसुमाकीणं चित्रभ्रमरसंकुलम् ॥२६॥ वसन्तः सर्वदा तत्र वायुर्वाति शनैः शनैः। विचित्रपक्षिरूपेग्ः ब्रह्मविष्युमुखाः सुराः ॥२७॥ गायन्ति चरितं काल्यास्तस्मिन्मधुरनिःस्वनैः। पूर्वस्थं मुनिशार्द्ल रम्यं चाहतरं सरः ॥२८॥ स्वर्णपङ्कुजकङ्कारकुमुदैरतिशोमितम् । गुञ्जितभ्रमरश्रेगीपक्षवातप्रकम्पितेः। चम्पकाशोकपुष्पैश्च कूलं तस्य मनोहरम् ॥२६॥ विचित्रमिंग्सोपानैः परितः परिशोमितम्। एवं तस्याः पुरं रम्यं वाचातीतं महामते ॥३०॥ तथान्यासां च विद्यानां नवानामपि तत्र वै। एवं प्रत्येकतो रम्यं पुरमस्ति पृथक्-पृथक् ॥३१॥ तासां च दक्षिणे मागे नानारूपः सदाशियः। **पा**स्ते पृथक् पृथक् तेन रमते सा पृथक् पृथक् ॥३२॥ **धीमहामागवते** उपपुराणे श्रीब्रह्मस्यीमहाकालीस्थानवर्णनं नामकोनपष्टितमोऽघ्यायः।

# षष्टितमोऽध्यायः

### श्रीनारद उवाच---

वेवदेव महेशान विस्तरेश सम प्रमो । इन्द्रस्य ब्रह्महत्याऽमूद्यथा स च महामितः ॥१॥ ब्रह्माद्याश्चागमन्देवा महाकालीदिहक्षवः । देवदेवप्रसादेन यथा ब्रह्मादयश्च ते ॥२॥ व्यतीत्य सर्वलोकान्वे तस्या लोकमुपागमन् । यथा च तत्पुरद्वारं भैरवैरिमरिक्षतम् ॥३॥ व्यतीत्यान्तःपुरगता यथा देवीं व्यलोकयन् । दहशुर्याहर्शो मूर्तिमेतदाचक्ष्व साम्प्रतम् ॥४॥

## श्रीमहादेव उवाच-

ब्रह्मदत्तवरोद्भूतः पूर्वं वृत्रो महासुरः। निजित्य सकलान्देवान्स्वयिमन्द्रो बभूव ह ॥५॥ चन्द्रसूर्याग्निमरुतां कुबेरस्य यमस्य च। श्रपहृत्याधिपत्यं महाबलपराक्रमः । ऐकाधिपत्यं चक्रे वै त्रिषु लोकेषु नारद ॥६॥ ब्रह्मणा कल्पितो मृत्युर्वधीचेरस्थिनिमितात्। महास्त्राद्वेवराजस्य हस्तात्तस्य दुरात्मनः ॥७॥ बृहस्पत्युपदेशेन देवराजः पुरन्दरः। सम्प्रार्थ्य पद्मयोनि तज्ज्ञातवान्मुनिसत्तम् ॥५॥ ततो दघीचेनिकटं स्वयमिन्द्रः समभ्यगात्। तदस्थिमिक्षामन्विच्छञ्जगतां त्रागहेतवे ॥६॥ स प्रराम्य महात्मानं दधीचि मुनिसत्तमम्। कृताञ्जलिपुटः प्राह दथीचिः स्वागतं मुने ॥१०॥ ततो मुनिरपि ज्ञात्वा देवराजं समागतम्। उत्थाय ग्रासनं दत्वा पप्रच्छ कुशलादिकम् ॥११॥ किमयंमत्रागमनं देवराज वदस्व तत्। इत्युक्तो मुनिना प्राह देवराजो मुनि मुने ॥१२॥

ग्रस्माकं याहशं वृत्तं युष्माकं किमगोचरम्।

ग्रह्मवत्तवरोद्भूतो वृत्रो नाम महामुरः।
विजित्यास्माँ क्लोकपालान् त्रिलोकशोऽमवत्स्वयम्।।१३॥
वयं तु तद्भ्यात्सर्वे स्वगं त्यक्त्वा दिवौकसः।
मनुष्याइव मत्येंऽस्मिन्वसामो मुनिपुङ्गव॥१४॥
न यज्ञमागं प्राप्नोमि नार्चयन्ति च केचन।
एवं दुर्गतिमापन्नः किमन्यत्कथयामि ते॥१५॥
निस्तारयसि चेद्देवांस्त्वमेव कृपया मुने।
दुःखार्गवनिमग्नानां निष्कृतिस्तु त्वमेव हि॥१६॥

### दघीचिष्वाच--

जानामि सर्वं यद्भूतमपरं यद्भविष्यति । विज्ञानचक्षुषैरिन्द्रं किं करोमि वदस्व तत् ॥१७॥

### इन्द्र खवाच-

कथिष्यामि कि ब्रह्मन्सयं मे जायते भृशम् । यद्यं त्यामनुप्राप्तस्तच्छृणुष्व महामुने ॥१८॥ न तस्य मृत्युविधिना किष्पतोऽन्यप्रकारतः । त्वदस्थिनिमितास्त्रेम्यस्तेनाहमागतोऽस्मि मोः ॥१९॥ एतत्ते कथितं सर्वं यदर्थमहमागतः । इदानीं मुनिशार्बुल यथायोग्यं विवेचय ॥२०॥

## श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्तो देवराजेन मुनीन्द्रः समिचन्तयत् । किमेनं विमुखं कुर्यां किंवा देहं त्यज्ञाम्यहम् ॥२१॥ एवं द्वैषमना मूत्वा किञ्चित्कालं महामितिः । देहत्यागं विनिद्चित्य देवराजमुवाच हुँह ॥२२॥

## दधीचिख्वाच---

सम्श्रष्टराज्या यदि देवसङ्घा निस्तारमायान्ति महामुरेन्द्रात् । मदिस्थिमस्तत्खलु देवराज त्यक्ष्यामि योगेन झरीरमेतत् ॥२३॥ घन्यं झरीरं खलु तस्य देहिनो यस्य व्ययः स्यात्परसौख्यहेतवे । ग्रानित्यमेतत्स हि घमंमेव नित्यस्तदेनं ुपरिसंत्यजामि ॥२४॥ इत्येवमुक्तवा स [मुनिस्तदा मुने जाज्यत्यमानं निजतेजसा ह्यलम् । योगेन संत्यज्य शरीरमेतदवाय मोक्षं सुरराजसम्मुखे ॥२४॥ इन्द्रस्तवालोक्य विनिःश्वसन्मुहुर्विगस्तु लोकान्विषयेषिणोऽस्मात् ।
श्राक्षिप्य सम्मूय विषण्णभानसस्तस्यो स कालं कियदेव तत्र सः ॥२६॥
ततस्तवस्थीन्यवगृह्य सादरो महासुरेन्द्रस्य वधार्थमेव सः ।
नानाविधास्त्राणि विनिर्ममे मुने तैरस्थिभिर्वेवगणेन मन्त्रयन् ॥२७॥
ततः सुरैः सार्थमभोधिवक्रमो महासुरे वेवदुरासवं ययौ ।
महोग्रधन्वा सुरवृन्दनायकः समाह्वयञ्चापि महाहवे रिपुम् ॥२८॥
ततः प्रवृत्ते तु सुने महाहवे वैत्येश्वरं तं निषधान वासवः ।
तदस्थिसन्निमिततीव्रमागंणैर्वञ्चे ए चक्रेण महोज्ज्वलेन च ॥२६॥
एवं सुरेन्द्रस्य बभूव पातकं तद्बह्यहत्याकृतमेव नारद ।
श्रृष्ण प्रवक्ष्यामि च साम्प्रतं यथा ददशं कालीं जगदेकमातरम् ॥३०॥
महाभागवते उपपुराणे दघीचिप्राण्यागे देवराजस्य ब्रह्यहत्यावणंने
षिद्यतमोऽघ्यायः ।

## एकपिटतमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

निहत्व समरे दैत्यं वृत्रं समरदुर्जयम् । ऐरावतं समारुह्य सर्वेदेवगर्गवृतः ॥१॥ ब्रह्मिषिमस्तूयमानो महोत्सवसमुत्सुकः । प्रविवेश पुरं स्वीयं सहस्राक्षो महामते ॥२॥ उपविदय समायां स देवर्षीन्देवपुङ्गवान् । पप्रच्छावनतो मृत्वा स्निग्धगम्मीरया गिरा ॥३॥

इन्द्र जवाच--

दषीचिर्मुनिशार्दूलो मम वाक्यानुसारतः।
ग्रस्थीनि मह्यं दातुं व देहं त्यक्त्वा दिवं गतः।।४॥
तन्मे जाता ब्रह्महत्या ततो मुक्तः कथञ्चन।
मवामि बूत मे विप्राः किं करिष्यामि साम्प्रतम्।।४॥

ऋषय अचु:—

जीवन्मुक्तो मुनिश्रेष्ठ स्वेच्छया स दिवं गतः । संपूर्गा ब्रह्महत्या ते न जाता वृत्रसूदन ॥३॥ प्रश्वमेषं महायतं महापातकनाशनम् ।
कुरुव्व देवराज त्वं तत्पापश्चमनाय हि ॥७॥
बृहस्पतिरिप श्रुत्वा तथेत्याह महामितः ।
ऊचुर्वेवा श्रिप तथा ततः शान्तमना हिरः ॥६॥
विवेशान्तःपुरं देवाः स्वं स्वं स्थानं ततो ययुः ॥६॥
ततः सुरपतियंज्ञमश्चमेषं यथाविषि ।
चकार मुनिशार्व्ल बहुसद्वधयपूर्वकष् ॥१०॥
ततः ग्राग्त्य देविषरेकदा नारदो मुनिः ।
प्राह तं सुरवृन्दानामिष्णं सुरसंसदि ॥११॥
तवापि कृतयज्ञस्य ब्रह्महत्याप्रवितने ।
ततस्तत्सालनायं त्वं यतस्य सुरमूपते ॥१२॥

### इन्द्र उवाच-

ग्रम्बमेघो महायज्ञः कृतस्तत्पापशान्तये। तथापि वर्तते तर्तिक करिष्यामि वदस्व तत् ॥१३॥

### नारद उवाच--

गुरुं गौतमिनित्व त्वं पृच्छ गत्वा महामते। कथिष्यत्युपायं ते स हि सर्वार्थविन्मुनिः।।१४॥ गुरोर्वाक्यं परं शास्त्रं गुरोर्वाक्यं परं तपः। गुरुत्तुष्टो वदान्यश्च तःद्भवत्येय नान्यथा।।१५॥ प्रायश्चित्तं गुरोर्वाक्यं सर्ववेदेषु सम्मतम्। तदाज्ञया कमं कृत्वा पापान्निक्कृतिमाप्स्यसि।।१६॥

### श्रीमहादेव उवाच-

इत्युक्तः स मुनिः प्रायात्युनः स्वस्थानमुत्तमम् । इन्द्रक्त्वापि ययौ शीश्रं गौतमस्यालयं तथा ॥१७॥ दवशं तं महात्मानं मध्याह्नाकंसमप्रमम् । लसत्यङ्गवटामौलि ब्रह्माच्यानपरायणम् ॥१८॥ दृष्ट्वैवं स्वगुरुं साक्षान्महेशिमव घृत्रहा । कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणनामापतन्मुनिम् ॥१९॥ समाधिविरमे ज्ञात्वा देवराजं समागतम् । प्रमुख्छ गौतमस्तात कुशलं ब्रहि साम्प्रतम् ॥२०॥

### इन्द्र उवाच —

प्रमो त्वह्र्यंनादेव सर्वं मे कुशलं मुने।

सवान्यस्य गुरुस्तस्य विद्यते नाशुभं वविवत् ॥२१॥

कि त्वेकं कृतवान्पापं न तं पश्यित सर्वथा।
तेन त्वां समनुप्राप्तो गुरुं निस्तारहेतुकम् ॥२२॥

बृत्रासुरवधार्थाय दधीचेरिस्थसङ्ग्रहात्।
सञ्जाता ब्रह्महत्या मे दुनिवर्त्या महामते ॥२३॥

तस्यास्तु शमनार्थाय वाजिमेधं महामतम्।
कृतवांश्र्य तदाप्येषा कदाचिन्न निवर्तते ॥२४॥

तदहं दीनिचत्तोऽस्मि गुरो निस्तारकारकम्।

उपायं वद मे नाथ ब्रह्महत्यानिवर्तकम् ॥२५॥

त्वं यस्य त्राणंकर्तासि गुरुः परमधमंवित्।

तस्य पापं स्थिरतरं जातं मे बहुदुःखदम्॥२६॥

### गौतम उवाच-

वत्स खेदं त्यज न ते पापं स्थास्यित वै चिरम् ।
ब्रिवीस्युपायं श्रुत्वा तत् पूर्वपापत्रज्ञान्तये ॥२७॥
यः किश्चद् ब्राह्मणो नैव द्यीत्विर्मुनिसत्तमः ।
द्वितीय इव विश्वेशो जीवन्मुक्तो महामितः ॥२८॥
तस्य हत्यावज्ञाज्जातं पापं घोरतरं तव ।
कि नश्यत्यश्वमेधेन यज्ञेन सुरनन्दन ॥२६॥
एनां तु ब्रह्महत्यां त्वं यदि त्यक्तुं समिच्छसि ।
पत्रय गत्वा महाकालीं महापातकनाशिनीम् ॥३०॥

### इन्द्र उवाच---

कीहशी सा महाकाली कुत्रास्ते पापनाशिनी। ' तन्मे वद ततो गत्वा तां पश्यामि महेश्वरीम्।।३१॥

### गौतम उवाचं-

वेदागमेषु सर्वेषु यथाहण्टं तथोदितम्। न मया ज्ञायते कुत्र महाकाली परात्परा।।३२॥ सर्वाभिः श्रुतिभिः प्रोक्तं हृष्ट्वा कालीं महेश्वरीम्। विनाशयति पापानि बह्यहत्यादिकान्यपि॥३३॥

#### इन्द्र उवाच-

न निस्तारं प्रपश्यामि पापादस्मात्कथञ्चन । यतः सा कुत्र इत्येव नैव ज्ञास्ये कदाचन ॥३४॥

#### गीतम उवाच-

महोग्रतपसा कालीं योगिनस्तत्त्वदिशनः। पद्म्यन्ति बहुकालेन युगान्तोदीक्षितेन च ॥३५॥ तयाचरति यस्तस्याः समायाति पुरःसरम्। महाकाली जगद्धात्री योगगम्या सनातनी ॥३६॥ सुरागामधिपस्तवं तु सर्वदा राष्ट्रपालकः। त्यक्त्वा राज्यं कयं योग्यस्तपः कत् मविष्यसि ॥३७॥ तस्मादन्यं ह्युपायं ते महाकालीप्रदर्शने। न पश्यामि विना तस्या द्यालये गमनाहते ॥३८॥ तस्मात्त्वमनुसन्वाय पुरीं तस्याः पुरन्दर। तत्र गत्वा महाकालीं पश्य ब्रह्मादिदुर्लमाम् ॥३६॥ उपायमनुसन्धाने वक्ष्यामि सुरनायक। गत्वादौ बूहि लोकानां पितामहमनामयम् ॥४०॥ सोऽपि चेच्चेव जानाति स्वयं भूत्वा तु यत्नवान् । **ग्रनुसन्वास्यते नूनं महाकाल्याः पुरं ततः ॥४१॥** स चेद्यद्यनुसन्घाता तदावश्यं महामते। मविष्यत्यनुसन्धानं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥४२॥

### इन्द्र उवाच--

न तवाज्ञा वृथा देव मविष्यति कदाचन । यास्येऽहं ब्रह्मसान्निष्यं तत्रोपायं मविष्यति ॥४३॥ श्रीमहादेव चाच—

> इत्युक्त्वा वेवराजस्तं त्रिघा कृत्वा प्रविक्षिरणम् । प्रणम्य दण्डयद्भूमौ ब्रह्मलोकं तवा ययौ ॥४४॥ । पुरुषकं रयमारुह्य मन्त्रिमः सह नारव । उवाच स यथावृत्तं गौतमेनाभिभाषितम् ॥४५॥ तच्क्र त्वा मगवान्त्रह्मा वेवराजमुवाच ह । न जायते मया तस्याः पुरं कुत्र सुराधिप ॥४६॥

कृपया देवकार्यार्थं स्वयमाविवंभौ यदा । तदा दृष्टा महाकाली ब्रह्मारूपा सनातनी ॥४७॥ पुनः सान्तिहता भूत्वा सवंदेवस्य पश्यतः । इत्येवमेव जानामि न पुरं ज्ञायते मया॥४८॥

#### इन्द्र उवाच---

ब्रह्मंस्त्वं चेन्न जानासि पुरं तस्यास्तदा कथम् । ज्ञातच्यं वा मया पारं प्राप्स्यते पापसञ्चयात् ॥४६॥

## ब्रह्मोवाच---

त्विय राजिन देवानां यदि स्थास्यति पातकम् । तदा बहुविघोत्पातं मविष्यति सुरालये ॥५०॥ तस्माच्च पापशान्त्यर्थं यत्नवानिसम् वै ध्रुवम् । सर्वथैवानुसन्धास्ये पुरं तस्याः सुगोपितम् ॥५१॥ यदि तामनुपदयानि तव कार्यानुरोधतः । मविष्यामि तदा मुक्तः किमु कार्यमतः परम् ॥५२॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवमाश्वास्य देवानामधिपं स पितामहः। वैकुण्ठं प्रययो दिव्यं रथमारुह्य नारद ॥५३॥ इन्द्रोऽपि रथमारुह्य पुष्पकं तस्य पृष्ठतः। प्रययो विष्णुना गुप्तं पुरं वैकुण्ठमुत्तमम् ॥५४॥ ततो ब्रह्मा समाश्वास्य देवराजमुवाच ह। श्रृणु वत्स वचो मे त्वं बहिस्तिष्ठ सुरेश्वर ॥५५॥ ग्रहमन्तःपुरं यामि ततस्त्वमनुयास्यसि । म्राज्ञप्तो देवदेवेन ब्रह्मणा विष्णुरूपिणा ॥५६॥ तच्छ्रुत्वा ब्रह्मवचनं देवराजस्तथाकरोत्। ब्रह्मा ययौ जगन्नायो यत्रास्ते मगवान्हरिः ॥५७॥ लक्ष्मीसरस्वतीयुक्तो हृदि कौस्तुममण्डितः। शङ्ख्यकगदाघरः ॥५८॥ नवीनजलवदयामः तं हब्द्वा भगवान्विष्णुः पप्रच्छ स्वागतं विभुः। ब्रह्मा प्राह जगन्नायं स्वागतं त्वत्प्रसादतः ॥५६॥ वेवदेवः पुरद्वारि दर्शनार्थं समागतः। तवानुज्ञामत्रायातुं जनार्वन ॥६०॥

तच्छ्रुत्वा गरुडं प्राह मगवान्विष्णुरच्ययः ।
प्रवेशय सुराणां तमधियं पुरमध्यके ॥६१॥
तच्छ्रुत्वा गरुडस्तूणं गत्वा तद् द्वारमुत्तमम् ।
प्रवेशयामास मुने तदन्तःपुरमुत्तमम् ॥६२॥
इन्द्रस्तु दण्डवद्मूमौ प्रिण्पित्य जगत्पितम् ।
इत्ताञ्जलिपुटः प्राह धन्योऽहं तव दर्शनात् ॥६३॥

त्वत्पादपञ्जजनिः सुरवृत्दवन्द्या गङ्गा पुनाति सकलानि जगन्ति घन्या । तत्त्वां हशा यदिह सर्वसुरैकवन्द्यं पश्यामि माग्यमतुलं मम पूर्वजातम् ॥६४॥

> इत्येवं परमेश्वरं सुरपितिविष्णुं स्तुवन्मितितो ब्रह्माज्ञां प्रतिलम्य गौतममुनेर्वाक्यं समावेदयत् । श्रुत्वा श्रीकमलापितः सुरपतेर्वाक्यं ततो विस्मितः, प्रासीन्मौनमुखः पितामहपुरस्त्रैलोक्यसम्पालकः ॥६५॥

श्रीमहाभागवते महापुराणे ब्रह्ममयीस्थानानुसन्धानार्थं देवराजस्य चतुर्मुखविब्साुलोकगमनं नामैकषष्टितमोऽघ्यायः ॥६१॥

# द्विषष्टितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

एवं मूत्वा कियत्कालं भौनी कमललोचनः। उवाच देवराजं तं मृदुवाक्येन नारदः॥१॥ श्रीभगवानुवाच —

न मया ज्ञायते देवी कुत्रास्ते सा महेश्वरी।
महाकाली ब्रह्मरूपा विश्वरूपा सनातनी॥२॥
यत्र तिष्ठति सा देवी जानीते तन्महेश्वरः।
तत्र गच्छ महेशानं यथावृत्तं नियेदय॥३॥
ग्रहमप्यागमिष्येऽद्य द्रष्टुं देग्याः पुरं महत्।
द्रक्ष्यामि चक्षुषा देवीं किमु कार्यमतः परमृ॥४॥

श्रीमहादेव चवाच---

इत्युक्त्वा तं जनन्नायो गरुडं सहसोत्यितः। प्रययौ ज्ञिवसान्निघ्यं ब्रह्मसा सहितः प्रभुः॥५॥ इन्द्रश्च रथमारुह्य तयोः पश्चाद्ययौ युने ॥६॥
हुद्द्वा तांस्तु समायातान्तन्त्वी बुद्धिमतां वरः ।
महेशसिन्निधि गत्वा कथयामास तत्क्षणात् ॥७॥
देवदेव जगन्नाथ विष्णुर्नारायणः स्वयम् ।
श्रागतो बह्मणा सार्वं देवराजेन च प्रमो ॥६॥
तमाह शम्भुः शीव्रं तान्प्रदेशय महामते ।
तच्छ्रुत्वा सोऽपि गत्वा तान्पुरं प्रावेशयन्मुने ॥६॥
ते शम्मोः सन्निधि गत्वा प्रिण्यत्यातिमक्तितः ।
पार्वतोसहितं तं च प्रण्येमुर्मुनिपुङ्गव ॥१०॥
ततस्तानाह विश्वेशः कथमत्र समागताः ।
द्रुतं वदत युष्माकं कि कार्यं समुपस्थितम् ॥११॥

## श्रीविष्णुरुवाच--

इन्द्रोऽयं ब्रह्महत्यायाः प्रायिश्वतः महामितः ।
पप्रच्छ मुनिशार्वूलं गौतमं शास्त्रवित्तमम् ॥१२॥
स च प्राह महाकालीं पश्य तस्याः पुरं वजन् ।
पुरं तु कुत्र तन्त्रेव जानामि सुरनायक ॥१३॥
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य ब्रह्मणोऽन्तिकमागतः ।
पप्रच्छ तं पुरं देव्याः कुत्र तन्मे वद प्रमो ॥१४॥
स प्राह नैव जानामि कुत्र देव्याः पुरं महत् ।
ततो ब्रह्मा समायातः सुरेन्द्रेण ममान्तिकम् ॥१५॥
पप्रच्छ मां तथेन्द्रोऽपि ब्रह्मणा प्रेरितः प्रमो ।
तच्छ्रुत्वा विस्मयाविष्टः सह ताम्यामिहागतः ॥१६॥
तच्छ्रुत्वा विस्मयाविष्टः सह ताम्यामिहागतः ॥१६॥
स त्वमस्मान्महादेव्याः पुरं नीत्वा प्रदर्शय ॥१७॥
प्रयमिन्द्रो महाबाहृस्त्रिलोकेशो महेदवरः ।
महापातकयुक्तश्चेत्कथं तिष्ठेजजगत्त्रयम् ॥१८॥

## भीशिव उवाच-

योगेन लक्षवर्षस्य तत्स्थानं ज्ञातवानहम् । यूयमागच्छत तथा यास्येऽहं मधुसूदन ॥१९॥ दर्शयिष्यामि तां देवीं नीत्वा तस्याः पुरं द्रुतसृ ।

er jalenger

श्रीमहादेव उवाच-

इत्युक्तवा निन्दनं प्राह वृषं सज्जीकुरु द्वृतम् ॥२०॥
यास्यामोऽद्य महाकाल्याः पुरं रत्नपरिष्कृतम् ॥
तज्ज्ञृत्वा सोऽपि सहसा तथा चक्रे महामुने ॥२१॥
ततः समारुह्य वृषं महेश्वरो विष्णुश्च तार्ध्यं जितवायुवेगकम् ।
ब्रह्मा विमानं मिणिनिः परिष्कृतं प्रायान्महेन्द्रोऽपि च पुष्पकं तथा ॥२२॥
पिष वजन्तो गंगने सुरोत्तमा ऊचुः समागम्य परस्परं मुने ।
परात्परा सैव महामहेश्वरी श्रीकालिकाया निह विद्यते परा ॥२३॥
सृजत्यलं सैव जगन्महेश्वरी सम्पाति सर्वासु विपत्सु सा तथा ।
ग्रन्ते तथा संहरते च विश्वं निमित्तमात्रं तु वयं त्रयस्तिवति ॥२४॥
एवं वदन्ती वृष्ट्या सुरोत्तमा व्यतीत्य पन्थानमुषागमन्मुने ।
श्रीकालिकाया नगरं महामुने स्वर्णादिमिश्चित्रतमद्भुतोत्तमम् ॥२५॥
विलोक्य सर्वत्र पुरन्दरस्तथा ब्रह्मा च विष्ठपुत्रव बसूव विस्मितः ।
ग्रन्योन्यमूचुः समुपेत्य मत्पुरं विगस्तु मन्ये च विनिमितं मुघा ॥२६॥

एवं विलोक्य नगरं जगदिः बकाया ब्रह्मेन्द्रविष्णुगिरिज्ञाः परितो भ्रमन्तः । तस्थुदिवरं सकलविस्मितवाञ्ज्ञितार्थाः कोऽपि स्मरेन्नहि किमर्थमिहागताः स्मः॥२७॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे ब्रह्मादीनां देवराजेन सह भगवतीस्यानगमने द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥

## त्रिषष्टितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच —

कदाचित्तत्र योगिन्यः पुष्पाहार्यः समागताः । ता अनुस्तान्महात्मानः किमयं समुपागताः ॥१॥ तच्च्रद्वां वचनं तासां समृत्वागमनकारणम् । प्रोचुर्वेवीं महाकालीं स्वयं ब्रष्ट्वं समागताः ॥२॥

योगिन्य ऊचुः---

यदि देवीं महाकालीं द्रष्ट्रमेवं समागताः । तदात्र सुचिरं स्थित्वा कि निरीक्षण सादराः ॥३॥ श्रहो देन्या महामाया ययेदं मोह्यते जगत्। तयेव मोहिता यूयं विस्मृताः प्रकृतं घ्रुवम् ॥४॥ श्रीमहादेव उवाच —

इत्युक्त्वा ता ययुस्तेऽपि सर्वे ऊचुः परस्परम् । चिरमागत्य च वयं कि कुर्मो ह्यत्र संस्थिताः ॥५॥ विष्णुः प्राह महादेवं किमेवं मोह्यते त्वया । बहुकालं समायाता द्रष्टुं कालीं महेश्वर ॥६॥ श्रद्यापि हष्टा नो देवी महाकाली महेश्वरी ॥७॥ श्रीकिव उवाच—

> श्रद्येव गत्वा पदयामो देवीं भुवनमातरम्। प्रविशामो पुरी देन्याः शुद्धां रत्नविनिमिताम् ॥५॥ इत्युक्तास्ते सुरश्रेष्ठाः घ्यायन्तो हृदि कालिकाम् : गन्तुमन्तःपुरं देव्याः प्रयपुर्मुनिपुङ्गव ॥६॥ ततः स गोपुरं गत्वा महादेवः सुरोत्तमान्। उवाच ब्रह्मविष्ण्वादीन्हर्षोत्फुल्लविलोचनः ॥१०॥ दोषुयमानः पवनेन चोक्वितो विद्युत्प्रभो हेमविचित्रितांशुकः। सिहध्वजोऽयं जगदम्बिकापुरःप्रासादशीर्षे परिहत्रयते महान् ॥११॥ सर्वैः परित्यच्य विमानयानकं स्थित्वा क्षितौ साम्प्रतमेव मक्तितः। प्रराम्यतां सा जगदेकवन्दिता पुरप्रवेशाखिलविघ्नशान्तये ॥१२। एवं समाकण्यं शिवेन माषितं क्षितौ तदा ते ह्यवतीर्य मक्तितः । हष्ट्वा घ्वजं नेमुरुपद्रवान्पुरःश्रवेशविघ्नान्दहशुः समन्ततः ॥१३॥। ततः शम्भुं पुरस्कृत्य ब्रह्मविष्णुपुरन्दराः। विविशुर्नगरीं देव्या रक्षितां भैरवीगर्गैः ॥१४॥ हष्ट्वा तु नगरीं दिव्यां वैकुण्ठेशोऽपि चेतसा । निनिन्द च पुरं दिव्यमात्मनो विस्मयान्वितः ॥१५॥ ततोऽन्तःपुरबाह्ये तु दहशुर्गणनायकम् । चतुर्भुजं महाबाहुं स्यूलकायं गजाननम् ॥१६॥ तमाह मगवान रुद्रः प्रीत्या परमया युतः। वत्स गत्वा महाकालीं द्रुतं मे वचनं वद ॥१७॥ ब्रह्मा विष्णुः सुरेन्द्रश्च त्वां द्रष्टुं भक्तिमावतः । म्रायाताः शम्भुमासाद्य पुरद्वारि महेश्वरि ॥१८॥

तैः सार्षं पुरवाह्ये च रद्रश्राप्यवतिष्ठते । ब्राज्ञां विघेहि तैः सार्घमायातुं वृषमध्वजम् ॥१६॥ इति श्रुत्वा वचः शम्मोस्त्वरितं गरानायकः। जगामान्तःपुरं देव्याः कथितुं शिवमाषितम् ॥२०॥ स प्रराम्य महादेवीं प्राञ्जलिः शिवमाधितम् । महादेव्यं महामते ॥२१॥ न्यवेदयन्यथाव च्च तदाकण्यं जगन्माता तूर्णं तं गरानायकम् । जवाच वत्स गच्छ त्वं क्षिप्रं तात् देववृन्दकान् ॥२२॥ ब्रह्माण्डा बहवः सन्ति ब्रह्माद्या श्रपि तत्रगाः। कस्माद्बह्याण्डादायाताः श्रुत्वा सर्वं निवेदय ।।२३।। श्रुत्वा स वाक्यं गरवा चापृच्छद्वं देवतागराान् । ते क्रचुविस्मयाविष्टा न जानेऽन्यान् सुरेश्वरान् ॥२४॥ पुनर्गत्वाऽब्रवीत्सोऽपि तैरुक्तं जगदम्विकाम्। उवाचानय विश्वेश विष्णुं चाथ प्रजापितम् ॥२४॥ ततः स समुपागत्य शिवविष्णुप्रजापतीन्। धन्तःपुरं महादेव्याः प्रापयामासः नारद ॥२६॥ इन्द्रः स्थितो पुरे बाह्ये दुःखितो दीनमानसः। महब्द्वा तां परामाद्यां साक्षात्त्रकृतिरूपिग्गीम् ॥२७॥ महेशप्रमुखास्ते तु मन्दिरद्वारमुत्तमम्। सम्प्राप्य दहशुर्देवीं रत्नसिहासनोपरि ॥२८॥ प्रावासनां मुक्तकेशीं मीमनेत्रत्रयोज्ज्वलाम् । चतुर्मुजां महाघोरां कोटिसूर्यंसमप्रभाष् ।।२६॥ रत्नोत्तमसमूहेन ज्वलत्कुण्डलमण्डिताम् । श्रनव्यनिकरत्नौधमूषितां जलदब्दिम् ॥३०॥ दिगम्बरीं भीमदंष्ट्रां विश्ववन्धैरिप स्तुताम् ॥३१॥ सर्वान्तःस्थापुत्तमस्थां मुण्डमालाविराजिताम्। बीजितां रत्नदण्डेन चामरेस सखीगसौ: ॥३२॥ दुरीक्षां ते तदातीव कालानलसमप्रमाम्। दक्षपाइवें महादेख्या महाकालं सदाशिवम् ॥३३॥ दवृशुर्मीमनेत्रास्यं जटामुकुटमण्डितम् । कपालबद्वाङ्गकरं मदधूणितलोचनम् ॥३४॥

शशाङ्काङ्कितमूर्वानं मिन्नाञ्जनिभं प्रभूम् । ्र स्नादिपुरुषं पूर्णं जगदन्तकरं परम् ॥३४॥ ्र कोटिसूर्यप्रतीकाशं नागेन्द्रकृतभूषराम् । द्वीपिचर्माम्बरघरं चितामस्मविमूषितम् ॥३६॥ ्र श्रथ ते दण्डवद्भूमी निपत्य जगदीश्वरीम्। प्रणेमुः परमेशानं महाकालं च नारद ॥३७॥ संस्तुय विविधः स्तोत्रैवे देवेदाद्धसम्मवैः। एतस्मिन्नन्तरे शम्भुमंहाकालेन तेन वै ॥३८॥ एकत्वमनुसम्प्राप सहसा मुनिसत्तम। ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च न हष्ट्वा तं सदाशिवम् ॥३६॥ चिन्तयामासतुस्तौ तु वव गतोऽसौ महेरवरः।। इन्द्रस्य दर्शनं देव्या मविष्यति न वा किमु ॥४०॥ इति चिन्तयतोर्वत्स तयोः सा जगदीववरी। ें महाकालेन सहिता त्वदृत्र्या समभूत्क्षरणात् ॥४१॥ तत्रंव संस्थिता काली महाकालक्व राङ्करः। न तौ तन्मायया मुखी दव्जाते महामुने ॥४२॥ ततो ब्रह्मा च विष्णुक्च देन्याऽदर्शनकातरौ। कृताञ्जलिपूटी कालीं मक्त्या तुष्टुवतुर्मुने ॥४३॥

## ब्रह्मविष्ण् ऊचतुः—

नमामि त्वां विश्वकर्त्रौ परेशीं नित्यामाद्यां सत्यविज्ञानरूपाम् । वाचातीतां निर्गृणां चातिसूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्धविज्ञानगम्याम् ॥४४॥ पूर्णां शुद्धां विश्वरूपां सुरूपां देवीं वन्द्यां विश्ववन्द्यामि त्वाम् । सर्वान्तस्थामुत्तमस्थानसंस्थाम् ईडे कालीं विश्वसम्पालियत्रीम् ॥४५॥ मायातीतां माथिनीं वापि मायां भीमां श्यामां भीमनेत्रां सुरेशीम् । विद्यां सिद्धां सर्वभूताशयस्थामीडे, कालीं विश्वसंहारकर्त्रीम् ॥४६॥ नो ते रूपं वेत्ति शीलं न धाम नो वा ध्यानं नापि मन्त्रं महेशि । सत्तारूपे त्वां प्रपद्धे शरण्ये विश्वराराध्ये सर्वलोकंकहेतुम् ॥४॥। द्यौस्ते शीलं नामिदेशो नमश्च चक्ष्मं वित्व चन्द्रसूर्यानलास्ते । गुमेषास्ते सुप्रबोधो विवा च रात्रिर्मातश्चक्षुषोस्ते निमेषम् ॥४८॥ वाक्यं देवा भूमिरेषा नितम्बं पादौ गुल्फं जानुजङ्गस्त्वधस्ते ।
प्रौतिष्ठंमोंऽधमंकार्यं हि कोपः सृष्टिबोंषः संहृतिस्ते तु निद्रा ॥४६॥
प्रान्निज्ञह्वा बाह्यगास्ते मुखाब्जं सन्ध्ये हे ते भ्रूपुगं विश्वमूर्तिः ।
भ्वासो वायुर्वाहवो लोकपालाः क्रीडा सृष्टिः संस्थितिः संहृतिस्ते ॥५०॥
एवम्भूतां देवि विश्वात्मिकां त्वां कालीं वन्दे ब्रह्मविद्यास्वरूपाम् ।
प्रातः पूर्णे ब्रह्मविज्ञानगम्ये दुर्गेऽपारे साररूपे प्रसीद ॥५१॥

## श्रीमहादेव उवाच-

एवं ताम्यां स्तुता काली प्रसन्ता मुनिसत्तम ।
महाकालेन सहिता भूयः सन्दर्शनं ददौ ॥१२॥
भूयश्च राष्ट्ररस्तस्मान्महाकालशरीरतः ।
निःससार महाबाहू रजताद्विसमप्रमः ॥१३॥
स प्राह परमेशानीमिन्दोऽपि समुपागतः ।
त्वां द्रष्टुं मिनतमावेन पुरबाह्ये स्थितस्तु सः ॥१४॥
ग्राज्ञापय तमानीय त्वत्समीपं महेश्वरि ।
बर्शयामि परामेतां मूर्तिं ते दिव्यलक्षरणाम् ॥११॥
इति शम्मोः समाकण्यं वचनं जगदिम्बका ।
उवाच तं महादेवं महाकाली महामते ॥१६॥

## देव्युवाच---

यद्यानेतुं महादेव देवराजं ममालये।
समिन्छसि तदैतस्वं कुछ कार्यं मुरोत्तम ॥५७॥
तस्य भूतं महत्यापं दघीचेरिस्थसङ्ग्रहात्।
तन्नष्टं प्रायशो देव मत्पुराद्वहिरागमात्॥५८॥
प्रपरं विद्यते किञ्चित्तस्योपशमनाय तु।
प्रन्तगेंहरजः किञ्चिद्देहि तस्मै महामते॥५६॥
ततो निर्वृतपापः स समायातु ममान्तिके।
सन्प्राप्त्यति च मे दृष्टि दुर्लगामपि वासवः॥६०॥

## भीमहादेव उवाच--

इति काल्या समादिष्टः सोऽपि गत्वा महेश्वरः। धन्तर्गेहरजस्तस्मे दत्त्वा पुरमवेशयत् ॥६१॥ तत इन्द्रः प्रविक्यान्तर्गेहं देक्या महामुने। प्राम्य पादे पादे तां निपत्य घरागीतले ॥६२॥ सम्प्राप मन्दिरद्वारं शिवेन सह नारव। बृष्ट्वा त्रैलोक्यजननीं दुलंमां त्रिदशेश्वरैः ॥६३॥ सहस्राक्षोऽपतद्भूमौ प्रग्मस्ण्डवत्तदा । उत्याय वेदवेदाङ्गकथितैः स्तोत्रकैरपि ॥६४॥ तुष्टाव तां जगद्वन्द्यां महाकालीं सुरोत्तमः। ततः पुनर्मुनिश्रेष्ठ प्रशिपत्य महेश्वरीम् ॥६५॥ स्वं स्वं स्थानमुराजग्मुबंह्याद्यास्त्रिदशेश्वराः । इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ यत्पृष्टं मवता मम ॥६६॥ पुण्यं सुमहदाख्यानं महाकालीप्रदर्शनम् । य इदं श्रृ खुयाद्भक्त्या पठेद्वा प्रयतो नरः ॥६७॥ तस्य नो विद्यते पापमिप ब्रह्मवधादिजम्। मवत्यपि महापुण्यं ग्रश्वमेघशतोद्भवम् ॥६८॥ **ब्रारोग्यं विपुलं वित्तं पुत्रपौत्रा**दिसम्पदः । ग्रष्टम्यां वा चतुर्देश्यां नवम्यां वा दिनक्षये ॥६९॥ यः पठेत्त्रवतो भूत्वा स देव्याः पदमाप्नुयात् । ग्रमावस्यानिशीथे वा पौर्णमास्यां पठेच्य यः ॥७०॥ गवामयुतदानस्य सम्यक् फलमवाप्नुयात्। विनश्यन्त्यापदः सद्यः सम्पवाशु प्रवर्तते ॥७१॥ न मयं विद्यते नापि शत्रुतस्तस्य नारद। संग्रामे विजयो नित्यं मवेद्देग्याः प्रसादतः ॥७२॥ पितृश्राद्धदिने यस्तु पठेदेतत्समाहितः। सन्तुष्टाः पितरस्तस्य भुञ्जते कव्यमुत्तमम् ॥७३॥ ग्रन्यायोपात्तवित्तादिकृतं वापि महामुने । पितृगां परमप्रीतिदायकं तद्भवेदिति ॥७४॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीभगवतीद्वारगमनाद्देवराजब्रह्महत्याहरणो-पाल्याने त्रिषष्टितमोऽघ्याय: ।।६३।।

# चतुःषष्टितमोऽध्यायः

### श्रीनारद उवाच--

कथितं मह्दाख्यानं कृपया परमेश्वर । घन्यं पुण्यतमं दिग्यं महापातकनाशनम् ॥१॥ यत्पृष्टं मगवत्यास्ते तस्वमन्यकतमद्भुतम् । जन्मकर्मादिकं चापि नित्याया ग्रिप लीलया ॥२॥ तत्रांशेनावतीर्गायाः प्रकृत्या हिमवद्गृहे । गङ्गायाः श्रोतुमिच्छामि भूयश्चरितमुत्तमम् ॥३॥ यथा द्रवमयी भूता मूर्तिरेकाघहारिरणी । यथा पुनाति स देवी त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥४॥ यथा चावातरत्पृथ्य्यां लोकानां त्रार्गहेतवे । एतदन्यय्व नाहात्म्यं विस्तरेरा वद प्रमो ॥४॥

## बीमहादेव उवाच---

शृष्ण वत्स प्रवश्यामि पुण्यात्पुण्यतमं परम् ।

यच्छ्रुत्वा मुच्यते पापी जन्मसंसारबन्धनात् ॥६॥

पूर्वं विष्णुः समाकण्यं गङ्गोद्वाहमहोत्सवम् ।

विद्वश्वः शङ्करं हृष्टं गङ्गया सहितं प्रभुम् ।

वेकुण्ठमानयामास स्वपुरीं प्रीतमानसः ॥७॥

बह्माबाश्चापि वे देवास्तत्र याता महामुने ।

हृष्टुं तं परमेशानं विष्णुं च जगतः प्रभूम् ॥६॥

तत्र श्रुत्वा चापरेऽपि मरीच्याद्या महष्यः ।

विविशुश्चारु निर्माय सनां विष्णासनोपरि ॥६॥

रत्नसिहासने रम्ये जपवेश्य महेश्वरम् ।

हृष्टः प्राह चगन्नायः कुरु गानं महेश्वर ॥१०॥

सतीवियोगदुःखातंश्चिरं विद्वलमानसः ।

स्यतोऽसि सा सतीयं त्वां पुनराप निजांशतः ॥११॥

हृष्ट्वा त्वां सुप्रसन्नास्यं सगङ्गः हृष्टमानसम् ।

सतं एव प्रहृष्टाः स्मो वयं त्रिदशवन्दित ॥१२॥

तद्गानमतिसम्प्रीतिजनकं त्वन्मुखाच्च्युतम् । श्रोतुमिच्छामि दिश्वेश कुरु गानं महेश्वर ॥१३॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा विष्णोरभिततेजसः। **शम्भुः** सुललितं गानं चक्रेऽत्यद्भुतमुत्तमम् ॥१४॥ प्रथमं गानमाकण्यं ब्रह्माद्यास्त्रिदशेशवराः । मुमुहुः सर्वं एवातिमनोज्ञं मुनिसत्तम ॥१५॥ द्वितीयं समुपाकण्यं वंकुण्ठेशोऽथ नारद । विसंज्ञः पतितो भूमो रोमाञ्चितकलेवरः ॥१६॥ तृतीयं गानमाकण्यं स एव परमेश्वर:। बभूव द्रवरूपी तु क्षर्णेन मुनिसत्तम ॥१७॥ विष्णौ जलमयीभूते वैष्ठुण्ठं प्लावितं परम्।। बभूव व्याप्तं तोयेन सर्वतो मुनिसत्तम ॥१८॥ ततः प्राप्य प्रबोधं तु ब्रह्माद्यास्त्रिदशोत्तमाः। वदृशुः सकलं व्याप्तं तोयेन हरिमन्दिरम् ॥१६॥ भ्रन्यच्च जलसम्पूर्गं स्थानं तस्मिन्पुराजिरे। हष्ट्वा हष्ट्वा हुवीकेशं विस्मयं परमं ययुः ॥२०॥ ब्रह्मा तदुपवार्याय शिवगानसमुद्भवम् । हरेद्रैवत्वं तत्तोयं कमण्डलुमुपानयत् ॥२१।। तत्तोयप्राप्तिमात्रेण कमण्डलुगता तु या । गङ्गाया मूर्तिरेकासीद्दवरूपापरा च सा ॥२२॥ ब्रह्मा कमण्डली कृत्वा गङ्कां नीरमयीं मुने। प्रययौ स्वपुरं लक्ष्मीमास्वास्य च सरस्वतीम् ॥२३॥ शिवस्तु गङ्गया सार्वं कैलासं समुपागमत्। गताश्चान्ये दिवं सर्वे त्रिवशा ग्रिप नारद ॥२४॥ एवं व्रवमयी भूत्वा गङ्गा ब्रह्मकमण्डली। संस्थिता मुनिशार्वूल देवी त्रेलोक्यपावनी ॥२५॥ इदानीं श्रृष्णु सा देवी प्राप्य विष्णुपवं शुमा। विष्णुपादोद्भवेत्याख्यामनुप्राप सुरेश्वरी ॥२६॥

ततः सा प्राथिता पृथ्व्यां यथा चावातरत्स्वयम् । परित्राणाय लोकानां चतुर्दिक्षु चतुर्मुखी ॥२७॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे शिवनारदसंवादे गङ्गाया द्रवरूपवर्णने चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥

# पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

विरोचनसुतो राजा बलिर्देत्यग्णाधियः।
जहार देवराजस्य श्रेलोक्यं धर्मतत्परः।।१।।
ततोऽदितिर्देवमाता पुत्रराज्यापहारणे।
दुःखिता प्रार्थयामास विष्णुं त्रिजगतां प्रभुष् ॥२॥
ततः प्रसन्नो मगवानप्रत्यक्षं समुपागतः।
उवाच देवमातस्त्वं वृद्ध यत्ते समीहितम्।
दास्यामि परमप्रीत्या तपसोग्रेण तोषितः।।३॥

प्रदितिरुवाचं-

यदि प्रसन्तो मगवन्यरं मे त्वं प्रयच्छिति। तदा बलिहृतं राज्यमिन्द्राय त्वं समर्पय।।४॥

श्रीभगवानुवाच —

वंशीचनो न वध्यो मे प्रह्लादान्वयसम्मवः।
मद्भक्तो घर्मनिष्ठश्च यशस्वी लोकविश्वतः॥१॥
तस्माद्वामनरूपेण सम्मूय त्विय कश्यपात्।
याच्य्रया समुपाहृत्य छलाल्लोकत्रयं पुनः।
वासवाय प्रदास्यामि त्वत्युत्रायादिते ध्रुवम् ॥६॥

श्रीमहादेव उवाच-

इति तस्यै वरं दत्त्वा भगवान्पुरुषोत्तमः। सहसाऽन्तदंधे विष्णुः सर्वलोकेश्वरेश्वरः॥७॥ श्रय विष्णुदेवमातुर्गर्भगेहभुपागमत्। जन्मने वैत्यराजस्य राज्यापहरभेच्छ्या॥६॥ सा च तं सुषुवे पुत्रं वामनं चारुकिपिएस् ।
सर्वलक्षएसम्पूर्णं सुचारुमुखपञ्चलम् ॥६॥
स ह्योकदा द्विजैः सार्घं द्विलकपी जनार्दनः ।
प्राससाद महात्मानं बिल धर्मपरायएस् ॥१०॥
सोऽयाचत विल मूमि त्रिपादपरिसम्मितास् ।
तल्लुत्वा चाह तं राजा स्वल्पं कि याचसे द्विज ॥११॥
द्वीपं वा वर्षमेकं वा प्रामं वाि तदर्धकस् ।
न याचसे कथं वित्र दास्ये तुभ्यं न संशयः ॥१२॥
स्वल्पं दानं द्विलसुत दातुः कीितविनाशकस् ।
तस्मात्स्वल्पतरं दातुं न तुभ्यं रोचते सनः ॥१३॥

### षीवामन उवाच-

कि तेन ते महाराज यन्मया काङ्क्षितं तव।
तदेव देहि नाकीतिस्तव तेन मविष्यति॥१४॥
मह्यं त्रिपादभूदानपुण्यं कीर्तिकरं परम्।
मविष्यति महाराज यथा भूतं न मावि च ॥१४॥

## श्रीमहादेव उवाच-

एवं वचनमाकर्ण्यं वामनस्य महात्मनः। सम्या अचुर्महाराजं बल्लि घमंपरायणम्।।१६॥

### सम्या ऊचु:---

यद्याचते द्विजसुतस्तदेव त्वं प्रयच्छ मो । ग्रहोतुस्तुष्टिदं दानं सफलं कीर्तिवर्धनम् ॥१७॥

## श्रीमहादेव उवाच--

इत्याकण्यं वचस्तेषां राजा तस्मै द्विजातये। त्रिपादसम्मितां भूमि दातुं तिलकुशं दये।।१८॥ एतस्मिन्नेष काले तु दैत्यानां गुरुराह तम्। क्षणं तिष्ठ महाराज वचनं मेऽवधारय।।१६॥ नायं द्विजसुतो नूनं द्विजरूपी जनादेनः। मायया वामनो मृत्वा त्वदन्तिकमुपागतः।।२०॥ यद्याचते मुहुस्तत्र त्रिपावपरिसम्मिताम् । मूमि तिबन्द्रकार्यार्थं निश्चितं विद्धि सूपते ॥२१॥ त्वयंतस्मे यदि पुनस्त्रिपादपरिसम्मिता । भूमिः प्रदीयते तिहं तव लोकत्रयं ध्रुवम् । नेष्यत्ययं चातिखर्वो दातुमिन्द्राय निश्चितम् ॥२२॥

### बलिरुवाच-

कुलदेव कथं विष्णुमंम लोकत्रयं गुरो। सम्प्रदास्यति चेन्द्राय मत्तो नीत्वा छलेन वा ॥२३॥

### भृगुरुवाच--

नासाध्यं विद्यते विष्णोर्देवकार्यानुरोधिनः।
किञ्चिदत्र महाराज दारुणं कमं निश्चितम्।।२४।।
स एव मगवान्त्रमदित्या गर्भसम्मयः।
मायया वामनो भूत्वा त्वत्तो भूमि प्रयाचते।।२४॥
तस्माद्राजस्त्वमेतस्मै भूमि मा देहि कश्चन।
यदि त्रेलोक्यराज्यं त्वं समिच्छसि महामते।।२६॥

### बलिख्वाच-

दास्यामीत्येवमुक्त्वाहं न दास्ये वा कथं गुरो। वास्यामि वा कपं भूमि छलग्राही ह्ययं यदि ॥२७॥

## श्रीमहादेव उवाच--

इति राज्ञो वचः श्रुत्वा शुक्रो दानवपूजितः । मुहुस्तं वारयामास भूमिदानसमुध्यतम् ।।२८।। तच्च्रुत्वा स तु धर्मात्वा तूष्णींभूय महामुने । निश्चित्य चेतसा दानं गुरोवंचनमग्रवीत् ॥२९॥

### वलिश्वाच--

गुरो यदि स्वयं विष्णुर्मायावामनरूपधृक् । त्रेलोक्यं याचते तर्हि कि मे माग्यमतः परम् ॥३०॥ यस्य प्रीति समुद्दिश्य दानं किमपि मानवः । कुर्वन्यत्फलमाप्नोति तदनन्ततमं मतम् ॥३१॥

तस्मै वामनरूपाय विष्णवे द्विजरूपिए। त्रैलोक्यं सम्प्रदास्यामि कि मे भाग्यमतः परम् ॥३२॥ विष्णोः सम्प्रीतये कर्म न करोति विमुद्धीः। करोति यस्तु सन्क्वाणि निमञ्जति न वै गुरो ॥३३॥ तस्माद्वामनरूपाय विष्णवे द्विजरूपिणे। त्रिपादभूमि दास्यामि प्रीति तस्य समुद्दिशन् ॥३४॥ इत्युक्त्वा स गुरुं राजा विष्णोः प्रीति समुद्दिशन्। त्रिपादसम्मितां भूमि वदौ तस्मै परात्मने ॥३५॥ स स्वस्तीत्येवमाभाष्य वामनो मुनिसत्तम। विश्वरूपी बनौ विष्युस्त्रिपादो जगदीश्वर: ।।३६॥ तस्यैकं तु पदं वत्स ब्रह्माण्डं स्फोटयत्तदा। क्रव्वं जगाम ब्रह्माण्डे तदा तस्मिन्पदाम्बुजे ॥३७॥ कमण्डलुस्थितं तत्तु तोयं प्रादात्प्रजापतिः। तदा नीरमयी गङ्गा प्राप्य विष्णोः परं पदम् । तत्रैवावस्थिति चक्रे सर्वपापप्रगाशिनी ॥३८॥ विष्णुस्तु प्राह राजानं बलि धर्मपरायग्रम्। सापराघ इव स्पृष्ट्वा पादेनैकेन तिच्छरः ॥३६॥ तव लोकत्रयं वत्स न्यस्तं तिष्ठतु साम्प्रतम्। शकाय तावत्पातालं व्रज त्वं सह दानवैः।।४०॥ तवापि देवराजत्वं मविष्यत्यष्टमे मनौ। तदा लोकत्रयं भूयस्त्वमाप्स्यसि न संशयः ॥४१॥ इति विष्णोर्वेचः श्रुत्वा बलिः सर्वासुरैः सह। पातालं प्रययौ विष्णुं प्रितापत्य महामुने ॥४२॥ वैकुण्ठे जगतां नायः प्रययौ त्रिदशेश्वरः। गङ्गा तु संस्थिता तस्य चरणे लोकपावनी ॥४३॥

श्रीमहाभागवते उपपुराखे वामनावतारे बलिपातालयात्राकथने पञ्चलिष्टतमोऽज्यायः

# षट्षिटतमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच--

एवं हरितनुं प्राप्तां ज्ञात्वा गङ्गां विधिस्तया।

शून्यं कमण्डलुं चापि विलोक्य मुनिसत्तम।।१॥

चेतसा चिन्तयामास क्षणां त्रिवशवन्दितः।

इयं द्रवमयो गङ्गा त्रिगु लोकेषु दुर्लमा।।२॥

पुण्यात्पुण्यतमा घन्या स्थिता सम कमण्डलो।

प्राप्ता हिरिपदाम्मोजं निश्चला सममूदियम्॥३॥

नूनं नदी स्वयं भूत्वा स्वगं मत्यं रसातलम्।

पवित्रं प्रकरिष्यन्ती सिद्धसङ्गमवाप्स्यति।।४॥

तदहं तपसा सद्यो देवीं गङ्गां सुरेश्वरीम्।

भूयो विष्णुपदाम्मोजाद् द्राविष्यामि निश्चितम्।।५॥

इति सञ्चित्य स विधिवेंकुण्ठं समुपागतः।

गङ्गां सम्प्रायंयामास स्थितां विष्णुतनौ मुने ॥६॥

विरं प्रार्थयतस्तस्य गङ्गा त्रैलोक्यपावनी।

प्रत्यसं समुपागत्य वचनं त्विदमबवीत्॥॥॥

## गङ्गोवाच—

ग्रहं हरितनी बह्मन्स्थास्ये कालं कियद्ध्रुवम् । ततो द्रवमयी भूत्वा विष्णोः पादाम्बुजात्युनः । निःसृत्य पाविष्यामि लोकत्रयमसंशयम् ॥=॥ स्तुता मगीरथेनाहं राज्ञा चामिततेजसा । मागीरथीति विख्याता यास्येऽहं घरणीतले ॥६॥ उद्धृत्य तिष्यृत्मवीनिसद्धसंघमवाप्य च । पातालं सम्प्रविश्यामि लोकानां त्रारणहेतवे ॥१०॥

## ब्रह्मोबाच-

ग्रहं वाप्यनुजानामि ज्ञानहष्ट्या सुरोत्तमे। मगीरथस्य राज्ञस्त्वं कोति संवर्धियध्यसि ॥११॥ ग्रहं चापि तदथं त्वां प्राधिता ज्ञिवसुन्दरि । यत्त्वं मूयो विनिःसृत्य त्रैलोक्यमधियास्यसि ॥१२॥

### श्रीमहादेव उवाच-

ततो गङ्गा भगवती स्वयमन्तदंवेऽचिरात्।

ब्रह्मापि स्वपुरं प्रायात् सर्वलोकिपतामहः ॥१३॥

प्रय विष्णुतनुं प्राप्तां गङ्गां द्रवमयों क्षितौ ।

प्रानेतुं गुष्णादिष्टः पितृञ्छापप्रमावतः ॥१४॥

मस्मीभूतान्मुनीन्द्रस्य कपिलस्यातितेजसः ।

उद्दिवीर्षुमंहात्मा स राजा सगरवंशजः ॥१५॥

भगीरयः परात्मानं विष्णुं लोकेश्वरेश्वरम् ।

चिरमाराघयामास यतात्मा मुनिसत्तम ॥१६॥

ततः प्रसन्नो भगवान्परात्मा पुष्वोत्तमः ॥

प्रत्यक्षं समभूत्तस्य राज्ञः पुष्पतमात्मनः ॥१७॥

तं दृष्ट्वा जगतां नाथं शङ्ख्यकगदाघरम् ।

पीताम्वरं सुपर्णस्थं वनमालाविराजितम् ॥१८॥

प्रत्मस्य दण्डवद्भूमौ स्तोत्रमाह महीपतिः ॥१९॥

### भगीरण उवाच--

त्रैलोक्यपावन जगत्परिवन्द्यपाद विश्वेश विश्वग महापुरुषप्रधान ।
नारायणाच्युत हरे मधुकैटमारे विष्णो प्रसीद परमेश्वर ते नमोऽस्तु ॥२०॥
विश्वेककारण पुराण जगन्निधान श्रीवत्सलाञ्छन विभो मधुसूदनास्य ।
गोविन्द वामन जनादंन विश्वमूर्ते विष्णो प्रसीद परमेश्वर ते नमोऽस्तु ॥२१॥
श्रत्यन्तविक्रम जगन्मय वासुदेव वैत्यान्तकान्तक मयान्तक कान्त पूर्णं ।
वैकुण्ठ मात्रव घराधर चारुरूप विष्णो प्रसीद परमेश्वर ते नमोऽस्तु ॥२२॥
लक्ष्मीपतेऽमरपते जगदेकनाथ मायाश्ययेक करुणामय केशवेश ।
श्रानन्दसान्द्र कमलेक्षण शुद्धबोध वाणीपतेऽखिलपते सततं नतोऽस्मि ॥२३॥

नमस्ते विश्वरूपाय विष्णुवेऽमिततेजसे। सच्चिदानन्दरूपाय शुद्धज्ञानात्मने नमः।।२४॥ प्रद्य मे सफलं जन्म ग्रद्य मे सफलं तपः। यत्त्वां पश्यामि नेत्राम्यां देवैरपि सुदुर्लमम्।।२५॥

## श्रीमहादेव उवाच--

इत्यादिस्तुतिवादयेस्तु स स्तुतो जगदीश्वरः । उदाच नृपद्मार्दूलं मगीरथमरिन्दमम् ॥२६॥ धीभगवानुवाच-

कि तेऽमिलिवतं राजन्वरं तद्वरयाधुना । प्रीत्याहं सम्प्रवास्यामि तव मावेन निश्चितम् ॥२७॥

### भगीरथ उवाच-

पितरी बह्यशापेन मस्मीभूय मम प्रभो।
प्रवीगतिमनुप्राप्तास्तेषां निष्कृतिकारणात् ॥२०॥
गङ्गां व्रवमयीं नेतुं क्षित्यामिन्छामि पावनीम् ॥२६॥
सा ते तनुमनुप्राप्य स्थिता त्रैलोक्ययावनी।
कमण्डलुकृतावासा बह्मणः परमात्मनः॥३०॥
तां त्वं ददासि चेद्गङ्गां स्वशरीरकृतालयाम्।
तदा मे पितरः सर्वे प्रयान्ति परमं पदम् ॥३१॥
एतदेव जगन्नाथ वाञ्छितं विद्यते मम।
त्वतः सर्वारमना देव प्रणातानां कृपाकरः॥३२॥

## श्रीभगवानुवाच---

वत्स क्षितितलं गत्वा गङ्गा द्रवमयी स्वयम् । मच्छरीराद्विनिःसृत्योद्धरिष्यति पितृ स्तव ॥३३॥ त्वं तु तां परमाराध्यां देवानामपि दुलंगाम् । सम्प्राथंय महाराज तथा शम्भुं जगत्पतिम् । ततः सम्पत्स्यतेऽमीष्टं सर्वमेव मगीरथ ॥३४॥

## श्रीमहादेव उवाच---

इति तस्मै वरं दत्त्वा मगवान्पुरुषोत्तमः।
प्रन्तदंवे मुनिश्रेष्ठ राज्ञस्तस्य समीपतः॥३५॥
स तु गत्वा महाराजो हिमाद्रेष्ट्तरं शिरः।
गङ्गामाराध्यामास यतात्मा मुनिसत्तम॥३६॥
गते तु बहुसाहस्रे वर्षे तस्य तपस्यतः।
प्रसन्ना समभूद्गङ्गा शिवशक्तिः स्मितानना॥३७॥
सा प्रत्यक्षमनुप्राप्य राज्ञानं यतमानसम्।
उवाच राज्ञन्युष्ठ तं यत्तेऽमिलियतं वरम्॥३६॥

भगीरय उवाच

मातस्त्वं सुप्रसन्ना मे यदि त्वं शिवसुन्दरी । स्रवा हरिपदाम्मोजान्निःसृत्यैहि घरातले ॥३६॥

## षट्षब्टितमोऽध्यायः

पवित्रां घरणीं कृत्वा प्रविश्य विवरस्थलम् । उद्धारय पितृन्यूर्वान्मुनिना भस्मसात्कृतान् ॥४०॥ पितृणां यदि निस्तारं करोषि त्रिदशस्तुते । तदाहं कृतकृत्यः स्यामेतन्मे वाञ्चितं शिवम् ॥४१॥

## गङ्गोवाच--

एवमस्तु महाराज विब्धुपादाम्बुजादहम्।
विनिःसृत्योद्धरिष्यामि तव पूर्वतमान्पितृत् ॥४२॥
त्वतः सम्प्राथिता यस्माद्मूत्वा विष्णुपदाम्बुजात्।
क्षिताववतरिष्यामि तस्मात्कन्या मवाम्यहम् ॥४३॥
तेन मागीरथीत्याख्या लोके मे सम्मविष्यति ।
त्वया तु जगतां नायः शम्भुगत्वा प्रसाद्धताम् ॥४४॥
स मे प्रियतमो मर्ता तस्याहं वश्चांतनी ।
तेन गन्तुं न शक्नोमि विना तस्याशया प्रमो ॥४४॥
तस्मात्प्रसन्नतां याते शङ्करे त्विय भूपते ।
मेष्ट्यङ्कः समारह्य शङ्कः जिलदिनःस्वनम् ॥४६॥
संघ्मास्यसि यदा राजस्तवा विष्णुपदाम्बुजात् ।
विनिःसृत्य विनिमित्व ब्रह्माण्डमतिविगता ।
त्वदानुगा वसुमतीं यास्यामि जलक्ष्पिणी ॥४७॥
उद्घृत्य त्वित्पतृन्सर्वान्विवरं समुपेत्य च ।
पातालमनुयास्यामि तव कीर्तिविविधनी ॥४८॥

## श्रीमहादेव खवाच---

इत्युक्तवा सा मगवती गङ्गा शङ्करगेहिनी।
पश्यतो नृपतेस्तस्य क्षणादन्तरधीयत।।४६॥
मगीरथश्र्व भूपालो पितृगां कीर्तिवर्धनः।
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने गङ्गामिदशंनात्॥५०॥
गत्वा गङ्गाज्ञया राजा धर्मात्माऽसौ मगीरथः।
महेशं प्रार्थयामास तस्मिन्नेव नगोत्तमे॥५१॥
निराहारी शताब्वं तु नियतात्मा महामते।
ततः प्रसन्नो देवेशः शङ्करः प्रभुरव्ययः।
प्रत्यक्षं समभूत्तस्य पञ्चास्यो वषमध्वजः॥५२॥

तं वीक्ष्य रजतामासं पठ्नास्यं शूलघारिएाम् ।

हयाव्राज्ञिनपरीघानं जटामण्डितमस्तकम् ॥५३॥

तिभूतिलिप्तसर्वाङ्गं नीलकण्डं स्मिताननम् ।

नागेन्द्रभूषितं चारुचन्द्रार्धकृतशेखरम् ॥५४॥

हण्डवत्पतितो राजा नाम्नामस्टसहस्रकैः ।

तुष्टाव देवदेवेशं पूर्णं सर्वसुरोत्तमम् ॥५५॥

श्रीमहाभागवते उपपुराणे भगीरयगङ्गासंवादे श्रीशिवदर्शनप्राप्तिनीम षट्षिटतमोऽष्यायः

## सप्तषष्टितमोऽध्यायः

मगीरय उवाच-

ॐनमस्ते पार्वतीनाथ देवदेव परात्पर। भ्रज्युतानघ पञ्चास्य भीमास्य रुचिरानन ॥१॥ व्याघ्राजिनघरानन्त पारावारविवर्जित । पञ्चानन महासत्त्व महाज्ञानमय प्रमो ॥२॥ ग्रजितामितदुर्धर्षं विश्वेश परमेश्वर । विश्वातमन्विश्वभूतेश विश्वाश्यय जगत्पते ॥३॥ विश्वोपकारिन्विश्वैकथाम विश्वाष्ट्रयाश्रय । विश्वाचार सदानन्द विश्वानन्द नमोऽस्तु ते ॥४॥ सर्वविदज्ञानविविज्ञत सुरोत्तम । सुरस्तुत्य सुरराज सुरोत्तम ॥५॥ सुरपूज्य सुरघ्येय सुरेश्वर सुरान्तक। सुरारिमबंक सुरश्रेष्ठ तेऽस्तु नमो नमः ॥६॥ त्वं शुद्धः शुद्धवोषश्च शुद्धात्मा जगतां पतिः। स्वयम्भूरत्युप्र उग्रकमींग्रलोचन ॥७॥ उप्रमावश्चात्युप्रमर्वकोत्युप्ररूपवान् । उग्रकण्ठः शिवः शान्तः सर्वशान्तिविषायकः ॥६॥ सर्वार्यंदः शिवाघारः शिवाय निरमित्रजित्। शिवदः शिवकर्ता च शिवहन्ता शिवेश्वरः ॥ १॥

शिगुशंशवयुक्तश्च पिङ्गकेशो जटाघरः। गङ्गाबरकपर्दी च जटाजूटविराजितः ॥१०॥ जटिलो जटिलाराच्यः सर्वदोन्मत्तमानसः। उन्मत्तकेश उन्मत उन्मतानामघीश्वरः ॥११॥ उन्मत्तलोचनो भीमस्त्रिनेत्रो भीमलोचनः। बहुनेत्रो द्विनेत्री च रक्तनेत्रः सुनेत्रकः ॥१२॥ दोर्घनेत्रश्च विद्धाक्षः सुप्रमाक्ष्यः सुलोचनः। सोमनेत्रोऽग्निनेत्राख्यः सूर्यनेत्रः सुवीर्यवान् ॥१३॥ पद्माक्षः कमलाक्षश्च नीलोत्पलदलेक्षगः। मुलक्षाः ज्ञूलपागिः कपाली कपिलेक्षगः॥१४॥ व्याघूर्णनयनो घूर्तो व्याघ्रदर्माम्बरावृतः। श्रीकण्ठो नीलकण्ठास्यः शितिकण्ठः सुकण्ठकः ॥१५॥ · चन्द्रचूडश्चन्द्रधरश्चन्द्रमौलिः **शशाङ्क**सृत्। शशिकान्तः शशाङ्कामः शशाङ्काङ्कितमूर्वजः ॥१६॥ श्रशाङ्कवदनो वीरो वरदो वरलोचनः। **शरच्वन्द्रसमाभासः शर्रादन्**वुसमप्रमः ॥१७॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रास्यश्चन्द्रशेखरः । **ग्रष्टमू**त्तिर्महामूतिर्मीममूतिर्भवानकः ॥१८॥ मयदाता मयत्राता मयहर्तृ मयोज्भितः। निर्भूतो भूतवन्द्यश्च भूतात्मा भूतमावनः ॥१६॥ कोपोनवासा दुर्वासा विवासा कामिनोपतिः। करालः कीर्तिदो वैद्यः किशोरः कामनाशनः ॥२०॥ कीर्तिरूपः कुन्तघारी कालकूटकृताशनः। कालकूटसुरूपी च कुलमन्त्रप्रदीपकः ॥२१॥ कलाकाष्ठात्मकः काशीविहारी कुटिलाननः। महाकानन्संवासी कालोप्रीतिविवर्षनः ॥२२॥ कालीवरः कामचारिन्कुलकीतिविवर्धनः। कामाद्रिः कामुकवरः कार्मुकी काममोहितः ॥२३॥ कटाक्षः कनकामासः कनकोज्ञ्वलगात्रकः। कामातुरः क्वग्तरवादः कुटिलभ्रुकुटीघरः॥२४॥

कोकनदभूषराभूषितः। कात्तिकेयपिता सद्वाङ्गयोद्धा सड्गी च गिरीशो गगनेश्वरः ॥२५॥ ग्गाध्यक्षः खेटकघृक् खर्वः खर्वतरः खगः। सगारूढः सगाराष्यः सेचरः सेचरेश्वरः॥२६॥ क्षोगीपतिः खेचरमर्वकः। सेचरत्वप्रदः गग्गेंदवरो गग्गपिता गरिष्ठो गग्गभूपितः।।२७॥ गुरुर्गुस्तरो ज्ञेयो गङ्गापतिरमर्थगः। गीतिप्रयो गीतरतः सुगोप्यो गोपवृन्दपः ॥२८॥ गवारूढो जगद्भर्ता गोस्वामी गोस्वरूपकः। गोप्रदो गोघरो गृध्रो गरूतमान् गोकृतासनः ॥२६॥ गोपीशो गुरुतातश्च गुहावासी सुगोपितः। गजारूढो गजास्यश्च गजाजिनघरोऽग्रजः ॥३०॥ ग्रहाध्यक्षो ग्रहगराो दुष्टग्रहविमर्दकः। गानरूपी गानरतः प्रचण्डो गानविह्वलः ॥३१॥ गानमत्तो गुर्णी गुह्यो गुरामाशयो गुराः। गूढबुद्धिर्यूढमूर्तिर्यूढपादविभू षितः ॥३२॥ गोप्ता गोलोकवासी च गुएवान्गुरिएनां वर: । हरो हरितवर्णाको मृत्युमृंत्युञ्जयो हरिः ॥३३॥ हब्यभुग्हरिसम्पूज्यो हविहंविर्भुजां भ्रनादिरादिः सर्वाद्य भ्रादितेयवरप्रदः ॥३४॥ ग्रनन्तविक्रमो लोके लोकानां पापहारकः। गीष्पतिः सद्गुराोपेतः सगुराो निर्मुराो गुराी ।।३४।। गुएप्रीतो गुएवरो गिरिजानायको गिरिः। गौरीमर्ता गुर्गाढचश्च गोश्रेष्ठासनसंस्थितः ॥३६॥ पद्मनेत्रः पद्मतुष्टः सुपद्मकः। पद्मासनः पद्मवस्त्र: पद्मारूढपदाम्बुजः ॥३७॥ पद्मकरः पद्मप्रियतमः पद्मालयः पद्मप्रकाशकः। पद्मकाननसंवासः पद्मकाननभुञ्जकः ॥३८॥ पद्मकाननसंवासी पद्मारण्यकृतालयः। प्रफुल्लबदनोत्फुल्लकमलाक्षप्रफुल्लकृत् 113811

फुल्लेन्दीवरसन्तुष्टः प्रफुल्लकमलासनः । फुल्लाम्मोजकरोत्फुल्लमानसः पापहारकः ॥४०॥ पापापहारी पुण्यात्मा पुण्यकीतिः सुपुण्यवान् । पुण्यः पुण्यतमो धन्यः सुपूतात्मा परात्मकः ॥४१॥ पुण्येजः पुण्यदः पुण्यनिरतः पुण्यभाजनः। परोपकारी पापिष्ठनाशकः पापहारकः ॥४२॥ पुरातनः पूर्वहीनः परद्रोहविवर्षितः। पीवरः पीवरमुखः पीनकायः पुरान्तकः ॥४३॥ पाञी पशुपतिः पाञ्चहस्तः पावास्विद्पतिः। पलात्मकः परावेता पाशबद्धविमोचकः ॥४४॥ पश्चनामधिपः पाशच्छेत्ता पाशविभेदकः। पाषाराधारी पाषाराज्ञयानः पाञ्जिपूजितः ॥४४॥ पश्चारूढः पुष्पधनुः पुष्पवृन्दसुपूजितः। पुण्डरीकः पीतवासा पुण्डरीकाक्षवल्लभः ॥४६॥ पानपात्रकरः पानमत्तः पानातिमूतकः। वोष्टा पोष्टवरः पूतः परित्राताऽखिलेश्वरः ॥४७॥ पुण्डरीकाक्षकर्ता च पुण्डरीकाक्षसेवितः। पल्लवस्यः प्रपीठस्थः पीठमूमिनिवासकः ॥४८॥ विता वितामहः पार्थप्रसन्नामीष्टदायकः। पितृगां प्रीतिकर्ता च प्रीतिदः प्रीतिमाजनः ॥४६॥ प्रीत्यात्मकः प्रीतिवशी सुप्रीतः प्रीतिकारकः। प्रीतिहृत्प्रीतिरूपात्मन् प्रीतियुक्तस्त्वमेव हि ॥५०॥ प्रगतः।तिहरः प्रागावल्लभः प्रागादायकः। प्राणी प्राणस्वरूपश्च प्राणग्राही मुनिर्दयः ॥५१॥ प्रारानाथः प्रीतमनाः सर्वेषां प्रवितामहः। वृद्धः प्रवृद्धरूपश्च त्रेतः प्रग्रियनां वरः ॥४२॥ पराघीशः परं ज्योतिः परनेत्रः परात्मकः। पारुष्यरहितः पुत्री पुत्रदः पुत्ररक्षकः ॥५३॥ पुत्रप्रियः पुत्रवश्यः पुत्रवत्परिपालकः। परित्राता परावासः परचेताः परेश्वरः ॥१४॥

पितः सर्वस्य सम्पाल्यः पवमानः परान्तकः। पुरहा पुरुहृतश्च त्रिपुरारिः पुरान्तकः ॥५५॥ पुरन्दरातिसम्पूच्यः प्रघर्षो दुष्प्रघर्षराः। पटुः पटुतरः प्रौढः प्रपूज्यः पर्वतालयः ॥५६॥ पुलिनस्यः पुलस्त्यास्यः पिङ्गचक्षुः प्रपन्नगः। ग्रभीररसिताङ्गश्च चण्डरूपः सिताङ्गकः ॥५०॥ सर्वविद्याविनोदश्च सर्वसोस्ययुतः सदा। सुखहर्ता सर्वमुखी सर्वलोकैकपावनः ॥५८॥ सदावनः सारदश्च सुसिद्धः शुद्धरूपकः। सारः सारतरः सूर्यः सोमः सर्वप्रकाशकः ॥५६॥ सोममण्डलवारी च समुद्रः सिन्घुरूपवान् । सुरज्येष्ठः सुरश्रेष्ठः सुरासुरनिषेवितः ॥६०॥ सर्वघर्मविनिर्युक्तः सर्वलोकनमस्कृतः। सर्वाचारपुतः सौरः शाक्तः परमवेष्णवः ॥६१॥ सर्वधर्मविधानज्ञः सर्वाचारपरायगुः। सर्व रोगप्रशमनः सर्वरोगापहारकः ॥६२॥ प्रकृष्टात्मा महात्मा च सर्वधर्मप्रदर्शकः। सर्वसम्पद्दानसमेक्षर्गः ॥६३॥ सर्वसम्पद्युतः सहास्यवदनो हास्ययुक्तः प्रहसिताननः। साक्षी समक्षवक्ता च सर्वदर्शी समस्तवित् ॥६४॥ समर्थज्ञः सुमनाः शेवपूजितः। सकलज्ञः शोकप्रशमनः शोकहन्ताऽशोच्यः शुमान्वितः ॥६४॥ शेलज्ञः शेलजानाथः शेलनायः शनैश्र्यरः। बाबाङ्कुसहबज्योतिः शशाङ्कार्वविराजितः ॥६६॥ साघुत्रियः साघुतमः साघ्वीपतिरलौकिकः। श्चन्यरूपः शून्यदेहः शून्यस्यः शून्यभावनः ॥६७॥ शून्यगामी श्मशानस्यः श्मशानाधिपतिः सुवाक्। **ञातसूयंप्रमः सूर्यं** सूर्यंदीष्तः सुरारिहा । शुमान्वितः शुमतनुः शुमबुद्धिः शुमात्मकः ॥६८॥ शुमान्विततनुः शुक्लतनुः शुक्लप्रमान्वितः। सुद्योक्लः शुक्लदद्यनः शुक्लामः शुक्लमाल्यवृक् ॥६**६॥** 

<mark>शुक्तपुष्पित्रयः शुक्तक्सनः शुक्लकेतनः।</mark> शेषालङ्करगः शेषरहितः शेषवेष्टितः॥७०॥ शेषारूढः शेषशायी शेयाङ्गदविराजितः। सतीप्रियश्च सञ्चंकः समदर्शी समाधिमान् ॥७१॥ सत्सङ्को सत्त्रियः सङ्को निःसङ्को सङ्गविजतः। सिहब्द्धः शाश्वतैश्वर्यः सामगानरतः सदा ॥७२॥ सामवेत्ता साम्यतरः श्याम।पतिरशेषभुक्। तारिगोपतिराताम्रनयनस्वरिताप्रियः तारात्मकस्त्वग्वसनस्तक्शीरमर्गे रतः। तृष्तिरूपस्तृष्तिकर्ता तारकारिनिवेवितः ॥७४॥ वायुकेशो भैरवेशो भवानीशो भवान्तकः। **मववन्धुर्भवहरो** मवबन्यनमोचकः ॥७४॥ ग्रमिमूतोऽभिमूतात्मा सर्वमूतप्रमोहकः। भुवनेशो मूतपूज्यो मोगमोक्षफलप्रदः ॥७६॥ दयालुर्वीननाथश्च दुःसहो दैत्यमर्दकः। दक्षकन्यापतिबुँ:खनाशको । घनघान्यदः ॥७७॥ दयावान् वैवतश्रेष्ठो देवगन्धवंसेवितः। नानायुधधरो नानापुष्पगुच्छविराजितः ॥७८॥ नानामुखप्रदो नानामूर्तिवारो च नर्तकः। नित्यविज्ञानसंयुक्तो नित्यरूपोऽनिलोऽनलः ॥७६॥ लब्धवर्णी लघुतरो लघुत्वपरिवर्जितः। लोलाक्षो लोकसम्पूज्यो लावण्यपरिसंयुतः ॥५०॥ नपुरीन्याससंस्यश्च नागेशो नगपूजितः। नारायगो नारदश्च नानामरग्रमूषितः।।८१।। नगभूतो नग्नदेशो नग्नः सानन्दभानसः। नमस्यो नतनामिश्च नम्रमूर्धामिवन्दितः ॥८२॥ नन्दिकेशो नन्दिपूज्यो नानानीरजमध्यगः। 🕽 नवीनबिल्यपत्रीघतुष्टो नवघनद्यति: ॥८३॥ सानन्द ग्रानन्दमयश्चानन्दविह्नलः। नालसंस्यः शोमनस्यः सुस्यः सुस्थमतिस्तया ॥५४॥

स्वल्पासनो भीमरुचिर्भुवनान्तकराम्बुदः। म्रासन्नः सिकतालीनो वृषासीनो वृषासनः ॥८५॥ वैरस्यरहितो वार्यो व्रती व्रतपरायएाः। बाह्म्यो विद्यामयो विद्याम्यासी विद्यापतिस्तथा ।।८६॥ घण्टाकारो घोटकस्थो घोररावघनस्वनः। घूणंबक्षुरघूर्णात्मा घोरहासो गमीरघीः ॥५७॥ चण्डीपतिश्रण्डम्तिश्रण्डमुण्डी प्रचण्डवाक् । चितासंस्यश्चितावासश्चितिदण्डकरः सदा ॥८८॥ वितामस्मामिसंलिप्तश्चितानृत्यपरायराः। चिताप्रमोदी चित्साक्षी चिन्तामिंगरचिन्तकः ॥८६॥ चतुर्वेदमयश्रक्षुश्रतुराननपूजितः। विरवासाश्चकोराक्षश्चलन्मूर्तिश्चलेक्षराः 110311 वलत्कुण्डलम्बाद्यश्चलद्भूषराभूषितः । चलन्नेत्रश्चलत्पादश्चलन्नू पुरराजितः 118811 स्थावरः स्थिरम्तिश्च स्थावरेशः स्थिरासनः। स्यापकास्थैयंनिरतः स्यूलरूपी स्थलालयः ॥६२॥ स्यैयांतिषः स्थितिपरः स्थाणुरूपी स्थलाधिषः। ऐहिको मदनार्तश्रव महीमण्डलपूजितः ॥६३॥ महोप्रियो मत्तरवो मीनकेतुर्विमर्बकः। मीनरूपो मीनसंस्थो मृगहस्तो मृगासनः ॥१४॥ मार्गस्यो मेखलायुक्तो मैथिलीश्वरपूजितः। निष्याहीनो मङ्गलदो माङ्गल्यो मकरासनः ॥६५॥ मत्स्यप्रियो मधुरगीमंघुपानपरायगाः। मृदुवाक्यपरः सौरप्रियो मोदान्वितस्तया ॥६६॥ मुण्डालिभू वर्णो दण्डी उद्दण्डोज्ज्वललोचनः। ब्रसाध्यसावकः शूरसेव्यः शोकापनोदनः ॥६७॥ श्रीपतिः श्रीमुसेव्यश्च श्रीघरः श्रीनिकेतनः। श्रीमतां श्रीस्वरूपश्च श्रीमाञ्श्रीनिलयस्तथा ॥१८।। श्रमादिक्लेशरहितः श्रीनिवासः श्रियान्वितः । अद्वालः श्राद्धदेवश्र श्राद्धो मधुरवाक्तया ॥६९॥

प्रलयाग्न्यकंसंकाशः प्रमत्तनयनोज्ज्वतः । म्रसाध्यताधकः शुरसेव्यः शोकापनोदनः ॥१००॥ विश्वभूतमयो वैश्वानरनेत्रोऽधिमोहकृत्। लोकत्रारापरोऽपारगुर्णः पारविवर्जितः ॥१०१॥ श्रन्निजिह्वो द्विजास्यश्च विश्वास्यः सर्वभूतघृक् । खेचरः खेचराधीशो सर्वगः सार्वलीकिकः ॥१०२॥ सेनानीजनकः क्षुब्याब्धिवारिक्षोभविनाञ्चकः । कपालविलसद्धस्तः कमण्डलुभृदचितः ॥१०३॥ केवलात्मस्वरूपश्च केवलज्ञानरूपकः। व्योमालयनिवासी च वृहच्व्योमस्वरूपकः ॥१०४॥ श्रम्मोजनयनाम्मोधिशयानः पुरुषातिगः। निरालन्वावलम्बश्च सम्मागानन्वरूपकः ॥१०५॥ योगनिद्रामयो लोकप्रमोहापहरात्मकः। बृहद्रको बृहन्नेत्रो बृहद्बाहुर्बृहद्वलः ॥१०६॥ बृहत्सर्थाङ्गुदो दुष्टबृहद्वालविमर्दनः। बृहद्भूजवलोन्मत्तो बृहत्तुण्डो बृहद्वपुः ॥१०७॥ बृहदैश्वयंयुक्तश्च बृहदैश्वयंदः स्वयम्। बृहत्सम्मोगसन्तुष्टो बृहदानन्ददायकः ॥१०८॥ बृहज्जटाजूटघरो बृहन्माली बृहद्धनुः। इन्द्रियाघिष्ठितः सर्वलोकेन्द्रियविमोहकृत् ॥१०६॥ सर्वे न्द्रियप्रवृत्तिकृत् सर्वे न्द्रियनिवृत्तिकृत्। सर्वविपत्तिपरिनाशकः ॥११०॥ प्रवृत्तिनायकः प्रवृत्तिमार्गनेता त्वं स्वतन्त्रेच्छामयः स्वयम् । सत्प्रवृत्तिरतो नित्यं दयानन्दशिवाधरः ॥१११॥ क्षितिरूपस्तोयरूपी विश्वतृष्तिकरस्तथा। तर्पस्तर्पे गसम्त्रीतिस्तर्पकस्तर्पे गात्मकः ॥११२॥ तृष्तिकारणभूतश्च सर्वतृष्तिप्रसाघकः। भ्रमेदामेदकोच्छिचच्छेदकोऽछेच एव हि ॥११३॥ ग्रचिन्तधन्वाच्छिन्नेषुरच्छिन्नध्वजवाहनः । ग्रघृष्टः समधृष्टास्त्रः समधृष्टचबलोन्नतः ॥११४॥

श्रीमहादेव उवाच--

वित्रयोधी चित्रकर्मा विश्वसङ्घर्षकः स्वयम्। सवप्सितफलप्रदः ॥११५॥ मक्तानामीप्सितकरः वाञ्छिताभीष्टफलदो मिन्नज्ञानप्रवर्तकः। बोधनात्मा बोधनार्थातिगः सर्वप्रबोधकृत् ॥११६॥ त्रिजटइचैकजटिलइचलज्जूटभय।नकः। जटाटीनो जटाजूटस्पृष्टावरवचः स्वयम् ॥११७॥ षाण्मातुरस्य जनकः शक्तिप्रहरतां वरः। धनर्घास्त्रप्रहारी चानर्घधन्वा महार्घ्यपात् ॥११८॥ योनिमण्डलमध्यस्थः मुखयोनिरज्म्मनः। पहाद्रिसह्यः श्वेतः श्वेतपुष्पस्रगन्वितः ॥११६॥ मकरन्दप्रियो नित्यं मासर्तुहायनात्मकः । नानापुष्पप्रसूर्नानापुष्पैरचितगात्रकः ॥१२०॥ षडङ्गयोगनिरतः सदायोगार्द्रमानसः। सुरासुरनिवेध्याङ्ब्रिविलसत्पादपङ्क्षतः ॥१२१॥ सुप्रकाशितवकाब्जः सितेतरगलोद्धवलः । वेनतेयसमारूढः शरदिन्दुसहस्रवत् ॥१२२॥ जाज्यल्यमानं तेजोमिज्बालापुञ्जो यमः स्वयम् । प्रज्वलद्विद्युदामश्च साट्टहासमयङ्करः ॥१२३॥ प्रलयानलरूपी च प्रलयाग्निरुचिः स्वयम्। जगतामेकपुरुषो जगतां प्रलयात्मकः ॥१२४॥ प्रसीद त्वं जगन्नाथ जगद्योने नमोऽस्तु ते ।।१२५।।

एवं नामसहस्रे ए राज्ञा वे संस्तुतो हरः।
प्रत्यक्षमगमतस्य सुप्रसन्तमुखाम्बुजः ॥१२६॥
स तं विलोक्य त्रिदर्शकनाथं पञ्चाननं व्वेतरुचि प्रसन्तम् ।

वृषाचिरूढं भुनगाङ्गर्वर्युतं ननतं राजा घरणीभुजां वरः ॥१२७॥ प्रोवाच चेदं परमेश्वराद्य मे एतानि सर्वाणि मुखार्थकानि । तपश्च होमञ्च मनुष्पजन्म यत्त्वां प्रपश्यामि हशा परेशम् ॥१२८॥ मत्तो न त्वन्योस्ति महीतले वा स्वर्गे यतस्त्वं सम नेत्रगोचरः ।

सुरासुराखामपि दुलंभेक्षातः परात्परः पूर्णंभयो निरामयः ॥१२६॥

ततस्तमेवं प्रतिमाषमाणं प्राह प्रपन्नातिहरो महेश्वरः।

कि ते मनोवािश्कितमेव विद्यते वृद्धव्य तत्पुत्र ददामि तुम्यम् ॥१३०॥

सचाह पूर्वं किपलस्य शापतः पातालरन्त्रे सम पूर्ववंशजाः।

मस्मीवमूवः सगरस्य पुत्रा महावला देवसमानिवकमाः॥१३१॥

तेषां तु निस्तारणकाम्यया ह्यहं गङ्गां घरण्यामिमनेतुमीहे।

सा तु त्वदीया परमा हि शक्तिः विनाशया ते नहि याति पृथ्वीम् ॥१३२॥

तदेतिदिच्छामि समेत्य गङ्गा क्षिती महावेगवती महानदी।

प्रविश्य तस्मिन्विवरे महेश्वरी पुनातु सर्वान्सगरस्य पुत्रान् ॥१३३॥

इत्येवमाकण्यं वचः परेश्वरः प्रोवाच वाक्यं क्षितिपालपुङ्गवम्।

मनोरयस्तेऽयमवेहि पूर्णो मम प्रसादादिचराङ्गविष्यति॥१३४॥

ये चापि मां मक्तित एव मत्याः स्तोत्रेण चानेन नृप स्तुवन्ति।

तेषां तु पूर्णाः सकला मनोरथा ध्रुवं भविष्यन्ति मम प्रसादात्॥१३५॥

श्रीमहादेव ववाच—

इत्येवं स वरं लब्ध्वा राजा हृष्टमनास्ततः। वण्डवस्प्रिंगियत्याह घन्योऽहं त्वत्प्रसादतः ॥१३६॥ ततस्चान्तर्वंचे देवः क्षरादिव महामते। राजा निर्वृत्तचेताः स बभूव मुनिसत्तम ॥१३७॥ राज्ञा कृतमिदं स्तोत्रं सहस्रनामसंज्ञकम्। यः पठेत्परया मक्त्या स कैवल्यसवाप्नुयात् ॥१३८॥ न चेह दुःखं कुत्रापि जायते तस्य नारव। जायते परमैश्वयं प्रसादान्च महेशितुः ॥१३८॥ महापदि मये घोरे यः पठेत्स्तोत्रमुत्तमय् । शम्भोर्नामसहस्राख्यं सर्वमञ्जलवर्धनम् ॥१४०॥ महाभयहरं सर्वं मुखसम्पत्तिदायकम्। स मुच्यते महादेवप्रसादेन महाभयात् ॥१४१॥ दुर्मिक्ष्ये लोकपीडायां देशोपद्रव एव वा। सम्पूज्य परमेशानं धूपदीपादिभिर्मुने ॥१४२॥ यः पठेत्परया भवत्या स्तोत्रं नामसहस्रकम् । न तस्य देशे दुर्भिक्षं न च लोकादिपीडनम् ॥१४३॥ न चान्योपद्रवो वापि भवेदेतत्तुनिहिचतम्। पर्जन्योऽपि यथाकाले वृष्टि तत्र करोति हि ॥१४४॥

यत्रेवं पठचते स्तोत्रं सर्वपापप्रणाशनम् । सर्वसस्ययुता पृथ्वी तस्मिन्देशे भवेद्ध्रुवम् ॥१४५॥ न दुष्टबुद्धिलोकानां तत्रस्थानां मवेदिप । नाकाले मरणं तत्र प्राणिनां जायते मुने ॥१४६॥ न हिस्रास्तत्र हिसन्ति देवदेवप्रसादतः। घन्या देशाः प्रजा घन्या यत्र देशे महेश्वरम् ॥१४७॥ सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गं पठेद्यत्रेदमुत्तमम्। चतुर्दश्यां तु कृष्णायां फाल्गुने मासि मक्तितः ॥१४८॥, यः पठेत्परमेशस्य नाम्नां दशशताख्यकम्। स्तोत्रमत्यन्तसुखवं न पुनर्जन्ममाग्मवेत् ॥१४६॥ वायुतुल्यवलो नूनं विहरेद्धरणीतले। घनेशतुल्यो घनवान्कन्दर्पसम्हपवान् ॥१५०॥ विहरेहेवतातुल्यो निग्रहानुग्रहे क्षमः। गङ्गायां वा कुरुक्षेत्रे प्रयागे वा महेदवरम्। परिपूज्य पठेवस्तु स कैवल्यमवाप्नुयात् ॥१५१॥ काश्यां यस्तु पठेदेतत्स्तोत्रं परममङ्गलम्। तस्य पुण्यं मुनिश्रेष्ठ किमहं कथयामि ते ॥१५२॥ एतत्स्तोत्रप्रसादेन स जीवन्नेव मानवः। साक्षान्महेशतामेति मुक्तिरन्ते करास्थिता ॥१५३॥ प्रत्यहं प्रपटेदेतद्बित्वमूले नरोत्तमः। स सालोक्यभवाष्नोति देवदेवप्रसादतः ॥१५४॥ यो ह्योतत्पाठयेत्स्तोत्रं सर्वपापनिबर्हेगाम्। स मुच्यते महापापात्सत्यं सत्यं वदामि ते ।।१५५॥ प्रह्पीडा स्यान्नापमृत्युमयं तथा। न तं द्विषन्ति राजानो न वा व्याधिमयं मवेत्।।१५६॥ पठेदेतद्वृदि घ्यात्वा देवदेवं सनातनम् । सर्वेदेवमयं पूर्णं रजताद्रिसमप्रमम् ॥१५७॥ प्रफुल्लपङ्कषास्यं च चारुरूपं वृषध्वजम्। जटाजूटज्वलत्कालकूटशोमितविग्रहम् ।।१५८॥ त्रिशूलं डमरं चैव दधानं दक्षवामयोः। द्वीपिचर्मास्बरघरं शान्तं त्रैलोक्यमोहनम् ॥१५६॥

एवं हृदि नरो मक्त्या विभावयैतत्पठेद्यदि ।
इह भुक्त्वा परं भोगं परत्र च महामते ॥१६०॥
शम्मोः स्वरूपतां याति किमन्यत्कथयामि ते ॥१६१॥
तत्रैव सद्भक्तियुतः पठेदिवं स्तोत्रं सम प्रीतिकरं परं सुने ।
मत्यों हि योऽन्यः खलु सोऽपि क्रुच्क्नुं जगत्पवित्रायत एव पापतः ॥१६२॥
श्रीमहाभागवते उपपुराणे गङ्गाया श्रागमनोपारुपाने शिवसहस्रनामकथनं
सप्तषष्टितमोऽह्यायः

## ऋष्टषष्टितमोऽध्यायः

## श्रीमहादेव उवाच---

श्रय राजा स पुष्यात्मा ज्येष्ठे मासि शुभेऽहनि । हस्तायां मञ्जलदिने शुक्तपक्षे महामुने ॥१॥ श्रावरोह रथं दिवयं ध्मायःशङ्खं महास्वनम्। रथस्यो महाबाहुवर्यराजत महामुने ॥२॥ मध्याह्नार्क इवातीव तेजसा ह्यमितेन वै। सर्वामरणसम्यःनो मुकुटोउडवलमस्तकः ॥३॥ तेजस्वी रुचिरध्यामः सुवासा रक्तलोचनः। राजवी राजवर्यश्च सुप्रसन्तमुखाम्बुजः ॥४॥ काकपक्षघरो घन्यो राजन्यतिलको बलि:। रयश्च विमलाभासो नानारत्नविभूषितः ॥५॥ सुमेरुश्रुङ्गसङ्काशः कान्त्यातीव व्यराजत ॥६॥ चित्रव्वजपताकाभिहंयैः काञ्चनभूषितैः। विरेजे रथराजस्तु राज्ञः सूर्यरयोपमः॥७॥ एतस्मिन्नन्तरे क्षोर्गी ज्ञात्वा तं नृपसत्तमम्। गङ्गावतारंकं भूमी दिन्यरूपं समागमत्।।।।। सा तं प्रशास्य राजानं घर्मात्मानं मगीरथम्। म्रबरीन्मुनिशार्वूल वाक्यं सुरुचिरं तदा ॥६॥

घरण्युवाच-

राजन्थमंनयः साक्षात्वं महात्मा महीक्षितः। ज्ञातं मया समुद्धतुं पितृन्तगरवंशजात् ॥१०॥-गङ्कां पुण्यतमां चन्यां विष्णोर्वेहकृताश्रयाम् । समानेष्यसि यत्रासन्तगरा मस्मक्षिरणः॥११॥ तत्र ते प्रार्थयाम्येतच्चतुर्दिक्ष्वेच सूपते। स्रासमुद्राच्चतुर्धारा सूत्वा मां स पुनाति वं ॥१२॥ यथा तथा विधातव्यं त्वया पुण्यात्मना सदा।

#### राजोवाच-

यदा हरिपदाम्भोजान्तिमृत्य द्रवरूपिग्गी।।१३॥
शाम्भवी सा महाशक्तिमें वश्रुङ्गमवाप्स्यति।
तदा त्वयापि सा देवी समाराध्या सुरेश्वरी।।१४॥
सहं च प्रार्थियव्यामि त्वरकृते तां विशेषतः।
ततस्ते सम्मवित्री सा यथेष्टफलदायिनी।।१४॥
सहं स्वर्गपुरं यामि तामानेतुमनाः क्षितौ।
त्वमेहि तत्र तां मक्त्या सम्प्रार्थियनुमृत्तमाम्।।१६॥

## श्रीमहादेव उवाच---

राज्ञा सहैव सा क्षोणी सुप्रसन्तमुखाम्बुजा।
स्वर्गामिगमने चक्रे मींत स्थिरतरां मुने ॥१७॥
ततः प्राह स राजापि सार्याय रियना वरः।
वाह्यस्व रथं तूर्णं स्वर्गं नय महाबल ॥१८॥
तच्छ्रुत्वा चालयामास सार्थास्तुरगोत्तमान्।
वायुतुल्यप्रवेगान्वं तस्क्षणान्मुनिसत्तम ॥१६॥
ततः सम्प्राप सहसा मेरुश्रुङ्गं रथोत्तमः।
राजा दम्मी महाजङ्खं युगान्तजलदस्वनम् ॥२०॥
स शब्दः समनुप्राप वैकुण्ठनगरं यदा।
तदा विष्णुपदाम्मोजान्निःसृत्य द्रवरूपिणी ॥२१॥
गङ्गा कलकलव्यानं कृत्वा वेगवती स्वयम्।
पात मेरुशृङ्गे तु प्रकृतिनींर्रूष्पिणी ॥२२॥

तदा राजातिहृष्टात्मा शङ्खशब्दं विहाय वै।
ननतं कृतकृत्यः सन्हब्द्वा गङ्गां द्रवात्मिकाम् ॥२३॥
विरते शङ्खशब्दे तु सापि वेगं विहाय वै।
विरराम कियत्कालं तस्मिन्मेरोस्तु शीर्षके ॥२४॥
एतस्मिन्नतरे क्षोणी गङ्गां त्रैलोक्यपावनीम्।
समुपागत्य तुष्टाव स्तोत्रेणानेन मक्तितः॥२५॥

#### धरण्युवाच--

देवि गङ्गे जगद्वात्रि ब्रह्मरूपे सुरेश्वरि । लोकनिस्तारणार्थाय द्रवरूपे प्रसीद मे ॥२६॥ तवाम्बुकिणकां भक्त्याप्यभक्त्या वापि यः स्प्शेत । सोऽपि मुक्तिमवाप्नोति गङ्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥२७॥ ये त्वां पश्यन्ति लोका हि पापात्मानोऽपि वै सकृत्। न तेऽपि यमदण्डचाः स्युर्देवि गङ्गे नमोऽस्तु ते ॥२८॥ ये स्मरन्ति सङ्ग्नाम गङ्गेति परगाक्षरम्। न तस्यास्ति समो लोके देवो वा मानुषोऽपि वा ॥२६॥ त्वां नमन्ति सदा मक्त्या प्रकृति द्रवरूपिएीम्। न तेषां दुर्गतिः क्वापि न वा भीतिर्यमादपि ॥३०॥ प्राप्तुवन्ति परं मोक्षं गङ्गे देवि नमोऽस्तु ते। त्वमेका परना शक्तिः सर्वभूताशये स्थिता॥३१॥ श्रविद्योच्छेदिनी विद्या गङ्गे देवि नमोऽस्त ते। ग्रविद्याधारिगा विद्या विष्णुदेहकृतालये। विष्णुपादाब्जसम्मूते देवि गङ्गे नमोऽस्तु ते ॥३२॥ विश्वात्मिके जगद्वन्द्ये शिवध्यानपरायणे । गिरिराजमुते देवि गङ्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥३३॥ त्विय मक्तिस्त्विय प्रीतिस्त्विय श्रद्धा मतिस्त्विय। येषामस्ति न ते मृत्योर्वशमायान्ति कुत्रचित्।।३४॥ नवाऽषः पतनं तेषां न वा दुःखंन वा मयम्। त्वत्प्रसावाद्भवेद्देवि गङ्गे मातर्नमोऽस्तु ते ॥३४॥ श्रुद्धवोधात्मिके सर्वलोकचैतन्यरूपिणि। प्रसीव गङ्गे पापानि घ्वंस विद्वेशि ते नमः ॥३६॥

1,34

श्रीमहादेव खवाच-

इत्येवं संस्तुवन्तीं तां घरणीं जगदम्बिका । गङ्गा प्राह वचो देवीं दिव्यरूपां महामुने ।।३७।।

गङ्गोवाच--

क्षिते कि याचसे मतस्तद्बहि तव वाञ्छितम्। किमर्थं स्तौषि घरणि हध्ट्वा मां वै व्रवात्मिकाम्।।३८॥

घरण्युवाच-

ग्रनुगृह्य महात्मानं राजानं त्वं मगोरथम् । प्रयासि विवरस्थानं यत्रास्य पितरः पुरा । मस्मीभूता मुनेः शापात्सगरस्य महामते ॥३६॥ - ग्रत्नैतत्प्रार्थये दिक्षु चतुष्वेव सुरेश्वरि । ग्रासमुदाच्चतुर्थारा भूत्वा त्वं मम पृष्ठतः । विहृत्य सरितां श्रेष्ठे पवित्रं कुरु मे तनुम् ॥४०॥

गङ्गोवाच-

मगीरथस्तुता विष्णोः पदं त्यक्त्वाहमागता । न तस्यामिमतादन्यत्कतु शक्नोमि किञ्चन ॥४१॥

श्रीमहादेव उवाच---

ततो मगीरयो राजा घरणीहितकाम्यया । - -प्रिंगिपत्य वचः प्राह गङ्गां परमवेगिनीम् ॥४२॥

राजोवाच-

मातर्गङ्गे महामागे पुण्ये पुण्यतमोत्तमे । घरणीयमनुपाह्या त्वया त्रिदशवन्दिते ॥४३॥

भीमहादेव उवाच--

एवं मतमिज्ञाय राजस्तस्य महामतेः ।
पश्चिमोत्तरपूर्वामु त्रिधा भूत्वानुवेगिनी ।
निःससार जगन्माता स्वर्गात्त्रेलोक्यपावनी ॥४४॥
भ्रयरेका महाबारा मगीरथपथानुगा ।
भ्रवाच्यां विशि मार्गे तु स्वर्गे वेगवती बभौ ॥४५॥
सा बारा प्लावियत्वा च स्वर्गे सुरतरङ्गिःगो ।
विक्षिणामिमुखो वेगात्कियद्दूरं जगाम ह ॥४६॥

edijî.

श्रप्ते मगीरथो राजा मध्याह्नाकंसमप्रभः।
श्रप्तवं रथमारुह्य ध्नायन्त्राह्ममुपागमत्।।४७॥
त्रिदिवं प्लवमानं तु हष्ट्वा देवाः सिकन्तराः।
देव्यश्च समुपागत्य गङ्गां मस्त्याभ्यपूज्यम्।।४६॥
श्रयाह देवराजस्तं राजानं सूर्यवंश्वजम्।
विनयेन महाबाहुं सिहतः सर्वदेवतैः।।४६॥
मो भो क्षत्रियशार्द्र्ल पुण्यकीतें मगीरथ।
त्रैलोक्यदुर्लमां गङ्गां नीत्वा यासि महीतले।
क्षणां तिष्ठ महाभाग वचोऽस्माकं निशामय।।५०॥
इति देवाधिराजस्य वचः श्रुत्वा मगीरथः।
विरस्य तत्र देवेशं प्रत्युवाच पुरन्दरम्।।५१॥
किमथं देवराज त्वं ममादिशसि तद्वद।
करिष्यामि तदेवाहं तवाज्ञावशगः प्रमो।।५२॥

#### देवराज उवाच-

स्रानीता भवता गङ्का बह्यादीनां सुदुर्लमा। क्षितावेव समग्रां तां नीत्वा यासि कथं नृप ॥५३॥ एका सुललिता घारा स्वर्गे वाष्यवतिष्ठतु। यथा मत्यें तथा स्वर्गे कीर्तिस्तेऽपि विराजताम् ॥५४॥

#### श्रीमहादेव उवाच-

इति देवाधिराजस्य वचनं वै निशम्य सः।
राजा सम्प्राथंयामास गङ्गां तत्र महामुने।।५५
मातर्गङ्गे महामागे घारैका ते सुरालये।
सम्पावनार्थं देवानामिप तिष्ठतु शोमना।।५६॥
इत्येवं प्राथिता राज्ञा गङ्गा द्रवमयी तदा।
भूत्वाऽपरा महाधारा उत्तरामिमुखी ययो।।५७॥
सा तु धारा महापुण्या स्वगंलोकस्य पावनी।
मन्दाकिनीति विख्याता स्थिता स्वगंपुरे मुने।।५८॥
तत्र देवाः सगन्धर्वाः सर्वे देवषंयस्तथा।
स्नानावगाहनं नित्यं कुर्वन्ति परमाहताः।।५६॥

ग्रय राजा तु संग्माय शङ्खं मूयो रयोपरि।
बिक्षणां दिशमभ्यायाद्गङ्कां कृत्वा तु पृष्ठतः ॥६०॥
सुमेरोदंक्षिणं शृङ्गं समवाप्य मगीरथः।
हब्द्वा तुङ्गं महाबाहुर्गङ्कामाह कृताञ्जलिः ॥६१॥
मातरेनं महाशृङ्गं निमिद्याहं कयं शिवे।
पृथिव्यां त्वां नियव्यामि तन्मे वद सुरोत्तमे ॥६२॥

गङ्गोवाच-

ग्रहमत्रैव तिष्ठामि त्वं चोल्लङ्घच गिरेः शिरः । विक्षणं पाद्यंमम्येहि रथेनानेन भूपते ॥६३॥ तत्र त्वया कृते शङ्कानिस्वनेऽतिसुघोरके । ग्रहं परमवेगेन विनिमिद्य गिरेः शिरः । ग्रन्विष्य रथमागं ते चानुयास्यामि निश्चितम् ॥६४॥

षीमहादेव उवाच--

इति गङ्गानया राजा व्यतीत्य शिखरं गिरेः।
महता रथवेगेन दक्षिणं पार्वमाययो ॥६४॥
तत्र वध्मो महाशङ्खं युगान्तजलदस्वनम्।
तेनासीत्तुमुलः शब्वो व्याप्तं तेन नमोऽन्तरम् ॥६६॥
तमाकच्यं महाशब्दं गङ्गा परमवेगिनी।
निर्मिद्य दक्षिणं शृङ्गं भेरोः स्वयमवातरत् ॥६७॥

श्रीमहाभागवते उपपुराखे गङ्गानिगमनं नामाष्ट्रषष्ट्रितमोऽध्यायः

## एकोनसप्ततितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

ज्येष्ठे शुक्तदशम्यां तु गङ्गा वे निःससार ह । परित्राणाय लोकानां महापातिकनामिष ॥१॥ तस्यां स्नानं तपो दानं गङ्गायां मुनिसत्तम । महाफलप्रवं तद्वन्महापातकनाशनम् ॥२॥ वशजन्माजितं पापं हरते तत्र जाह्नवो । तस्मातसा दशमी प्रोक्ता मुने दशहरातिथिः ॥३॥

हस्तमङ्गलयोगे तु तस्यां मागीरथी स्वयम्। पापं दर्शावधं हस्ति दर्शजन्मसु सञ्चितम् ॥४॥ स्नानावगाहनेर्नृ्गां तस्मात्तस्यां प्रयत्नतः। स्नातच्यं देहिभिः सर्वेर्महापापान्मुमुक्षुभिः ॥४॥ म्रथ स्वर्गाहिनिःसृत्य राजस्तस्य रथानुगा । महावेगवती गङ्गा दक्षिगां दिशमाययौ ॥६॥ देविषगन्धर्वेर्मनुजैश्चातिमक्तितः। चित्रपुष्पसमूहैइच विल्वपत्राक्षतादिभिः ॥७॥ समपूज्यत सा गङ्गा चारुदूर्वादलैरिए। तैः पुष्पैदिचत्रिता गङ्गा शुद्धस्फटिकसन्निमा ॥द॥ फेनैः सुरुचिरा वेगवती सुरतरङ्गिणी। पर्वतान्दुर्गान्दुर्भेद्यान्भीमितःस्वना ॥६॥ द्रावयन्ती गजान् सिहान्निषधास्यं महाबलस् । व्यतीत्व हेमकूटं च हिमाद्रेः प्राव सन्तिधिस् ॥१०॥ तत्रागस्य महावेगवती गङ्गा बभी तदा। शम्मोर्मोली समारोढुं फेनराशिविचित्रिता ॥११॥ श्रथ ज्ञात्वा महादेवो गङ्कां निकटमागताम् । मौलो विस्तीर्णजटया बद्ध्या सेतुमितस्ततः। हिमाद्रेः शिखरे तस्थी तां घतुं शिरसा मुने ॥१२॥ श्रय वै ज्येष्ठमासस्य पौर्णमास्यां दिनार्षके । गङ्गावेगादनुप्राप शम्भोमीलि महामते ॥१३॥ स ज्ञात्वा मीलिमापन्नां गङ्गां गङ्गाघरस्तदा । पूर्णातमा जगदीश्वरः ॥१४॥ परमानन्दः कोटिकोटिसहस्रशः। प्रमथास्तस्य देवस्य नन्तुः पाद्यंतस्तुष्टा वीक्ष्य नृत्यं महेशितुः ॥१५॥ गङ्गा शम्भोः शिरः प्राप्य परमानन्दसंयुता । व्यचरत्फेनपुष्पोघरिचराऽतितरङ्गिर्गो राजा तु पश्चादालोक्य गङ्गया रहितां दिशम्। नृत्यन्तं देवदेवं च महाचिन्तापरोऽमवत् ॥१७॥ तत्र श्रुत्वा महाशब्दं शम्मोर्भालौ भगीरयः। गङ्कां शम्भुशिरः प्राप्ता मेने परमकोपनाम् ॥१८॥

ततो महास्वनं शङ्खं राजा दध्मो मगीरथः।
तन्त्रुंदा व्यचरद्गञ्जा गवेषन्ती विनिगंमम् ॥१६॥
शम्मोमीलो महावेगा मगोरथवशानुगा।
प्रप्राप्य निःमृतिद्वारं शङ्ख्यत्युपकिषता।
निनाय च मुने तत्र वर्षमेकं महानदी॥२०॥
प्रथ राजा महादेवं नृत्यन्तं प्रशिपत्य च।
प्राञ्जलिः प्राह धर्मातमा सूर्यवंशप्रदीपनः॥२१॥

#### राजोवाच--

देवदेव जगद्वन्ध प्रसातानां कृपाकर ।
देहि शीर्षात्सुरघुनीं पितृणां त्रासहेतवे ॥२२॥
त्वर्यंव मे वरो दत्तो गञ्जा त्रिपयगा स्वयम् ।
विवरस्थानमम्पेति मत्पितृनुद्धरिष्यति ॥२३॥
सेयं हरितनोश्चापि मयाऽऽनीता त्वया हृता ।
निष्कृतिस्तत्कयं देव मत्पितृगां मविष्यति ॥२४॥
तस्मात्तां देहि निःसार्यं शिरसः परमेश्वर ।
त्वया दत्तं वरं पूर्णं सफलं कुरु शञ्जर ॥२४॥

## श्रीशिव उवाच-

दास्यामि सरितां श्रेष्ठां तुम्यं राजन्न संशयः। पितृणां ते विमुक्त्ययं प्राक्स्वीकृतवरेण हि ॥२६॥ कि त्वियं च्येष्ठमासस्य दशम्यां शुक्लपक्षभे। हस्तमङ्गलयोगेन मच्छीर्षान्निःसरिष्यति। तावृत्तिष्ठ महीपाल शिखरेऽस्मिन्महामते॥२७॥

## श्रीमहादेव चवाच---

इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठ राजा तत्र मगीरथः।
प्रतोक्ष्य तां तिथि कालं व्यतीयाय कियत्तरम्।।२८।।
ततः प्राप्य तिथि तां तु राजा दृष्मी महास्वनम् ।
श्रृष्ट् दिव्यतुषाराभं गङ्गे गङ्गेति चाबुवत् ॥२६॥
तच्छ्र त्वा सा महावेगवती कलकलं व्यनिम् ।
कृत्वा शम्भुजटामध्ये बभ्राम सरितां वरा ॥३०॥
स्प्राप्य निःसृतिद्वारं पीडिता शङ्क्षानिःस्वनः ।
श्रम्भाः शरणमायन्ना गङ्गा तं समुवाच ह ॥३१॥

1 4 m

#### गङ्गोवाच--

प्रमो देव जगन्नाय तवाहं शरणं गता। देहि वर्त्मं विनिर्यामि भगीरथवशानुगा ॥३२॥ पृथिव्यां सर्वभूतानां निस्त।रार्थं सहेश्वर । व्यथितास्मि भृशं राज्ञः शङ्खव्वानेन कविता ॥३३॥

### श्रीमहादेव उवाच--

इति गङ्गाववः श्रुत्वा शम्भुः सब्वेन पाशिना । जटावन्यं विनिमिद्य दक्षिणस्यां दिशि क्षणात् ॥३४॥ ततः सा निर्ययो शम्मोः शीर्षान्निःसृत्य सस्वना । दक्षिएां दिश**म**त्युग्रवेगाद्राज्ञो रथं प्रति ॥३४॥ राजाऽपि चालयामास रथं हेमपरिष्कृतम् ॥३६॥ ब्मायन् शङ्खं महाशब्दं सत्वरो मुनिसत्तम । ततो गिरिवतेः पृष्ठे विहरन्तीं सरिद्वराय ॥३७॥ गच्छन्तीं गर्जासहादीन्द्रावयन्तीं दिशो दश। श्रुत्वा मेना गिरीन्द्रश्च द्रष्टुं निकटमाययौ ॥३८॥ तौ हब्द्वा पितरौ गङ्गा प्रशिपत्य सुरोत्तमा। ताम्यां सम्पूजिता तूर्णं पपात घरणीतले ॥३६॥ ततः समभवत्पुष्पवृष्टिविक्षु विविक्षु च। लोकानां जयशब्दश्च सर्वतः समपद्यत ॥४०॥ सम्प्राप्य घरगोपृष्ठं गङ्गा मागीरथी तदा । जज्दाल तेजसाऽतीव तप्तकाञ्चनसन्निमा ॥४१॥ वेगश्चतुर्गुग्रश्चासीन्निःस्वनश्च महत्तरः। तथापि घरणी गङ्गालामादानन्दितामवत् ॥४२॥ सापि वेगवती गङ्गा रथनेमिगतं मुने:। पन्यानं मृगयन्त्यागाद्दक्षिण्स्यां कलस्वना ।।४३॥ वुक्षान्शालिपयालादीन्द्रोरांपुष्पवनानि च। सर्वाश्च नगरप्रामगृहादीनि च सर्वतः ॥४४॥ प्लावियत्वा महादेवी स्तूयमाना सुर्राविमः। वेगेन भगीरथवज्ञानुगा ॥४५॥ प्राम्यधावत

श्रीमहाभागवते उपपुराखे गङ्गाभूपृष्ठागमनं ऊनसप्ततितमोऽध्यायः

## सप्ततितमोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच-

व्यतीत्यैवं महादेवी योजनानां बहूनि सा। हरिद्वारं समायाता राज्ञा तेन महात्मना ॥१॥ तत्र सप्तर्षयो वीक्य गङ्गां देवसुदुलंभाम् । ग्रम्यच्यं वीक्य सानन्दाः शङ्खशब्देन नारद ॥२॥ दष्मुस्तेऽपि महाशङ्खान् सप्तसप्तसु दिक्षु च। तच्क्रृत्वा सप्तवाराभूद्गङ्गा भागीरथी तदा ॥३॥ परमं वेगमास्थाय राज्ञस्तस्य ससीपतः । ततो निर्मिद्य पाथाएं वेगात्सा ज्ञाम्मवी परा ॥४॥ श्रग्निकोरामुखी प्रायात्सरिद्भिः सङ्गतापगा । प्रयागदेशमागत्य सार्वं यमुनया शिवा ॥५॥ सरस्वत्या च सम्मिश्रां समभून्मुनिपुङ्गव । तत्र मागीरथी पुण्या देवानामित दुर्लमा ॥६॥ तत्र स्नानं तयो दानं पुण्यात्पुण्यतरं मुने। म्रिप ब्रह्मादयः सर्वे सुराधीशाश्च तत्र वै। स्नात्वा पवित्रमात्मानं मन्यन्तेऽन्यस्य का कथा ॥७॥ ततः पूर्वमुखी भूत्वा कियहूरं महेश्वरी। द्रष्टुं महेश्वरं काश्यामुत्तराभिमुखी ययौ ॥ ।। ।। तत्र पुच्यतमा गङ्गा महापापविमोचनी । महामोक्षप्रदा काशी यथा तद्वच्च सा मुने ॥६॥ **ज्ञानतो वापि देहं सन्त्यजतः शिवा ।** निर्वासमोक्षदा देवी तत्र गङ्गा सुरोत्तमा ॥१०॥ न तत्र त्यजतां देहं देहिनां पापिनामपि। भ्रपेका विद्यते मुक्तौ सत्यं सत्यं महामुने ॥११॥ सर्वत्र सुलमा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलंमा। हरिद्वारे [प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥१२॥ प्रय गङ्गां तु सम्प्राप्तां काशीं परमवेगिनीस्। ः छद्वा क्षेत्रामिसंरक्षाकारी भैरवपुङ्गवः ॥१३॥

· 9 / 19

वण्डमुद्यस्य वेगेन प्रास्यधावत नारद।
स प्राह गङ्गा दुर्वषः का त्वं नीरभयी कुतः ॥१४॥
समायाता कथं काशीं संप्लावयिस निम्नगे।
पुरीयं देवदेवस्य शङ्करस्य महात्मनः ॥१५॥
एतस्य रक्षकं कि त्वं यां न जानासि भैरवप्।
प्राय गङ्गाऽन्नवीद्वावयं भैरवं मीमलोचनम् ॥१६॥
उद्यहण्डकरं घोरं साक्षात्कालं युगान्तकम्।
प्राहं व्रवस्यी गङ्गा देवी शङ्करगेहिनी॥१७॥
प्रायाता वरणीपृष्ठं शम्मोमौली प्रतिष्ठिता।
व्रष्टुं विश्वेश्वरं काश्यां निकटं समुपागता।
न काशीं प्लाविष्ठिऽहं तिष्ठ त्वं कालभैरव॥१८॥

### भीमहादेव उवाच-

एवमुक्तो महाबाहुर्गङ्गया कालभैरवः। संहृत्य दण्डं तां नेमे देवीं शङ्करगेहिनीय ॥१६॥ एवं सम्मानिता तत्र भैरवेश महात्मना। कामार्ख्या द्रब्दुमुद्युक्ता गङ्गा पूर्वानतामदत् ॥२०॥ तदिनज्ञाय राजापि किञ्चित्कालं महामितः । सार्रीय वारयामास झङ्खन्मानं न्यवारयत् ॥२१॥ एतिस्मन्नेव काले तु जह्नुः शङ्कमवादयत् । ्रतच्छ्र त्या चातिवेगेन गङ्गा तस्याथमं ययौ ॥२२॥ तत्र वेगेन गच्छन्तीं हब्द्वा गङ्गां मगीरथः। मूयो दध्मी महाज्ञङ्खं महाजलदिनःस्वनम् ॥२३॥ तच्छव्दं सा निज्ञम्याथ पूर्वज्ञव्दं बुबोध च। जह्नुनाम्ना मुनीन्द्रेण हुता परमतेजसा ॥२४॥ ततः श्रुत्वा मगवती गङ्गा कोघान्विता मुने । तस्याश्रमं प्लावयितुं ययौ वेगसमाश्रिता ॥२५॥ तज्ज्ञात्वा स मुनिश्चापि बह्मतेजोबलेन च। गण्डूषीकृत्य तां गङ्गां समस्तां निःपपौ हठात् ॥२६॥ ततश्च सममूच्छब्दो हा हेति दिवि सर्वतः। क्षितौ च मनुजादीनां सर्वेषां प्राशानां तथा ॥२७॥

वरोद राजा दुःसार्तः पृथ्वी दुःसमवाप च ।

दिशश्च व्याकुला श्रासन् म्लानतेजा दिवाकरः ॥२८॥

ततो रुदन्तं संवीक्ष्य राजानं अक्तवत्सला ।

उवाच श्रङ्खं सूयस्त्वं वादयस्व मगीरथ ॥२६॥

न मां संरक्षितुं शक्तः कोऽपि लोके महामते ।

त्वच्छक्क्विनःस्वनाकृष्टमानसामितविगिनीम् ॥३०॥

गङ्गयंवं समादिष्टो राजा हृष्टमनाः पुनः ।

दक्षो शङ्खं महाशब्दं क्षोमयन्वरणीतलम् ॥३१॥

तच्क्वुत्वा सा महादेवी जान् निमिद्य तस्य वं ।

निःससार महावेगा सहसातितरङ्गिणी ॥३२॥

ततो गङ्गातिवेगेन मुनिजङ्गाद्वहिगंता ।

मुनिश्चापि तदा ज्ञात्वा नत्वा स्तुतिमथाकरोत् ॥३३॥

युनिख्वाच-

मातस्त्वं परमासि शक्तिरतुला सर्वाश्रया पावनी लोकानां सुलमोक्षदाखिलजगत्सम्बन्द्यपादाम्बुजा । न त्वां वेद विधिनं वा स्मरिरपुनों वा हरिर्नापरे सञ्जानन्ति शिवे महेशशिरसा मान्ये कथं वेद्म्यहम् ॥३४॥ कि तेऽहं प्रवदामि रूपचरितं यच्चेतसो दुगैमं पारावारविवर्जितं सुरघुनी ब्रह्मादिमिः पूजिता। स्वेच्छाचारिणि संवितत्य करुणां स्वीयेर्गुर्णेमां शिवे पुण्यं त्वं तु कृतागसं शरएगं गङ्गे क्षमस्वाम्बिके ॥३४॥ धन्यं मे भुवि जन्म कर्मं च तथा धन्यं तपो दुष्करं धन्यं मे नयनं यतस्त्रिनयनाराच्या हशा लोकये। घन्यं मत्करयुग्मकं तव जलं स्पृष्टं यतस्तेन वं षन्यं मत्तनुरप्यहो तव जलं तस्मिन्यतः सङ्गतम् ॥३६॥ नमस्ते पापसंहीत्र हरमौलिविराजिते। नमस्ते सर्वलोकानां हिताय घरगोगते ॥३७॥ स्वर्गापवर्गदे देवि गङ्गे पतितपाविन । त्वामहं शरणं यातः प्रसन्ता मां समुद्धर ॥३८॥

श्रीमहादेव उवाच-

एवं स्तुता मुनीन्द्रेण गङ्गा तं मुनिसत्तमम् । विव्यक्ष्मघरोवाच सुप्रसन्तमुखाम्बुजा ॥३६॥

### गङ्गोवाच---

ग्रहं तव सुता तात यतस्त्वहेहिनगंता।
तव नास्त्यपराघोऽत्र सुने त्वं सुस्यिरो मव ॥४०॥
ग्रस्यप्रभृति मे नाम जाह्नवीत्यस्रवित्तः।
कीर्तिस्ते हि मुनिश्रेट्ठ लोके ख्याता सविद्यति ॥४१॥
ये स्मरिद्यन्ति लोकेऽत्र जाह्नवीति सक्तृन्मुने।
न तेषां प्रसविद्यन्ति पापानि दुःखमेव वा ॥४२॥
त्वं च मे परमो मक्तस्तवैव चरितं च ये।
स्मरिद्यन्ति मुनिश्रेट्ठ तेषां तुष्टा ह्यहं तदा ॥४३॥

### श्रीमहादेव उवाच-

एवमामाध्य बहुघा गङ्गा तं मुनिसत्तमम् । पूजिता तेन सङ्क्त्या गन्तुमिच्छुमंहामितम् । राजानमत्रवोद्वाक्यं पुण्यकोतिं भगीरथम् ॥४४॥

## गङ्गोवाच—

त्वया सम्प्रायिता तात त्यवत्वा विष्णुकारीरकम् । ग्रागताहं महीपृष्ठं तेनैव वशगा तव ॥४४॥ प्राच्यामहं सममवं कामाख्यादशंनेच्छया। तत्र प्रथममेवाभून्मुनिना सह वैरसम् ॥४६॥ तत्त्वां पृच्छामि ते यत्र गमने वर्तते रुचिः। तत्राहमनुयास्यामि यथारुचि तथा वद ॥४॥॥

#### राजोवाच--

दक्षिग्रस्यां मुनेः शापान्मम पूर्वपितामहाः। भस्मीमूतास्तु येषां त्वामुद्धाराय धरातलम्। श्रानीतवानहं तेषामुद्धाराय द्रुतं वन्न॥४८॥

## श्रीमहादेव उवाच---

इत्युक्त्वा तं महाबाहुः पुनः शङ्कमपूरयत्।
गङ्गापि प्रययो पश्चाइक्षिणां दिशमेव हि ॥४६॥
ततो राजा कियद्दूरं गत्वा श्वान्तो मगीरयः।
विरराम रथोपस्थः सारियश्च श्रमातुरः॥५०॥
एतस्मिन्नन्तरे जह्नोमुंनेः पुत्री महामते।
पयाऽस्यवादयच्छङ्खं दिदृक्षुभंगिनीं मुने॥४१॥

तच्छु त्वा चञ्चला देघी तच्छु ब्वं प्रति वेगिता।
विह्निको समुली प्रामात्त्वल्पद्दं सुनिम्नमा।।५२।।
राजा विलोक्य गच्छुन्तीं गङ्कामन्यत्र तत्क्षरणातु।
सार्राय कथ्यामास चालयाक्वान्द्रतं सले।।५३।।
गङ्कान्यत्र निज्ञम्येव शङ्कामनिवमोहिता।
सन्यावित यथा गौर्या वत्सश्च्दातिक्षिता।।५४।।
एवमुक्त्वा स राजापि द्रुतं शङ्कामनादयत्।
सार्रायश्च रथं तुर्गं चालयामास नारद।।५५।।
तदाक्रण्यं पुनर्वेवी राज्ञस्तस्य रथानुगा।
सममूलेन पद्मातिकृद्धा जलम्यो वमौ।।५६।।
सा तु पूर्वदिशं प्रायादिस्तीणंसिलला नदी ।
पुण्या वेगवती सिन्धुराजेनापि सुसङ्कता।।५७।।
ततः सा तु महादेवी गङ्का या पापहारिस्मी।।

ग्रन्वेषयन्ती सगरान्वयांस्तु समुद्रसान्निष्यमुपेत्य वेगिता। षारासहस्रः परितोऽस्य विस्तृता बभौ स तस्याः कलनिःस्वनाकुलः ॥५९ सिन्धुस्तवाज्ञाय सुरेशपूजितां गङ्गां महावेगवतीं समागताम् । ग्रागत्य वारां परिसंवितत्य वै ग्रम्थचंयत्युष्पसुगन्धयूपकैः ॥६०॥

वीमहाभागवते उपपुराखे श्रीगङ्गासमुद्रतीरप्राप्तिर्नाम सप्ततितमोध्यायः

## एकसप्ततितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच---

ततः साः सिन्धुना सङ्गः समवाप्य महामुने । परमं मोदमापन्नाः विवरं समुपेत्यः च ॥१॥ पातालमुपसङ्गस्य कपिलस्यान्तिकं ययौ । कपिलस्त्वयः विज्ञाय गङ्गां देवादिदुलंमाम् ॥२॥ भागतां लोकमाग्येन पाद्याद्यः समपूजयत् । तेन सम्पूजिता गङ्गाः प्रत्युवाच महामुनिम् ॥३॥

मुने बूहि द्रुतं कुत्र सगरा भस्मरूपिएाः। ततः सन्दर्शयामास मुनिः सगरसन्ततीः ॥४॥ हष्ट्वा गङ्गापि तद्भस्मात्मानं प्रापयत क्षागात्। सर्वतो अस्मसात्कृतान् ॥५॥ प्लावयामास वेगेन सगरान्सरितां श्रेष्ठा गङ्गा त्रैलोक्यगामिनी। तत्क्षाः तत्क्षाः स्वारम्ये तु दिन्यरूपघराऽभवत् ॥६॥ श्रपूर्वं रथमास्थाय बह्यलोकमुपागमन्। पितृगां निष्कृति हष्ट्वा राजा परमहिषतः ॥७॥ ननतं स रयोपस्थे जय गङ्गेति संस्तुवन् । दम्मी शङ्खं महाशब्दं रोमाञ्चितकलेवरः ॥६॥ तेजस्वी तरुखादित्यसन्निभो राजवन्दितः। गङ्गा तद्द्वनिमाकण्यं यहावेगं समाश्रिता ॥६॥ विवरद्वारतो भस्म मत्यंलोकमुपानयत्। षारानुसंस्थिता चैका पातालेऽपि सुनिर्मला ॥१०॥ ख्याता मोगवती सा तु सर्वलोकफलप्रदा। सा तथा कमतो गत्वा कारुण्यं जलमाविशत्। ब्रह्माण्डं मासते यत्र मुने शतसहस्रशः ॥११॥ भगीरयस्तु सम्पूज्य गङ्गां सागरसङ्गताम् । प्राम्य स्वपुरं प्रायात्प्रसन्नात्मा महीश्वरः ॥१२॥ एवं मगवती गङ्गा विष्युवेहकृतालया। हिताय सर्वभूतानां पृथिव्यां समुपागमत् ॥१३॥ य इदं पुण्यमाख्यानं गङ्गावतरणं क्षितौ। पठेद्वा पाठयेद्वापि तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥१४॥ ग्रायुर्वृद्धिभंदेतस्य यंशोवृद्धिश्च जायते । सर्वत्र लमते सीख्यं मङ्गनं सर्वतो मवेत् ॥१५॥ पितृश्राद्धविने विप्रसन्निषी भक्तितत्परः । प्रपठेख इदं तस्य पितरः परमां गतिम् ॥१६॥ समुपायान्ति सन्तुप्ताः पापिनोऽपि महामते । धकालेऽप्यथवाऽदेशे कृतं दम्माधितैरपि। पितृ्णां परमप्रीतिकारणं तद्भवेद्ध्युवस् ॥१७॥।

एकादशीदिने मक्त्या यः पठेत्प्रयतो नरः । तस्य गङ्गाप्रसादेन सर्वेसिद्धिः प्रजायते ॥१८॥ प्रतलं वर्षते सौस्यं पुत्रदारादिसङ्कुलम् । ः गृहाश्रमं श्रिया युक्तं मवेद्देन्याः प्रसावतः ॥१६॥ काइयां यः प्रपठेदेतत्युण्याख्यानं महामुने । स साक्षादेव विश्वेशो लोकानां मोक्षदायकः ॥२०॥ तस्य सन्दर्शनात्पापी मुच्यते घोरपातकात्। सङ्कान्यां पौर्णमास्यां वा यः पठेदेतदुत्तमम् ॥२१॥ पुण्यास्यानं स चाप्नोति वाजिमेधफलादिकम् । गङ्कातीरं समम्येत्य स्नात्वा नियममास्थितः ॥२२॥ यः पठेच्छ्णुयाद्वापि न तस्य।स्ति समो भुवि। लिखितं तिष्ठते वापि गेहे यस्यैतदुत्तमम् ॥२३॥ तेषां न प्रमवेत्ववापि वीर्माग्यं वा रिपुः स्वचित्। ब्राजन्म गङ्कास्नानस्य फलं चापि समुद्भवेत् ॥२४॥ न तस्य प्रह्रपीडा स्यान्नवा बन्धुवियोजनम्। न व्याधिपीडनं वापि जायते शत्रुतो भयम् ॥२५॥ गङ्गासमं क्षितौ तीयँ विद्यते न महायुने। तस्मात्तस्याः समाख्यानं महावृष्यतमं स्मृतम् ॥२६॥

श्रीमहाभागवते उपपुराखे श्रीगङ्गाविवरस्थलद्वारात्पातालप्राप्तिनीमैकसप्तिति-तमोऽष्यायः

## द्विसप्ततितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव चवाच---

सेयं मुरघुनी पुण्या महापातकनाशिनी ।
स्पर्शनाहर्शनाच्चापि निर्वाणपालदायिनी ॥१॥
हवानीं श्रृष्ण वक्ष्यामि माहात्म्यं मुनिसत्तम ।
गङ्गाया द्रवक्षपण्याः संक्षेपेण समाहितः ॥२॥
प्रातकत्याय यो गङ्कां हेलयापि नरः स्मरेत् ।
न तस्याशुमभीतिस्तु विद्यते भुवनत्रये ॥३॥

#### विसप्ततिसमोऽध्यायः

प्रवर्तते गृहे सम्पद्धिनश्यन्त्यापदः क्षराात्। पापानि संक्षयं यान्ति जन्मान्तरकृतान्यपि ।।४॥ भवन्ति च सुपुण्यानि चाश्चयानि महामते। दुस्स्वव्नदर्शने वापि विपत्तावतिदुर्गमे । स्मृत्वा गङ्गां सकुन्मत्यों मुच्यते नात्र संशयः ॥५॥ क्रियारम्भे स्मरेहेवीं गङ्गां त्रेलोक्यपावनीम्। तदा सा सफला भूयाद्यथाविधि कृतापि च ॥६॥ जपहोमादिसंसक्तः प्राकृतं यदि माषते। तदा स्मृत्वा सकृद्गङ्गां पुनः कर्म समाचरेत् ॥७॥ मुमुक्षुयंत्र कुत्रापि यदि गङ्गामनुस्मरेत् । तदा तन्मुक्तये गङ्गासन्निषी वसते स्वयम् ॥५॥ सर्वार्थसाधिनी गङ्गा सर्वपापप्रमोचिनी । सर्वाशुभविहन्त्री च सर्वसम्पत्प्रदायिनी ॥६॥ स्वर्गापवर्गदा पुंसां प्रत्यक्षा प्रकृतिः स्वयम् । यस्तां नैव स्मरेत्तस्य विफलं जीवनं स्मृतम् ॥१०॥ सर्वतीर्यकृतस्नानैः सर्वदेवामिपूजनैः। सर्वतीर्थाभिदर्शनैः ॥११॥ सर्वयज्ञतपोदानेः । सर्वाभिवन्द्यपादाव्जवन्दनैः स्तवनैरपि । यया न जायते पुण्यं तया गङ्गास्मृतेभंवेत् ॥१२॥ नाम्नां सहस्रमध्ये तु सत्यं सत्यं महामुने । मगवत्याः परं नाम गङ्गेति समुदीरितम् ।।१३।। नीचोऽपि कथितः श्रेष्ठो गङ्गास्मृतिपरायगः। त्रोक्तस्त्वनुत्तमो नीचो गङ्गास्मृतिपराङ्मुखः ॥१४॥ न गङ्गास्मरणं यत्र दिने समुपजायते। तिह्नं दुर्दिनं ज्ञेयं मेघच्छन्नं च दुर्दिनम् ॥१५॥ मिथ्यामाषण्जं पापं परदारामिसम्मवम् । **अवै**घहिंसाजनितं सुरापानादिजं तथा ॥१६॥ ग्रन्यच्च दुरितं किञ्चित्रद्यदिस्त महामते। तत्सर्वे विलयं याति गङ्गानामानुसंस्मृते: ॥१७॥ गङ्गामुद्दिश्य यो गच्छेन्नरः प्रयतमानसः। पर्वे पर्वेऽश्वमेधः स्याद्वाजपेयशतं तथा ॥१८॥

नृत्यन्ति पितरः सर्वे गङ्गामुह्दिश्य गच्छताम् । पापानि प्रपत्नायन्ते गहितान्यपि दूरतः ॥१९॥ मुमूर्ष्जाह्मवीयात्रां कुरुते यस्तु मानवः । तं हब्द्वा दूरतो यान्ति यमदूता मयादिताः ॥२०॥ देहावसानकं तस्य यत्र कुत्रापि सम्मवेत्। तत्रेव मुक्तिविज्ञेया गङ्कायां तु विशेषतः ।।२१।। गङ्गामुद्दिश्य गच्छन्तं पथि भाग्यादुपस्थितम् । श्रातिय्यं कुरते यस्तु तस्य पुण्याधिकं स्मृतम् ॥२२॥ प्रशंमेक्चापि तं यस्तु विनयेनाभिमाषते । सोऽपि पापात्प्रमुच्येत सत्यं न संशयः ॥२३॥ यस्तु मोहांतिरस्कुर्यात्स पापात्मा तु नारद। पच्यते नरके घोरे यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥२४॥ कृतापराघो यदि वा मवेद्गङ्गानुगो जनः। सोऽपि त्याज्यः क्षितीशेन न च दण्डचः कथञ्चन ॥२५॥ ंगङ्गानुद्दिश्य सङ्गन्छन् श्रान्तो यस्य जलं पिबेत् । कूपवापीतडागानां तस्य भाग्यं महत्तरम् ।।२६॥ ग्रशक्तों गमने यस्तु व्रजन्तं जाह्नवीं प्रति। यानैः प्रस्थापयेद्वत्स तस्य पुण्यं निबीय मे ॥२७॥ पितरः परमां प्रीति प्राप्नुवन्ति च शाश्वतीम् । पुण्यं च जायते यस्य पापं सर्वं विनश्यति ॥२८॥ धन्ते च मृत्युविज्ञेयो निश्चितं जाह्नवीजले । पृथिव्यां परमा कीतिः सन्तितिः पुत्रपौत्रिकी ॥२६॥ शाश्वती जायते तस्य चान्ते गङ्गासमृतिभंवेत् । गङ्गादर्शनमात्रेण बह्यहापि नरः क्षरणात्। मुच्यते घोरपापेक्यो मुने नास्त्यत्र संशयः ॥३०॥ थ्रागत्य प्रणमेद्देवीं यस्तु भक्त्या समाहितः। शरीरं सार्थकं यस्य नृषु जन्म च सार्थकम् ॥३१॥ घन्याश्च पितरस्तस्य स तु धन्यतमः स्मृतः। न तस्य विद्यते पापं नापि मृत्युभयं तथा ॥३२॥ श्रतुलं लमते सौक्यं परत्र च महामते। गङ्गायां जायते मृत्युर्गङ्गास्मृतिपुरःसरम् ॥३३॥ 🗥

## क्रिक्तितिस्योऽध्यायः

दर्शनात्कृतकृत्यावच गङ्गायाः सर्वदेवताः । ऋषयरच महात्मानो मानवानां तु का कथा ॥३४॥ सम्पर्केगापि यो गङ्गां सम्परयति महामते । न सोऽपि यमदण्डचः स्यात्कृतपापसहस्रकः ॥३४॥ श्रत्र ते शृद्ध वक्ष्यानि रहस्यमृतिशोमनम्। सेतिहासं मुनिश्रेष्ठ गङ्गामाहाःस्यमुत्तमम् ॥३६॥ पुराऽऽसोदतिदुर्घणंः शवरान्वयसम्मवः। व्यायः परमपापात्मा नास्ता सर्वान्तको बली ॥३७॥ श्राजीवं विनिहत्यैव प्रास्तिनः स वहून् व्लात् । मांसादिविकयं कृत्वा स्वकुटुम्बमबीभरत् ॥३८॥ परस्त्रीगवनं चक्रे परव्रव्यापहारणम् ।. , न तु घर्माश्रितं कर्म कृतं तेन दुरात्मना ॥३६॥ स ह्योकदा वनं गत्वा हत्वाऽनेकविधान्पशून्। . नद्यास्तीरं सपासाय भ्रान्तश्चकंऽवगाहनम् ॥४०॥ एतस्मिन्नन्तरे राजा चित्रसेनो नृपोत्तमः। मृग्यार्थं समायातस्तिस्मिन्नेव हि कारने ॥४१॥ स ददर्श दुरात्मानं व्याधं सर्वान्तकाह्वयम्। मांसमारसमायुक्तं स्वयुरे गमनोद्यतम् ॥४२॥ एतस्मिन्नेव काले तु राजा वृष्ट्वा मृगोत्तमम्। बार्सा धनुषि सन्धाय लक्षं चक्रे महाबलः ॥४३॥ मृगस्तु वीक्ष्य राजानमुद्यतास्त्रं सहौजसम्। प्राक्ष्यवावत वेगेन राजा वाणं समाहिनोत् ॥४४॥ तेन विद्धो मृगः सोऽपि तस्य व्यावस्य सन्तिधिम्। स्रवद्रक्तपरिप्लुतः ॥४४॥ उपागमन्मुनिश्रेष्ठ व्याथस्त्वदृष्ट्वा राजानं मृगं दृष्ट्वा च विह्वलम्। पाशेन बद्धवा जगृहे राजा तच्च व्यलोकयत् ॥४६॥ ततः स राजाऽप्यागत्य क्रुद्धस्तं पापचेतसम्। बलवान्पार्शिविविवेर्मुनिसत्तम ॥४७॥ बुबन्ध ततस्तु मृगमादाय राजा तं चापि पापिनम्। स्बपुरं प्रति निर्पातः समावह्य हयोत्तमम् १४८॥

तत्र नावं समारुह्य गङ्गां राजा समातरत्। क्याघो वदशं तां देवीं तदा सम्पर्कतो मुने ॥४६॥ ततो राजा समागत्य पुरं तं पापचेतसम्। कारागारेऽतिसंकुद्धः स्थापयामास वुःसहे ।।५०॥ ततः काले गते तत्र व्याघः सर्वान्तकाह्नयः। ममार बद्ध्या तं पार्श्यमदूता उपागमन् ।।५१।। एतस्मिन्नेव काले तु शिवदूताः शिवाश्रया। निजित्य यमवूतांस्ताव्धिशवलोकमुपानयन् ॥५२॥ ततस्ते निजिता वूता धर्मराजमुपेत्य च। न्यवेदयन्यथावृत्तं शिववूताभिचेष्टितम् ॥५३॥ तच्ड्रुत्वा धर्मराजस्तु चित्रगुप्तं महामतिम्। पप्रच्छ एष ब्याघः कि नीतः सर्वेशसन्निधम् ॥५४॥ पश्यास्य विद्यते पापं पुण्यं वापि तथा कियत्। विना पापं न पदयामि पुण्यं किञ्चिदहं पुनः ।।५५।। त्ततः स चित्रगुप्तस्तु धर्माधर्मविवेचकः । न्यवेदयन्च सम्पर्काद्गङ्गादर्शनमुत्तमम् ॥५६॥ सर्वपापहरं पुण्यं महापातकनाशनम्। तच्च्रुत्वा विस्मयं प्राप्य धर्मराजो महामते। गङ्गां प्रसम्य दूतांस्तानिदं वचनमद्रवीत् ॥५७॥

## वर्गराज उवाच--

दूताः पश्यन्ति ये गङ्गां सम्पर्केशातिपावनीम् ।
न ते कदाचिन्मे दण्ड्या ग्रिप पापश्चतंर्युताः ॥१८॥
ये स्मरन्ति सकृद्गङ्गां देवीं पतितपावनीम् ।
न ते कदाचिन्मे दण्ड्या ग्रिप पापश्चतं वृंताः ॥१६॥
ये ध्यायन्ति सदा मक्त्या देवीं तां द्रवरूपिशीम् ।
न तेऽपि मम दण्ड्या वं कृतपापश्चता ग्रिप ॥६०॥
येऽम्यचंन्ति तु तां गङ्गां विनिमज्जन्ति वाम्मसि ।
न ते कदाचिन्मे दण्ड्या महापातिकनो जनाः ॥६१॥
गङ्गायां त्यस्रतां देहमहमान्नायशः स्थयम् ।
ते नमस्याः सुरेन्द्राशां दण्डशङ्कास्ति तत्कृतः ॥६२॥

#### त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

#### बीमहादेव उवाच--

इत्येवं विनिशम्य ते यमभटा गङ्गाप्रमावं मुने वक्त्राच्ड्रोयमराजधर्मविदुषो जग्मुः परं विस्मयम् । ग्रध्यायं प्रपठेत्समाहितमना यक्त्वेनमत्युत्तमं नो मोतिः खलु विद्यते यममटात्तस्योदणापादपि ॥६३॥

श्री महाभागवते उपपुराणे श्रीगङ्गामाहात्म्यकथने हिसप्ततितमोऽज्यायः ॥

## त्रिसप्ततितमोऽध्यायः

#### धीमहादेव उवाच---

गङ्गायां तु फृतस्नानो मुच्यते घोरपातकात्। ब्रह्महा चैव गोघ्नदच सुरायो गुरुतल्पगः ॥१॥ पतितोऽपि महादेव्याः प्रसादान्युनिसत्तम । विना मन्त्रादिभिश्चापि सद्भिष्तविघुरोऽपि च ॥२॥ सकृत्स्नात्वा नरो ज्ञानादज्ञानादपि मुच्यते । ग्रनन्तं जायते पुण्यमक्षयं सप्तजन्मजम् ॥३॥ वित्तं परमसीस्यं च जायते जाह्नवीतटे। विध्युक्तेन कृतस्नाने मक्त्या गङ्गाजले मुने ॥४॥ निर्वतपापः परमं पदं याति नरोत्तमः। ग्रन्यत्रापि स्मरन् गङ्गां यदि स्नानं समाचरेत्। तत्रापि लमते पुण्यं गङ्गास्नानजतुल्यकम् ॥ ४॥ प्रातः स्नानं तु यः कुर्यात्प्रत्यहं जाह्नवीजले । स पुण्वात्मा मुनिश्रेष्ठ साक्षाच्छम्भुरिवापरः ॥६॥ तं बुब्द्वा पापिनो पापान्मुच्यन्ते नात्र संशयः। तुलामकरमेवेषु प्रातःस्नानं विधानतः। यः कुर्याञ्जाह्नवीतोये तस्य पुण्यं निबोध मे ॥७॥ उद्धृत्योमयवंश्यानां पितृ्गां बहुकोटिशः। स्वयं शङ्करतामेति देहं स्यक्त्वा न संशयः ॥८॥ महायज्ञसहस्राणि वतपूजाशतानि च। नाहंन्ति जाह्नवीस्नानकलामेकां महामुने ॥६॥

माघरा शक्लसप्तरमां गङ्गायामरुणोदये। स्नात्वा प्रमुच्यते प्राणी जन्मसंसारबन्धनात् ।।१००। तिहमनीव दिने सूर्यं पूजयंन् जाह्नवीतटे। मुक्तो सबेन्महारोगाद्रोगी सत्यं न संशयः ॥११॥ ं पौर्णमास्यां नरः स्नात्या विधिवज्जाह्नवीजले । निर्वृतवापः सायुक्यमन्ते प्राप्नोति अस्भुना ॥१२॥ कातिक्यां पौर्शापास्यां तु स्तात्त्रा वृष्ट्वा च जाह्नवीम् । महापातकसङ्घंस्तु मुच्यते नात्र संशय: ॥१३॥ चैत्रकृष्णत्रयोशस्यां स्नात्वा विधिविधानतः। सर्ववायविनिर्मुक्तः प्रयाति परमं पदम् ॥१४॥ धारोग्वमतुलंश्वयं यदन्यच्च मनोगतम्। STATE OF THE PARTY. सम्पद्धते - गङ्गाप्रसादानमुनिपुङ्गव ॥१५॥ धन्यक्वापि दिने यस्मिन्वस्मिन्नपि अहामते । स्नात्वा पायविक्तिमुक्तः प्रयाति परमं पदम् अर्द्धः। सन्तर्पयन्ति गङ्गायां पितृन्ये तु समाहिताः । तेषां तु प्रितरो यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ।।१७३। उद्भार गङ्गासिललं नान्यत्र तथेयेत्पित्न । तपंयेद्यदि सोहेन आयध्यित्ती मवेलदा ॥१८॥ पितृनसन्तप्रयेखी हि गङ्गायां सुसमाहितः। स एव प्रोच्यते पुत्रो नान्यः पुत्रः समुच्यते १११९।। गङ्गातीयं समासाद्य श्राद्धं कुर्याच्च तर्पणम्। पितृगां तुप्तवे मत्यंस्त्वन्यया नरकं ब्रंजेत् ॥२०॥ गङ्गामुद्दिश्य प्रच्छन्तं वीस्य तस्य पितामहाः । षाद्धं बुभुसवः सर्वे नृत्यन्ति प्रहसन्ति च ॥२१॥ निराशाः पितरो यान्ति श्राद्धान्नावे यतो मुने। तस्मात्स विरयं याति यदि श्राहं त चाचरेत् ॥२२॥ गङ्गासिललप्रक्वान्नं देवानामिप दुर्लमम्। तबन्तेत कृते आहे पितसो यान्ति तिवृ तिम् ॥२३॥ सन्तुष्टाः पिनरो यस्य तस्य जन्म च सार्थकम्। विफलं जीवतं ज्ञस्य जितरो यस्य कोमिताः ॥२४॥

रुटेः पितृगर्गेन् गां धर्मा नैव प्रजासते। तस्मात्पितृन्युसन्तप्यं धर्मकर्मं समाचरेत्।।२५॥ गङ्गायां यदि भाग्येन चन्द्रसूर्यग्रहं लभेत्। तदा स्नात्वा पितृश्राद्धं कुर्याद्विधिविद्यानतः। ग्रक्षय्यं तद्भवेच्छ्राद्धं पितृशां तृष्तिकारकम् ॥२६॥ गङ्गाञ्चाह्यसतं शेष्ठं -निर्वाखपददायकम् । पुरश्चर्यां तदा कृत्वा सिद्धमन्त्रो मवेत्पुमान् ॥२७॥ म्रसाध्यं साधयेच्चापि शिवतुल्यो मवेत्स्वयम् । प्रश्ररणङुन्तु।तुं कारयेवन्यतोऽपि वां ॥२८॥ न श्राद्धविरहं कुर्यात्कदाचिदपि मोहितः। ग्रक्षय्यायां युगाल्यायां स्नात्वा वं जाह्नवीजले ॥२६॥ पित्नसन्तर्थं दानेन न पुनर्जन्समाग्भवेत ॥३०॥ गङ्गायां तु पुरश्चर्यां कृत्वा पापविवर्णितः। सिद्धमन्त्रो महाज्ञानी मवेदं साधकोत्तमः ॥३१॥ दानं ह्यानं जपो होमोऽम्यर्चनं श्राद्धतपंशास । बहुपुण्यकरं प्रोक्तं गङ्गायां मुनिसत्तम् ॥३२॥ गङ्गायां मोहतो नैव विष्मुत्रं विस्जेन्तरः। विस्जेन्निरयं याति यावदिन्द्राश्चतुर्दशं ॥३३॥ श्रसत्यमाषएां लोभं हित्वा च परनिन्दनम्। वजंगेत्युसमाहितः ॥३४॥ परद्रोहादिकं पापं यदि कुर्याच्च मोहेन तदा तत्पापशान्तये 🏗 कृत्वा स्नानं नमस्कृत्य क्षेत्रादन्तहितो मनेत् ॥३४॥ यस्त गङ्गां महादेवीं प्रकृति नीरक्षिणीयु। नदीति मन्यते मीहात्स याति नरकान्बहुन् ॥३६॥ साक्षाद्बद्धानयीं पूर्णा लोकानां त्रागहेतवे। 💝 😘 इबरूपेश निर्याता शक्तिराद्येति मावयेत् ॥३७॥ सवंत्र मुलमा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लमा हरिद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥३८॥ महाफलप्रदा गङ्गा तस्मातत्र विशेषतः। 👵 प्रयतः स्नानदानादीन्कुर्यात्मत्यों महामतिः ॥३८॥ 🔻 👵

काइयां यस्तु समागत्य गङ्गायां विधिवन्नरः। स्नानमुत्तरवाहिन्यां कुरुते मक्तिमावतः ॥४०॥ स साक्षाच्छित्रतामेति देवपूज्यतमः स्मृतः। पितृगां तर्पणं चापि तत्र निर्वाणदायकम् ॥४१॥ सर्वतीर्यादिनिलया काशी विश्वेश्वरालया। बुर्लमा पृथिषीबाह्या पृथिक्यन्तःस्थितापि च ॥४२॥ सा स्थली जाह्नधीतीयं जलं यत्र महामते। तत्र मुक्तिः करस्या तु वेहिनां पापिनामपि ॥४३॥ ग्रन्नपूर्णान्नदा यत्र माता देहभूतां स्वयम् । गङ्का च जलदा यत्र ज्ञानदा च सरस्वती।।४४॥ बाह्यादितो मुनिश्रेष्ठ यत्र मृत्युः परं पदम् । पिता विश्वेश्वरो यत्र मोक्षमार्गोपदेशतः ॥४५॥ तां काशों यो न सेवेत विधिना वञ्चितस्तु सः। मिएकच्या कृतस्नानः काव्यां विश्वेश्वरं प्रभुम् । सम्पूज्य बिल्वपत्राधीः शिवसायुज्यमाप्नूयात् ॥४६॥

गङ्गामृत्तिकया कृत्वा तिलकं मुनिसत्तम । यत्किष्टिचत्कुरते कर्मं तत्सवं पूर्णतामियात् ॥४७॥ यत्रकुत्रापि गङ्गायाः सिललैर्देवपूजनम् । श्राद्धामिषेककर्मादि कुरते मानवोत्तमः॥४८॥

ज्ञानतो ज्ञापि विधिहीनं मवेद्यदि । बाम्मिकं मावमास्थाय कृतं वा द्रव्यवर्जितम् ॥४६॥

प्रशुद्धद्रयसङ्घेन कृतं वा पापचेतसा। सम्पूर्णफलदं सर्वं तथापि खलु तःद्भवेत्।।५०॥

भीमहाभागवते उपपुराणे श्रीगङ्गामाहात्म्यकयने त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ।

# चतुःसप्ततितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

गङ्गायां सन्त्यजन्देहं ज्ञानतो मुनिसत्तम । कैवल्यं समवाप्नोति मानवः पापवर्जितः ॥१॥ प्रज्ञानाच्छिवसायुज्यं त्यक्तवा तत्र कलेवरम्। प्राप्तुयान्मानवो गङ्गाप्रसादादतिपातको ॥२॥ मृतस्य यत्रकुत्रापि मांसमस्थि च नारद। प्रपतेज्जाह्नवीतोये सोऽपि स्वर्गमवाप्नुयात् ॥३॥ यदि पापसहस्रं स्याद्ब्रह्महत्यादिगहितम्। यत्रकुत्रस्थितं मांसमस्थि गङ्गाजलं लमेत्। मृतस्य सोऽपि निर्याति स्वर्गं लोकमनामयम् ॥४॥ गङ्कायां च जले मुक्तिर्वाराएस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे त्रिधा सागरसङ्गमे ।।५।। धत्रेतिहासं वध्यामि शृखु सावहितो मुने। **ग्राश्चर्यं महदास्थानं मुने श्रोतृ**सुखावहस् ॥६॥ श्रासीत्परमपापात्मा वैश्यो नाम्ना धनाधिपः। दस्युकर्मरतो नित्यं परदाररतः सदा ॥७॥ स पापात्मा त्यजन्देहं यमस्य वज्ञतामगात्। यमस्तं पातयामास नरके त्वसिपत्रके ॥६॥ देहस्तस्य त्वनिर्दग्धः स्थितोऽरण्यस्य मध्यतः। तं चलाद शृगालस्तु धुघार्तो मुनिसत्तम ॥६॥ एतस्मिन्नन्तरे तत्र कानने मुनिसत्तम। द्यागत्य गुझराजस्तं शृगालं प्राभ्यवायत ॥१०॥ वियव्गतोऽतिश्रान्तस्तु गङ्गायां समुपेत्य व । पपी जलं मुनिश्रेष्ठ तत्र तन्मांसमाविशत् ॥११॥ तसीयस्पर्शमात्रेग स पापी घोरिकत्बिवात्। विमुक्तः शाङ्करं देहं प्राप्य स्वगं जगाम ह ॥१२॥ रक्षकास्त्वसिपत्रस्यं गच्छन्तं वीक्ष्य पापिनम्। घमंराजमुपागत्य वचनं चेदमबुबन् ॥१३॥

रक्षका क्षेत्रः— प्रभोऽसिपत्रे नरके यः पापी रक्षितस्त्वया । स साक्षाच्छाङ्करं देहं प्राप्य स्वर्गं जगाम ह ॥१४॥ तन्त्रुद्धा विस्मयं प्राप्य यमः प्राह मटान्प्रति । विज्ञाय कारणं तस्य ज्ञानदृष्टचा तपोषनः ॥१५॥

यम उवाच-

दूता गङ्काजलस्पर्शात्शुगालकवलीकृते । मांते चातिनिकृष्टोऽपि मुक्तोऽसी सहसाऽमवत् ॥१६॥ श्रीमहादेव उवाच---

तच्ज्रुत्वा विस्मयं प्राप्य दूताः स्वस्थानमाययुः । जाह्नवीतोयमाहात्म्यं मुनिसत्तम ॥१७॥ स्मरन्तो स तु स्वर्गपुरे देवैः स्तूयमानो महामते। सम्प्राप्य शिवसायुज्यं मुमोद सुचिरं युने ॥१८॥ एवं भगवती गङ्गा महापातकनाशिनी। दर्शनात्स्पर्शनाच्चापि मोक्षदा च यतस्ततः ॥१६॥ सर्वात्मना नरो सक्त्या गङ्गामेव समाध्येतु । ध्रव वान्द्रशतान्ते वा मृत्युनैयत्यविजतः। तस्मात्त्रागेव तां गङ्कां मुमुक्षुः समुपाश्चयेत् ॥२०॥ **प्रतक्तिमिवागम्य** शमनोऽतिदुरासदः। यावत्केशान्न गृह्णाति तावदगङ्गामुपाश्रयेत् ॥३१॥ पुत्रमित्रकलत्रादि त बन्धुः कथ्यते सुने। गङ्गंव परमा बन्धुर्भवमोचनकारिएगे।।२३॥ वर्शनात्स्पर्शनान्नामकीतंनाद्वज्ञानतोऽपि च । सुखवा मोक्षवा गङ्गा बन्धुः परम ईरिता ॥२३॥ महाघोरतरे याम्ये अये निर्भयदायिनीस्। गङ्कां ये नाथयन्तीह ज्ञेयास्ते चात्मघातिनः ॥२४॥ वृथा युत्रादिकं सर्वं मोहबन्वप्रवर्तकम् । शाखती सुक्तिहा गङ्गेत्येवं मत्त्वा समाभयेत् ॥२४॥ मुमूषु प्रापयेद्गङ्गां निर्वाणपददायिनीस् । सोऽपि निर्वासमायाति बाह्नव्यास्तु प्रसादतः ॥२६॥ गङ्गैव परमो बन्धुगंङ्गैव परमं सुलम्। गङ्गैव परमं वित्तं गङ्गैव परमा गतिः ।।२७।। TERM TERMS गङ्गंव परमा मुक्तिगंङ्गा सारतरेति ये। विभावयन्ति तेषां तु न दूरस्था कवाचन ॥२५॥

गङ्गेति वदतां गङ्गा पृष्ठतश्चानुवावति । शङ्कस्वनाद्यथा पूर्वं भगोरयमुवाययौ ॥२६॥ गङ्गातीरं परित्यज्य योऽन्यत्र निवसेन्नरः। करस्यां सन्त्यजनमुक्ति सोऽन्वेथी नरकस्य तु ॥३०॥ धन्यः स देशो यत्रास्ति गङ्गा त्रैलोक्यपावनी । गङ्गाहीनस्तु यो देशो न प्रदेशः स मण्यते ॥३१॥ गङ्गातीरे वरं भिक्षा वरं प्राण्वियोजनम । श्रन्यत्र पृथिबीपत्यं न नरः त्रार्थयेत्क्वचित् ॥३२॥ यस्मिन्देशे वसेदेको गङ्कामिकपरो नरः। सोऽपि पुण्यतमो देशस्तत्र दानं महाफलम् ॥३३॥ श्राद्धं च तर्पणं तत्र पितृत्वां तुष्तिकारकम्। श्रनन्तफलदं ज्ञेयं जपहोमादिकं तथा ॥३४॥ गङ्गा नाम परं सीख्यं गङ्गा नाम परं तपः। गङ्गेति संस्मरन्नित्यं तस्य नास्ति यमाद्भयम् ॥३४॥ श्रीमहाभागवते उपपुराणे गङ्गाजलस्पर्शेन धनाधिपमुक्तिपद्ममनं नाम 😁 चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ॥

# पञ्चलप्ततितमोऽध्यायः

श्रीनारद उवाच-

गङ्गा नाम परं पुण्यं कथितं परमेश्वरः। नामानि कति शस्तानि गङ्गायाः प्रिश्विस से ॥३॥ श्रीमहादेव उवाच —

नाम्नां सहस्रमध्ये तु नामाष्ट्यतमुत्तमम् ।
जाह्नव्या मुनिशार्वूल तानि मे श्रुणु तत्त्वतः ॥२॥
ॐ गङ्गा त्रिपयगा देवी शम्भुमौलिविहारिणी ।
जाह्नवी ए।पहन्त्री च महापातकनाशिनी ॥३॥
पतितोद्धारिणी स्रोतस्वती परमविगिनी ।
बिष्णुपादाब्जसम्मूता विष्णुदेहकृतालया ॥४॥
स्वर्गाब्धिनिलया साध्वी स्वर्णदी सुरनिम्नगा ।
सम्बाकिनी महावेगा स्वर्णश्रङ्गश्रमेदिनी ॥४॥

Art Stanfall

देवपूज्यतमा दिन्या दिन्यस्थाननिवासिनी। महापर्वतमेविनी ॥६॥ स्वाक्नीरकिरा भागीरथी भगवती महामोक्षप्रदायिनी। सिन्बुसङ्गगता शुद्धा रसातलनिवासिनी ॥७॥ महाभोगा मोगवती सुमगानन्दवायिनी। महापापहरा पुष्या परमाङ्काददायिनी ॥८॥ पार्वती शिवपत्नी च शिवशीर्षगतालया। शम्मोर्जटामध्यगता निर्मला निर्मलानना ॥६॥ महाकलुषहन्त्री च जह्नु पुत्री जगत्प्रिया। त्रैलोक्यपावनी पूर्णा पूर्णवह्मस्वरूपिरणी ॥१०॥ जगत्पुज्यतमा चारुरूपिग्गी जगदम्बिका। लोकानुग्रहकर्त्री च सर्वलोकदयापरा ॥११॥ याम्यमीतिहरा तारा पारा संसारतारिगी। **ब्रह्माण्डमेदिनी** ब्रह्मकमण्डल्कृतालया ॥१२॥ सौमाग्यदायिनी पुंसां निर्वाणपददायिकी । प्रचिन्त्यचरिता चारुविचरातिमनोहरा ॥१३॥ मत्यंस्था मृत्युमयहा स्वगंमोक्षप्रवायिनी। पापापहारिएगे दूरचारिएगे चीचिघारिएगी ॥१४॥ कारुण्यपूर्णा करणामयी बुरितनाशिनी। विरिराबसुता गौरी मगिनी गिरिशप्रिया ॥१५॥ मेनकागर्भसम्भूता भैनाकमगिनी प्रिया। प्राद्धा त्रिलोकजननी त्रैलोक्यपरिपालिनी ॥१६॥ तीयंत्रेष्ठतमा श्रेष्ठा सर्वतीयंमयी शुमा। ष्रतुर्वेदषयी सर्वा पितृसन्तृप्तिदायिनी ॥१७॥ शिववा शिवसायुज्यवायिनी शिवयल्लमा । तेजस्विनी त्रिनयना त्रिलोचनमनोरमा ॥१८॥ सप्तधारा शतपुद्धी सगरान्वयतारिखी। मुनिसेच्या 💮 मुनिसुता जह्न जानुप्रमेविनी ॥१६॥ सर्वगता सर्वाशुमनिवारिगो। मुहद्या चाक्षुषीतृप्तिवायिनी मकरालया ॥२०॥

सवानन्दमयी नित्यानन्ददा नगपूजिता। सर्वदेवाधिदेवेश्च परिपूज्यपदाम्बुजा ॥२१॥ एतानि मुनिशार्ब्ल नामानि कथितानि ते। शस्तानि जाह्नवीदेव्याः सर्वपापहराणि च ॥२२॥ य इवं पठते मक्त्या प्रातकत्थाय नारव। बङ्गायाः परमं पुण्यं नामाष्टशतमेव हि ॥२३॥ सस्य पापानि नश्यन्ति ब्रह्महत्यादिकान्यपि । धारोग्यमतुलं सौख्यं लमते नात्र संशयः ॥२४॥ षत्रकुत्रापि संस्नायात्पठेतस्तोत्रमनुत्तमम् । तत्रैव गङ्गास्नानस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम् ॥२५॥ प्रत्यहं प्रपठेवेतद्गङ्गानामशताष्टकम् । सोऽन्ते गङ्गामनुप्राप्य प्रयाति परमं पदम् ॥२६॥ गङ्गायां स्नानसमये यः पठेज्रुक्तिसंयुतः। सोऽश्वमेवसहस्रागां फलमाप्नोति मानवः ॥२७॥ गवामयुतदानस्य यत्फलं समुदीरितम्। तत्फलं समवाप्नोति पञ्चम्यां प्रपठन्नरः ॥२८॥ कात्तिक्यां पौर्णमास्यां तु स्नात्वा सागरसङ्गमे । यः पठेत्स महेशत्वं याति सत्यं न संशयः ॥२६॥ सिन्धुना तीयंराजेन सर्वतीयंमयी स्वयम् । सङ्गता सममूचत्र तीयं नास्ति ततोऽधिकम् ॥३०॥ प्रन्यत्र जाह्नवीतीर्थे निर्वाणं ज्ञानतो मवेत्। वाराग्रस्यां स्थले वापि जले वा मुनिसत्तम ॥३१॥ ज्ञानावज्ञानतश्चापि विज्ञानं परिकल्पितम्। स्थले वा जाह्नवीतोये गगनेऽज्ञानतोऽपि च। प्रज्ञानादिप सन्त्यज्य देहं मुक्तिमवाष्नुयात् ॥३२॥ सत्र त्यजित यो देहं नरोऽन्यस्येच्छया मुने। सोऽपि निर्वाणमाप्नोति महातीर्यप्रसादतः ॥३३॥ तीर्पश्रेष्ठतमां गङ्गां नृगां सर्वार्यसाधिनीस्। शक्ति नीरमयीं मूर्ति लोकनिस्तारकारिणीम् ॥३४॥

प्रविद्याछेदिनीं देवीं ब्रह्मविद्याप्रदायिनीम्। 🐭 🕬 गृहीत इव केशेषु मृत्युना समुपाश्ययेत्।।३५५, इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ गङ्गामाहात्म्यमुत्तमम् । 🐖 🤉 पवित्रं परमं गुह्यं महापातकनाशनम् गा३६॥ यञ्चेतन्महृदास्थानं प्रपठेद्भक्तिसंयुतः। 💢 🤫 स देव्याः पदवीं याति मुने नास्त्यत्र संशयः ॥३७॥ यत्रैतत्पठचते पुण्यं गङ्गामाहात्म्यमुत्तमम् । तत्र गङ्का वसेत्साक्षात्सर्वतीर्थः समावृता ॥३८॥ षत्र यत्कियते कर्म देवं पित्र्यं च मानवैः। तदक्षयतमं लोके फलदं परिकीतितम् ॥३६॥ लिक्तिं तिष्ठते यत्र पुष्यास्थानमिदं मुने । 🔻 तद्देशं न स्पृशेत्पापं भयात्सत्यं न संशयः ॥४०॥ **प्रा**सन्ने मृत्युकाले तु भक्त्या यः शृक्षुयान्नरः । 🕬 न मृत्युवशतामेति स याति परमां गतिम् ॥४१॥ एकादश्यां कृतस्नानस्तुलसीविल्वसन्निघौ। उपोष्य प्रपटेंदेतत्स याति परमां गतिम् ॥४२॥ पितृश्राद्धदिने यस्तु पठेहिप्रस्य सन्निधौ। तस्य तृष्तिमुपायान्ति पितरः शाश्वती मुने ॥४३॥ महाष्टम्यां निशीथे तु प्रपर्नेमानवोत्तमः। स याति परमं सौख्यं महादेवयाः प्रसादतः ।।४४॥ म्रात्यन्तिकं युनिश्रेष्ठ फलमेतस्य कथ्यते। नैतस्य सदृशं लोके पुण्याख्यानं प्रगीयते ॥४५॥ महापापहरं पुण्यं स्मृतं पुण्यतसादपि । एसदास्यानमाकस्यं नरः स्वर्गमबाप्नुयात् ॥४६॥ श्रीमहाभागवते उपपुराणे श्रीगङ्गादेव्या घष्टोत्तरशतताम

पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 💛 🛒 👵

# षट्सप्ततितमोऽध्यायः

#### श्रीनारद उवाच--

प्रभो देव जगन्नाय श्रुत्वा तव मुखाम्बुजात् । गङ्गामाहात्म्यभतुलं पवित्रोडास्म न संशयः ॥१॥ भूयस्ते श्रोतुमिञ्छामि माहात्म्यमति विस्तरात् । कामरूपस्य तीर्थस्य तत् समाचक्ष्व साम्प्रतम् ॥२॥

### श्रीमहादेव उदाच--

भ्रुः सावहितो वक्ष्ये माहात्म्यं मुनिसत्तम । कामरूपस्य तीर्यस्य यत्र साक्षात्स्वयं शिवा। प्रत्यक्षफलदा मत्यें स्थानं नास्ति ततोऽधिकम् ॥३॥ यत्र देवाः सगन्धर्वा ब्रह्माद्याश्च सुरोत्तमाः। प्रत्यहं समुपागत्य सेवन्ते मक्तितत्पराः ॥४॥ योनिरूपा महामाया पूर्णाद्या परमेश्वरी। पृथ्व्यां लोकहितार्थाय यत्रास्ते निजलीलया ॥५॥ यत्राकार्षीत्तपः पूर्वं ब्रह्मा विष्णुस्तथेश्वरः। श्रभीष्मुर्भगवत्यास्तु कामाक्ष्यं मुनिसत्तम ॥६॥ यत्र कृत्वा पुरश्चर्या वसिष्ठो मुनिसत्तमः। सिद्धमन्त्रोऽभवत्यूवं सृष्टिकत्रेव चापरः ॥७॥ श्रव्याहताज्ञा ये चान्ये सिद्धा देवर्षयस्तया। ते सर्वे मुनिशार्वूल कामास्यायाः प्रसादतः ॥६॥ सिद्धमन्त्राः सममवंस्तत्र जप्त्वा महामनुम् । देवाधिपूज्यताम् ॥६॥ योनिरूपां भगवतीं सुगुप्तां मुनिसत्तम। हब्द्वा स्पृष्ट्वा सुसम्पूज्य जीवन्मुक्तो मवेन्नरः ॥१०॥ बिहरेत्वृथिवीवृष्ठे शुलपाणि रिवापरः । निग्रहानिग्रहे कक्तो वेचानामपि नारव ॥११॥ तदाज्ञावशगाः सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः। नासाघ्यं विद्यते तस्य मुने लोकत्रये तथा ॥१२॥ तस्यैव जन्म सफलं यो गत्वा योनिमण्डले। प्रमामेत्परया मक्त्या देवीं त्रिपुरमेरवीम् ॥१३॥

क्षेत्रस्पर्शनमात्रेण ब्रह्महापि नरः क्षाणात्। मुच्यते नात्र सन्वेहः कामाख्यायाः प्रसादतः ॥१४॥ कामाल्यादर्शनं वत्स देवानामपि दुलंमम्। तद्यः पश्यति कामाख्यां स देवपरिपूजितः ॥१५॥ बन्मान्तरसहस्रं स्तु सञ्चितं पापपुञ्जकम् । क्षरोन मस्मसारकुर्यात्कामाख्यायाः प्रदर्शनम् ॥१६॥ गोपनीयं त्वया वत्स नान्यत्रैतत्त्रकाश्यताम् । कामाल्यासहर्श तीर्यं नास्त्येव घरगीतले ॥१७॥ 👈 🔀 मञ्ज्ञप्रत्यञ्ज्ञपातेन सत्याः पुण्यतमो मुने । वेशो मारतखण्डेऽस्मिन्नृगां पापप्रगाशकः ॥१८॥ रमञ्जेषु मगवत्यास्तु योनिः श्रेष्ठतमा यतः। योनिरूपा हि सा देवी सर्वासु स्त्रीब्ववस्थिता ॥१६॥ सा योनिः पतिता यत्र तत्र साक्षात्स्वयं सती । तेन नास्ति समं स्थानं पुण्यदं घरगोतले ॥२०॥ शम्भुर्वाराणसीक्षेत्रे नराणां मुक्तिदायकः। बाराव्यः सिद्धगन्धर्वेदेविकन्नरराक्षसैः ॥२१॥ स शम्भुः काङ्क्षते यत्र मुक्तिस्तस्मान्महेश्वरीम् । प्रत्यहं समुपागत्य स्थानं नास्ति ततोऽघिकम् ॥२२॥ प्रदक्षिणं कृतं येन तीयं श्रीयोनिमण्डलम्। कृतं लोकत्रयं तेन प्रदक्षिणमशेषतः ॥२३॥ निर्माल्यं शिरसा यस्तु कामाख्यायाः प्रधारयेत्। देवपूयतामेत्य विहरेद् भैरवोपमः ॥२४॥ न तस्य विद्यते मीतिः कुत्रापि घरणीतले। प्रपलायन्ते मयात्तस्य सुदूरतः ॥२५॥ प्रसादी येन फेनापि दत्तो देव्या महामुने । प्राप्तिमात्रेण मोक्तव्यो नात्र कार्या विचारणा ॥२६॥ उत्तमोऽपि मुने वर्णो न्यूनवर्णादवाप्य वै। प्रसादं मक्षये द्भवत्या नत्वा च शिरसा पुनः। विमूर्ति समवाप्नोति कैवल्यं तत्त्रसादतः ॥२७॥ तत्र श्राद्धं कृतं येन पितृ एां तृप्ति मिच्छता। गयाचा इं कृतं तेन सहस्राग्दं न संशयः ॥२८॥

लौहित्ये तु कृतस्नानः प्रयतः साधकोत्तमः। <mark>पुरश्चर्यां नरः क</mark>्रत्या सिद्धमन्त्रो भवेद्घ्रुवम् ॥२६॥ श्रव्याहताज्ञः स भवेन्भवेश्वर इवापरः। मूचरः खेचरत्वं च प्राप्तुयात्तत्प्रसादतः ॥३०॥ कालादींस्तत्र मोहेन कदाचिन्न विचारयेत्। पुरश्चर्याविधौ मन्त्री विचार्य नरकं व्रजेत् ॥३१॥ सुरत्वं सुरराजस्वं बह्यत्वं वा शिवत्वकम्। विष्णुत्वं सुलभं तत्र जपतां भैरवीमनुम् ॥३२॥ जमदग्निसुतो रामः कार्तवीयंवधेच्छया। तत्र कृत्वा पुरश्चर्या प्रत्यक्षं विष्युतामगात् ॥३३॥ तयैव भुवि ये चान्ये कुर्युस्तत्र पुरिक्तियाम्। ते सर्वे समतामेत्य ग्रन्ते मोक्षमवाप्नुयुः ॥३४॥ कामाख्या परमं तीर्थं कामाख्या परमं तपः। कामास्या परमो धर्मः कामास्या परमा गतिः ॥३४॥ कामाख्या परमं वित्तं कामाख्या परमं पदम्। विमाव्येवं मुनिश्रेष्ठ न पुनर्जन्ममाग्मवेत् ॥३६॥ दर्शनं बहुसाहस्रजन्मान्तरसुसञ्चितम्। विद्यते सुमहत्पुण्यं यस्य तस्यैव जायते ॥३७॥ तीर्थं श्रीकामरूपास्यं देवानामपि दुर्लमम्। ग्रन्येषां दुर्लभं ज्ञेयं देवीलोकं यथा मुने ॥३८॥ श्रीमहाभागवते उपपुराखे कामाख्यामाहात्म्यवर्णने षट्सप्ततितमोऽध्यायः।

## सप्तसप्ततितमोऽध्यायः

श्रीनारद उवाच —

कामरूपे महाक्षेत्रे काऽधिकात्री महेश्वरी।
विद्यानां वशमूर्तीनां तन्मे बूहि महेश्वर॥१॥
श्रीमहादेव उवाच —
वश्वैता महाविद्याः क्षेत्रस्था मुनिसत्तम।

साधकानां हितार्थाय जपपूजाफलप्रदाः ॥२॥ कामाख्या कालिका देवी स्वयमाद्या सनातनी । तस्याः पाइवें स्थिताश्र्वाच्या नव विद्या महामते ॥३॥

सर्वविद्यात्मिका काली कामास्यारूपिर्णी यतः। ततस्तां तत्र सम्पून्य पूजियत्वेष्टदेवतान्। इष्टमन्त्रं जपेद्भवःया सिद्धमन्त्रो भवेत्तदा ॥४॥ ध्यायतां परमेशानीं कामाख्यां कालिकां पराम्। रक्तवस्त्रपराधीनां घोरनेत्रत्रयोज्ज्वलास् ॥१॥ चतुर्भुंनां मीमवंष्ट्रां युगान्तजलदद्युतिस् । मिल्सिहासने न्यस्तां सिहप्रेताम्बुजस्यिताम् ॥६॥ हरिः सिंहः शवः शम्भुत्रंह्या कमलरूपयृक्। ललज्ज्ह्वां महाघोरां किरीटकनकोड्डबलाय् ।।७।। भ्रनव्यमितिमां स्विध्यविते मूं वर्गोत्तरीः। म्रलङ्कृतां जगद्वात्रीं सृष्टिस्थित्यन्तकारिग्गीम् ॥८॥ बामे तारा मगवती दक्षिणे भुवनेश्वरी। ब्रानी तु षोडशी विद्या नैर्ऋत्यां भैरवी स्वयस् ॥१॥ वायव्यां छिन्नमस्ता च पृष्ठतो बगलामुखी। ऐशान्यां सुन्दरी विद्या चोध्रंमनङ्कनायिका ॥१०॥ याम्यां घूमावती विद्या महा गैठस्य नारह। श्रधस्ताद्भगवान्श्रदो सस्माचलमयः स्वयम् ॥११॥ ब्रह्मविष्णुमुलाश्चान्ये देवाः शक्तिसमन्विताः। सदा सन्तिहितास्तत्र पीठे लोके सुदुलंभे ॥१२॥ तत्र सम्यूजयेदेवीं परिवारसमन्दिताम्। विविधेरपदारैश्र यथाविभवविस्तरैः ॥१३॥ इच्छ देव्याः परां श्रीति सद्भवत्या प्रयतो नरः। पुनर्जननाशङ्का विद्यते मुनिसत्तम ॥१४॥ बित्वपत्रं महादेव्ये यो वखाः द्वित्तभावतः । स साक्षाच्छङ्करो ज्ञेयः सर्वलोकेश्वरेश्वरः ॥१५॥ त्रिपत्रं विरुवपत्रं तु ब्रह्मविष्यःशिवात्मदाम् । यदात्मकमिदं सर्वं जगत्स्यावरजङ्गमम् ॥१६॥ तद्दाति च यो देव्ये पूर्णायं मुनिसत्तम। सम्यूर्णजगतो दानफलं सम्प्राप्नुयान्नरः ॥१७॥ सम्पूर्णकामी मुपृष्ठे विहरेन्मानवोत्तमः। तस्य जनम च सम्पूर्णं न पुनर्जायते क्ववित् ॥१६॥ तत्र यो मिक्तमावेन महमावलमयं शिवम् ।
पूजये द्भूस्मिल्प्ताङ्को विल्वपत्रेमें हामते ।
स याति परमं मोक्षं भुक्तवा मोनं मनोरयन् ॥१६॥
रुद्राक्षं विभूयान्तित्यं श्रेवः शाकोऽय वैष्ठणवः ।
युक्तस्तेन महापुण्यं कृःवा कर्मं समञ्जूते ॥२०॥
रुद्राक्षयारी सम्युज्य रुद्धं संहारकारकम् ।
रुद्राक्षयारी सम्युज्य रुद्धं संहारकारकम् ।
रुद्रावं समवाप्तोति क्षेत्रेऽस्तिननात्र संशयः ॥२१॥
प्रमायां वा चतुर्वत्र्यामप्तम्यां वा विनक्षये ।
नवन्यां रजनीयोगे योजयेद्भंरशमनुम् ॥२२॥
क्षेत्रेऽस्मिन्प्रयतो मृत्वा निर्मयः साहसं वहत् ।
तस्य साक्षाद्भगवती प्रत्यक्षं जायने ध्रुवम् ॥२३॥
प्रात्मसंरक्षणार्याय मन्त्रसंसिद्धयेऽ प च ।
प्रप्रदेकववं वेष्यास्ततो भीतिनं जायते ॥२४॥
तस्मात्युवं विवायेवं रक्षां सात्रहितो नरः ।
प्रजपेत्स्वेष्टमन्त्रस्तु निर्मातो मुनिसक्तम ॥२४॥

#### नारद उवाच-

कवचं कीह्यं वेव्या महासयनिवर्तकम् । कामाख्यायास्तु तर्बूहि साम्प्रतं मे महेश्वर ॥२६॥

### श्रीमहादेव उवाच---

शृख्युष्व परमं गुह्यं महानयनिवर्तकष् ।
कामाख्यायाः सुरश्चेष्ठ कवनं सर्वमङ्गल्य ॥२७॥
यस्य स्मरणमात्रेण योगिनीडाकिनीगणाः ।
रासस्यो विष्नकारिण्यो याश्चाःयाः विष्नकारिकाः ॥२६॥
सुत्पिपासा तथा निद्रा तथान्ये ये च विष्नदाः ।
दूरादिष पलायन्ते कवचस्य प्रसादतः ॥२६॥
निर्भयो जायते मर्थस्तेजस्वी भैरवोषमः ।
समासक्तमनाश्चापि जपहोषादिकमंषु ।
मवेच्च मन्त्रतन्त्राणां निविष्नेन सुसिद्धये ॥३०॥

ग्रथ कवचम्--

[म्रों] प्राच्यां रसतु मे तारा कामरूपनिवासिनी। स्राग्नेय्यां षोडशी पातु याम्यां धूमावती स्वयम् ॥३१॥

नैऋत्यां भैरवी पातु बारण्यां भुवनेश्वरी। वायव्यां सततं पातु छिन्तमस्ता महेश्वरी ॥३२॥ कौबेर्यां पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी। ऐशान्यां पातु मे नित्यं महात्रिपुरसुन्दरी।।३३॥ कव्वं रक्षतु मे विद्या मातङ्गी पीठवासिनी । सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कालिका स्वयम् ॥३४॥ बह्मरूपा महाविद्या सर्वेविद्यामयी स्वयम्। शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा मालं श्रीमृ<u>वगेहि</u>नी ।।३४।। त्रिपुरा भ्रूयुगे पातु ज्ञर्वाएगी पातु नासिकाम् । चसुषी चण्डिका पातु श्रोत्रे नीलसरस्वती ॥३६॥ मुखं सौम्यमुखी पातु ग्रीवां रक्षतु पार्वती। जिह्नां रक्षतु मे देवी जिह्वाललनमीवरणा ॥३७॥ बाग्देवी बदनं पातु वक्षः पातु महेश्वरी। बाहू महाभुजा पातु कराङ्गुलीः सुरेश्वरी ।।३८॥ पृष्ठतः पातु भीमास्या कटचां देवी दिगम्बरी। उदरं पातु मे नित्यं महाविद्या महोदरी ॥३६॥ <sup>१९५०</sup> उग्रतारा महादेवी जङ्घोरू परिरक्षतु। गुदं मुक्कं च मेह्ं च नामि च सुरनुन्दरी ॥४०॥ 一点可能能说了 पदाङ्गुलीः सदा पातु भवानी त्रिदशेश्वरी। रक्तमांसास्यिमज्जादीन्यातु देवी शवासना ॥४१॥ महामयेषु घोरेषु महामयनिवारिएरी। पातु देवी महामाया कामास्या पीठवासिनी ॥४२॥ मस्माचलगता दिव्यसिह।सनकृताश्रया। पातु श्रीकालिकादेवी सर्वोत्पातेषु सर्वदा ॥४३॥ रज्ञाहीनं तु यत्स्यानं कवचेनापि वर्जितम्। तत्सर्वं सर्वदा पातु सर्वरक्षम्एकारिम्।।४४॥ इदं तु परमं गुह्यं कवचं मुनिसत्तम। कामाख्याया मयोक्तं ते सर्वरक्षाकरं परम् ॥४५॥ श्रनेन कृत्वा रक्षां तु निभंयः साधको भवेत्। न तं स्पृशेद्भयं घोरं मन्त्रसिद्धिवरोघकम् ॥४६॥

### अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

जायते च मतःसिद्धिनिविध्नेन भहामते। इदं यो धारयेत्कण्ठे वाहो वा कवचं महत् ॥४५॥ श्रव्याहताज्ञः स भवेत्सर्वविद्याविद्यारदः। सर्वत्र लभते सौष्यं मङ्गलं तु दिने दिने ॥४८॥ यः पठेत्प्रयतो भूत्वा कवचं चेदमञ्जतम्। स देव्याः पदवीं याति सत्यं सत्यं न संज्ञयः॥४६॥

श्रीमहाभागवते उपपुराग्ये श्रीमहाकामाख्याकवचवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमोऽघ्यायः ।

## अष्टसप्ततितमोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच-

वैशाखस्य तृतीयायां तत्र सम्पूज्य चण्डिकाम्। यो जपेत्परमं मन्त्रं तस्य कोटिगुणोत्तरम् ॥१॥ जायते सुमहत्युण्यं न पुनर्जन्म विद्यते। शिवरात्रिचतुर्देश्यां रात्रौ सम्पूज्य शङ्करम् ॥२॥ तस्मिन्क्षेत्रे देवादिदुर्लभे। सर्वतीर्थमवे उपोध्य नियतो भूत्वा प्रहरे प्रहरे नरः॥३॥ पुजयेत्परया भक्त्या मां सदा तत्र संस्थितः। प्राप्नोति स महापुष्यं वाजिमेधशतोद्भवम् ॥४॥ श्रन्यच्य यन्महायुण्यं स्नानदानादिसम्भवम् । , काइयां तत्र दिने चापि पूजने यत्फलं तथा ॥५॥ गवां कोटिसहस्राणां कुरुक्षेत्रे प्रदानतः। यत्फलं जायते तस्थादधिकं मुनिसत्तम ॥६॥ एकं मे बिल्वपत्रं यः प्रवधाद्भितमावतः। स याति परमां मुक्ति सत्यं सत्यं न संशयः ॥७॥ स्वर्णपुष्पसहस्र इच मिलामालिक्यसङ्चयैः। भ्रनव्यंरत्नेरभ्यर्चा न तथा प्रीतिकारिका ॥ ।॥

यथा प्रीति हरं दिल्वपत्रं मम महामुने। बिल्वमूने प्रयुज्याय शङ्करं नोकशङ्करन् ॥६॥ सुरश्रेड्टत्वमाप्तोति न ततो विच्युतिभंवेत्। वित्वमूले वसेतीयं सर्वश्रेष्ठतमं परम्। तत्र सम्यूजनं शम्त्रोमंहापातकनाशनम् ॥१०॥ ब्रह्मरूपी स्वयं रुद्रः सर्वलोकहिताय वै। पृथिच्यां संस्थितः साक्षात्सर्वलोकेश्वरेश्वरः ॥११॥ भ्रतः पूष्यतमं स्थानं महापातकनाशनम्। विस्वमूलं मुनिश्रेष्ठ सर्वतीर्थान्महत्तरम् ॥१२॥ गङ्गा काशी गयातीर्थ प्रयागक्व महामते। कुरुक्षेत्रं च यमुना तथैव च सरस्वती ॥१३॥ गोदावरी नर्मदा च तथान्यत्तीर्थमुत्तमम्। सदा सन्तिहितं श्रेयं विल्वमूलेषु नारद ॥१४॥ तत्र यत्क्रियते कर्म दैवं पैत्रं विधानतः। तदक्षयतमं ज्ञेयं कोटिजन्मसुनिश्चितम् ॥१४॥ यस्तु विल्वतरोर्मूले देहं त्यजति मानवः। स याति परमं सौख्यं पदं ब्रह्मादिदुर्लमम् ॥१६॥ एवं पुण्यतमो यसमाद्बित्ववृक्षः परात्परः। शम्मोः प्रीतिकरो नित्यं तस्मात्तस्य त्रिपत्रिकैः ॥१७॥ पूजियत्वा महेशानं मुच्यते भवबन्धनात्। फलं तस्य तथा शम्मोः परमाह्लाददायकम् ॥१६॥ दत्त्वा तस्मे नरः सद्यो महापुण्यं समञ्जुते । म्रन्यत्र यत्र कुत्रापि बिल्वपत्रादिकं मुने ॥१६॥ महाश्रीतिकरं ज्ञेयं कामरूपे विशेषतः। श्रन्यते कि मुने वक्ष्ये कामाख्यातीयंतः क्वचित् ॥२०॥ नापरं विद्यते स्थानं महापुष्यफलप्रदम्। चैत्रे मासि सिताष्टम्यां सर्वतीर्थमये शुभे ॥२१॥ लीहित्ये विधिवत्स्नात्वा तत्तीर्यर्जगदम्बिकाम् । पूजयेत्तत्र यो मक्त्या स मुक्तो मवदन्धनात् ॥२२॥ सर्वतीर्थमयं स्थानं सर्वतीर्थादिकं परम्। योनिपीठं महादेखाः सर्वदेवसुदुर्लंगम् ॥२३॥

सर्वदेवमयी पूर्णा यत्र पूज्यतमा स्वयम् । सर्वतीर्थमयं पुण्यं लीहित्यं च सुदुर्लमम् ॥२४॥ ग्रब्टम्यां च महायुण्यां तिथि परमदुर्लमाम् । एतेषां सङ्गतिर्वस्य वहुवुण्यवशेन वै । तस्य भूवः क्षितौ जन्मशङ्केव हि न विद्यते ॥२५॥ तत्र यस्तर्ववेद्भन्त्या थितृत् लौहित्यवारिणा । तस्य ते पितरो यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् ॥२६॥ ग्रन्यच्चापि तपो दानं तत्र पु॰यफलप्रदम्। श्रन्यतीर्थसहस्रोभ्यो ह्यधिकं मुनिसत्तमाः ॥२७॥ यथा पुज्यतमे लोके भवानी भवतुन्दरी। पत्रेषु तुलसीपत्रं बिल्वपत्रं च शोभनम् ॥२८॥ यथा मायाविनां श्रेब्ठः पुरुषः स गदाबरः । तथा तीर्थेषु सर्वेषु श्रेष्ठं श्रीयोनिपीठकम् ॥२६॥ य इदं तीर्थराजस्य योनिपीठस्य नारद। माहात्म्यं शृज्यान्मत्र्यः स देव्याः पदवीमियात् ॥३०॥ इत्युक्तं तीर्थराजस्य योनिपीठस्य नारद । माहात्म्यं परमं गुह्यं सूयः कि श्रोतुमिच्छिति ॥३१॥

भीमहाभागवते उपपुराणे योनिपीठमाहात्म्यवर्णनेऽष्ट्रसप्ततितमोऽध्यायः।

# **ऊनाशीतितमीऽध्यायः**

श्रीवारव चवाच-

श्रुतं सवन्मुखाम्भोजान्माहात्म्यं परमेश्वर । योनिपीठस्य तीर्थस्य महापातकनाशनम् ॥१॥ तत्र त्वयोक्तं संक्षेपाद् विल्वपत्रस्य चेश्वर । श्रमुत्तमं महापुण्यं माहात्म्यं तच्च संश्रुतम् ॥२॥ साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि तुलस्याः परमाद्शुतम् । माहात्म्यम्य संक्षेपाद्रद्वाक्षस्य शिवस्य व । पूजायश्च महादेव संक्षेपादनुशाधि मे ॥३॥ श्रीमहादेव उवाच —

तुलस्याः शृखु माहात्म्यं संक्षेपेगा महामते । यच्छ्रुत्वा सर्वपापेम्यो नरो मुक्तिमवाप्नुयात् ॥४॥ तुलसीद्रमरूपस्तु मगवान्युरुषोत्तमः। सर्वलोकपरित्राता विश्वातमा विश्वपालकः ॥५॥ दर्शनात्स्पर्शनान्नामकीर्तनाद्धारणादिप । प्रदानात्पापसंहत्रीं धराणां तुलसी सदा ॥६॥ प्रातरुत्थाय सुस्नातो यः पश्येत्तुलसीद्रुयम् । सर्वतीर्थसंसृष्टिफलमाप्नोत्यसंशयम् ॥७॥ हब्द्वा गदाघरं देवं क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे। यत्युष्यं समवाप्नोति तुलसीदर्शनाच्च तत् ॥६॥ विनं तच्च शुभं प्रोक्तं तुलसी यत्र हृश्यते। न तत्र जायते तस्य विपत्तिः कुत्रचिन्मुने ॥६॥. प्रिव जन्मान्तरकृतं पापमत्यन्तर्गाहृतम्। विनद्म्यति मुनिश्रेष्ठ तुलसीवृक्षदर्शनात् ॥१०॥ ग्रशुचिर्वा शुचिर्वापि यः स्पृशेत्तृलसीदलम् । सर्वेपापविनिर्मुवतस्तत्क्षणाच्छुद्धतामियात् ॥११॥ प्रयाति च पर्व विष्णोरन्ते देवसुदुर्लमस् । OF THE PROPERTY. तुलसीस्पर्शनं मुक्तिस्तुलसीस्पर्शनं व्रतम् ॥१२॥ प्रदक्षिएगेकृता येन तुलसी मुनिसत्तम । कृतः प्रवक्षिणस्तेन विष्णुः साक्षाःन संशयः ॥१३॥ तुलर्सी प्रगामेद्यस्तु मक्त्या मानवसत्तमः। स याति विष्णु सायुष्यं न पुनः प्रपतेत्कितौ ॥१४॥ तुलसीकाननं यत्र तत्र साक्षाज्जनार्दनः। ी जातानाम उ लक्मोसरस्वतीयुक्तो मोदते मुनिसत्तम ॥१४॥ यत्र विष्णुर्जगन्नायः सर्वदेवमयः प्रभुः। तत्राहं सह रवानी: सावित्र्या च प्रजापति: ॥१६॥ तस्मात्तत्परमं स्यानं देवानामि दुलंमम्। यो गच्छेत्स वजेद्विष्णीवेँकुण्ठनगरं मुने ॥१७॥ स्नात्वा प्रमाजयेद्यस्तु तत्क्षेत्रं पापनाशनम्। सोऽपि पापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोकमबाप्नुयात् ॥१८॥

यः कुर्यात्त्वसीमूलमृदा तिलकमुत्तमम्। कपाले कण्ठदेशे च कर्णे करकुचद्वये ॥१६॥ बह्मरन्ध्रे तथा पृष्ठे पार्वयोनीिमदेशके। स पुण्यात्मा मुनिश्रेष्ठ विज्ञेयो वैष्णवीत्तमः ॥२०॥ तुलसीपुष्पवृन्तेन पूजयेद्यो जनार्दनम्। सोऽप्युक्तो वैष्णवश्रेष्ठः सर्वपापविवर्णितः ॥२१॥ वंशाखे कार्तिके माघे प्रातः स्नात्वा विधानतः। यो ददाति सुरेज्ञाय विष्णवे परमात्मने ॥२२॥ 💬 : तुलसीपत्रकं तस्य फलं बहुगुणं स्मृतम् । गवामयुत्तदानस्य वाजपेयशतस्य च ॥२३॥ ्यत्फलं समवाप्नोति फाँत्तिके पूजनाहरैः। तुलसीपत्रकस्तद्वत्तृलसीयुष्पकरिष ॥२४॥ तुलसीकानने यस्तु जगन्नायं समर्चयेत्। महाक्षेत्रज्ञतायाः स पूजायाः फलमाप्नुयात् ॥२५॥ ु तुलस्या रहितं नैव कमं कुर्याद्विचक्षराः। कुर्वन्न कर्मणस्तस्य सम्यक्फलमवाप्नुयात् ॥२६॥ तुलस्या रहिता सन्घ्या कालातीतेव निष्फला। तुलसीवृन्दमन्ये तु निर्माय हरिमन्दिरम् ॥२७॥ तृणैर्वेष्टकवृन्वैर्वा तत्र यः स्थापयेद्धरिम् । ण्डैं नियतं सेवनासक्तः स हरेः समतामियात् ॥२८॥ यस्तु तत्तुलसोवृक्षं विष्णुरूपं विभाव्य च। 🕪 त्रिविषं प्रणमेन्मत्यंः स विष्णोः समतां त्रजेत् ॥२९॥ नमस्ते देवदेवेश सुरासुरजगद्गुरो। त्राहि मां घोरसंसारान्नमस्तेऽस्तु तवानघ ॥३०॥ यस्तु श्रीतुलसीं मत्यंः प्रणमेत्तारिणीं विया । त्रिया प्रदक्षिग्गीकृत्य सप्तथा वा महामते। मन्त्रेगानेन सद्भक्त्या स तरेद्वोरसङ्कटम् ॥३१॥ त्रैलोक्यनिस्तारपरायणे क्रिवे यथैव गङ्गा सरितां वरा स्वयम् । तथैव लोकत्रयपावनार्थं द्रुमेश्रु साक्षात्तुलसीस्वरूपिसी ॥३२॥ त्वं ब्रह्मविष्णुप्रमुखंः सुरोत्तमः पुराचिता विश्वप्वित्रहेतवे।

चाता धरण्यां जगदेकवन्द्ये नर्मामि भक्त्या तुलिस प्रसीद ॥३३॥

एवं यः प्रशामत्येनां प्रत्यहं मुनिसत्तम । तस्य सर्वार्थदा देवी यत्र कुत्रापि तिष्ठतः ॥३४॥ तलसी सर्वदेवानां परमा प्रीतिविधनी।।३४॥ सर्ववेवाधिसंस्थानं यत्रास्ते तुलसीवनम् । पितरः परमा प्रीत्या वसन्ति तुलसीवने ॥३६॥ ग्रवश्यं तुलसी देया पितृदेवाचंनादिषु। प्रदस्वा मनुर्जः सम्यक् न कर्मफलमाप्यते ॥३७॥ विद्णोस्त्रं लोक्यनायस्य पितृ एां च विशेषतः । सर्वेषामेव देवानां देवीनां च महामते ॥३८॥ परमप्रीतिदा जेया तुलसी लोकमुक्तिदा। तस्माद्धि तुलसी देया देवे पित्रये च कर्मिए।।३६॥ यत्रास्ते तुलसीवृक्षस्तत्र भागीरथी स्वयम्। तीर्थेः समस्तैः सहिता वसति कुरुते सदा ॥४०॥ तस्मात्तत्र मुनिश्रेष्ठ देहं सन्त्यजतां नृग्राम्। गङ्गायां मरणे याहक् फलं स्यात्ताहमेव हि ॥४१॥ षात्रीवृक्षश्य चेतत्र वतंते वहुमाग्यतः। तदाविकतरं ज्ञेयं स्थलं तद्बहुपुण्यदम् ॥४२॥ वेहभूतां देहपरित्यागान्महामते। त्रज्ञानतोऽपि मुक्तिः स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः ॥¥३॥ एतयोः सन्निधौ यत्र बिल्ववृक्षोऽपि विद्यते । तत्स्थानं हि महातीर्थं साक्षाद्वाराणसीसमम् ॥४४॥ तत्र सम्पूजनं शम्मोर्देश्या विष्णोश्च मावतः। बहुपुष्यप्रवं क्षेयं महापातकनाशनम् ॥४५॥ तर्त्रकं बिल्वपत्रं यो महेशाय निवेदयेत्। स साक्षात्परमेशस्य पदवीं समवाप्नुयात् ॥४६॥ तया विष्णुं च सम्पूज्य तुलस्यामलकीदलैः। ं प्रयाति विष्णोः सायुज्यं सत्यमेव महामते ॥४७॥ तर्त्रकं विल्वपत्रं यो महेशायाय विष्ण्वे। ्रदेख्यं जा प्रददातीह सोऽपि पापाहिमुख्यते ॥४६॥

तत्र प्रातात् परित्यज्य मोक्षं प्राप्नोति मानवः । न पुनर्जन्म चाप्नोति तत्क्षेत्रस्य प्रमावतः ॥४६॥ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ माहात्म्यं वै समासतः । य इदं श्रुख्यान्मत्यः सोऽपि स्वर्गमवाष्नुयात् ॥५०॥

श्रीमहाभागवते पुराखे तुलसीमाहात्म्यवर्णने नाम कनाशीतितमोऽज्याय:।

## अशीतितमोऽध्यायः

श्रीमहादेव उवाच-

इदानीं शृख वक्ष्यामि माहात्म्यं मुनिसत्तम । रुद्राक्षस्य परं गृहयं पुण्याख्यानं समासतः ॥१॥ श्रङ्गेषु धाररणात्सर्वदेहिनां पापसञ्चयम् । विनाशयति रुद्राक्षफलं जन्मशताजितम् ॥२॥ गुरोरप्रणतेजातं देवानां च महात्मनाम्। भ्रप्रणामाद्दिजातीनां दर्शादज्ञानतोपि वा ॥३॥ यत्पापं सञ्चितं पूर्वं जन्मकोटिषु नारद । तत्पापं नाशमायाति शिरसाप्यभिधाररातु ॥४॥ श्रसत्यमापर्गाल्लोभात् परोन्छिष्टादिमक्षरात्। सुरापानाच्च सम्मूतं यत्पापं जन्मकोटिषु । कण्ठेऽनिघारत्गादस्य तत्पापं नाशमाप्नुयात् ॥५॥ परद्रव्यापहाराच्च परदेहातिताडनात्। , श्रस्पृत्थवस्तुसंस्पर्शात्तथा गर्ह्या परिग्रहात् ॥६॥ यत्पापं सञ्चितं पूर्वं कोटिजन्मसु नारव। त्तत्पापं नाशमायाति करे रुद्राक्षघारणात् ॥७॥ - ब्रसत्त्रसङ्गं श्रुत्वा च यत्पापं पूर्वसञ्चितम् । तत्पापं नाशमायाति कर्णे ख्वाक्षधारणात् ॥६॥ परस्त्रीगमनाद्वस्यवधाद्वेदस्य कर्मणः। सन्त्यागात्सञ्चितं पापं यत्पूर्वं बहुजन्मसु । ु तत्पापं नाशमायाति यत्रं कुत्रापि घारसात् ॥६॥

रदाक्षभूषणैयुक्तं दृष्ट्वा सम्प्रणमेत् यः । सोऽपि पापात्त्रमुच्येत कृतपायश्वतोऽपि चेत् ॥१०॥ रुद्राक्षधारी विहरेन्महारुद्र इवापरः। निभंयो घरणीपृष्ठे देवपूज्यतमः स्वयम् ॥११॥ विष्ट्य चैकं रुद्राक्षं शम्भुं वा परमेश्वरीम्। विष्णुं वा योऽर्चयेत्सोऽपि शिवसायुज्यमाप्नुयात् ॥१२॥ ग्रविष्टय नरो यस्तु रुद्राक्षं मुनिसत्तम। कुरुते पैतृकं कमं दैवं वापि विमोहितः। न तस्य फलमाप्नोति वृथा तत्कमं च स्मृतम् ॥१३॥ रुद्राक्षमालया मन्त्रं यो जपेन्छिवदुर्गयोः। स प्रयाति नरः स्वगं महादेवप्रसादतः ॥१४॥ काइयां वा जाह्नवीक्षेत्रे तीर्थेऽन्यस्मिश्च वा नरः। कमं नैव कुर्यात्कदाचन ।११४॥ चद्राक्षरहितः एकवक्त्रं तु रुद्राक्षं गृहे यस्य हि वर्तते। तस्य गेहे थसेल्लक्ष्मीः सुस्थिरा मुनिसत्तम ॥१६॥ न दौर्माग्यं मवेत्तस्य नापमृत्युः कदाचन । विमित यस्तु तं कण्ठे बाही वा मुनिसत्तम ।।१७।। तस्य प्रसन्नो मगवाञ्शमभुर्देवः सुदुर्लभः। कुरुते यत्परं घर्मकर्म तच्च महाफलम् ॥१८॥ रदाक्षवारी सन्त्यलय देहं वे यत्र कुत्रचित्। म्रवस्यं स्वर्गमाप्नोति तत्र नास्त्येव संशयः ॥१९॥ गङ्गायां तु विशेषेण फलदं तस्य घारणम्। काझ्यां ततोऽथिकं ज्ञेयं किमन्यत्कथयामि ते ॥२०॥ इति ते कथितं पुण्यं माहात्म्यं मुनिसत्तम । रुद्राक्षस्य तु संक्षेपान्महापातकनाशनम् ॥२१।। य इवं प्रपठे द्भक्त्या शृक्षयाद्वापि यो नरः। प्राप्नोति स पर्व शम्मोरपि देवैः सुदुर्लमम् ॥२२॥ बिल्वमूले पठेदेतच्चतुर्दश्यामुपोषितः । स मुच्यते महापापादिष जन्मशताजितात् ॥२३॥

गङ्गायां वा कुरुक्षेत्रे काश्यां वा मुनिसत्तम।
सेतुवन्धे महातीर्थे गङ्गासागरसङ्गमे ॥२४॥
शिवरात्रिचतुर्वश्यां यः पठेच्छिवसन्निधौ।
सर्वपापविनिर्मुकतो रुद्रलोकमवाष्नुयात् ॥२५॥
श्रीमहाभागवते उपपुराग्रे रुद्राक्षभाहात्म्यवर्ग्गनेऽशीतितमोऽध्यायः।

## एकाशीतितमोऽध्यायः

### श्रीमहादेव उवाच-

भृष्युष्वावहितो वस्स माहात्म्यं मक्तिमात्रतः। पूजायाः श्रीमहेशाय संक्षेपेए ममाग्रतः ॥१॥ कली सर्वे भविष्यन्ति मानवा धर्मवीजताः। नरा पापरताः सर्वे सत्यधर्मपराङ्मुखाः ॥२॥ परदाररता नित्यं परद्रोहपरायरााः। परिनन्दारताञ्चेव परिवत्तापहारिगः ॥३॥ गुरुभक्तिविहीनाश्व गुरुनिन्दारताः सदा । स्वस्वकमं विहीनाश्च धन लुब्धाः कलौ युगे ॥४॥ मविष्यन्ति द्विजाः सर्वे जूद्राचाररताः सदा। श्रुतिहीनास्तपोहीना योगाभ्यासविवर्जिताः ॥५॥ भविष्यन्ति कली वत्स शिक्नोदरपरायणाः। स्त्रियः सर्वा भविष्यन्ति पतिभक्तिविविज्ताः ॥६॥ भ्रप्टाश्च प्रायशस्ता वे श्वश्रूद्रोहपरायगाः। भ्रत्पसस्या वसुमती नराश्चान्नविर्वाजताः ॥७॥ करग्रहरता नित्यं राजानो म्लेच्छ्ररूपिराः। मविष्यति सतां हानिरसतामुन्नतिः सदा ॥ ।। ।। एव घोरकलौ चापि नराएां पापचेतसाम्। महादेवपूजनं मुनिसत्तम ॥६॥ मुक्तिप्रदं निर्माय पाथिवं लिङ्गं शिवशक्त्यात्मकं परम् । पूजयेत्प्रयतो मूरवा नहि तं बाधते कलिः॥१०॥

gerige

उपायो विद्यते नान्यः सत्यं सत्यं कली युगे । शम्मोरारावनाःस्वल्पसायनान्मुनिसत्तम् ॥११॥ मूर्तिमृंदा बिल्वदलेन पूजा ग्रयत्नसाध्यं वदनेन वाद्यम् । फलं च सायुज्यपदप्रदानं निःस्वस्य विद्वेदवर एव देवः ॥१२॥ श्चम्मोराराधनसमं नास्ति कमं कलौ युगे। शाक्तो वा वैव्हावः श्वेवः पूर्वं सम्पूज्य शङ्करम् ॥१३॥ पश्चात्प्रयूजयेश्स्वेष्टदेवतां भक्तिमावतः। मादी लिङ्गं प्रपुज्येत विल्वपत्रं इस नारद। भ्रत्यया शुद्रवत्सर्वं शिवपूजां विना कृतम् ॥१४॥ व्यतिकमं तु यो दर्गान्मोहाद्वापि समावरेत्। सोऽघः पतित पापात्मा तस्यार्चा विफला भरेतु ॥१५॥ यो घ्यायति महादेवं सर्वलोकेश्वरेश्वरम्। स तेन साम्यमायाति न पुनर्जन्मभाग्भवेत् ॥१६॥ पूजयेसस्तु सङ्ग्रस्या सर्वदेवात्मकं शिवम्। सर्वपापविनिर्म्कः शिवलोकमवाष्त्रयात् ॥१७॥ पाद्यं यस्तु महेशाय ददाति मनुजोत्तमः। सोऽपि पापविनिर्म् कः स्वर्गलोकमवाष्त्रयात् ॥१८॥ श्रर्घादिकं तु यत्किञ्चिहीयते शम्भवे मुने । सर्वं तत्सम्प्रदद्याच्च लिङ्गोपरि कियत्कियत् ॥१६॥ श्रपाह्यं तन्महावृद्धे प्रसादं नापि भक्षयेत्। विष्णोर्प्राह्यं च नान्यस्य प्रहरणाद्विष धुकोयमाक् ॥२०॥ शालियामशिलास्पर्शात् सर्वे तद्याह्यमेव च । ग्रनादिलिङ्गनिर्माल्यं भुक्त्वा शङ्करतां व्रजेत्। प्रसादं मक्षयेन्मत्यः स्वयं शङ्करतां त्रजेत् ॥२१॥ शिवं यः पूजयेद्भवत्याऽप्यमक्त्या वापि नारद। स नेव यसदण्डयः स्यात्सत्यं सत्यं न संशयः ॥२२॥ मारोग्यमत्वं सौख्यं प्रजापुष्टिविवर्धनम्। शिवलिङ्गाचंनं कृत्वा प्राप्तुयान्मानवोत्तमः ॥२३॥ यो नृत्यति महेशस्य सन्निधी मक्तितत्परः। स प्राप्य शाम्मवं लोकं मोदते सुचिरं मुने ॥२४॥

गीतं वाद्यं च यः कुर्यान्मनुजः शिवसन्तिषौ । स शन्मोरन्तिकस्थायी मवेत्तत्प्रमयेश्वरः ॥२५॥ यत्र देशे वसे न्छम्भूयूजामिकतराय गः। सोऽपि पुण्यतमो देशो गङ्गाहीनोऽपि चेन्मुने ॥२६॥ बिल्वमूले महादेवं यः पूजयति मक्तितः। सोऽस्वमेघसहस्रार्गां फलं प्राप्तोति निश्चितम् ॥२७॥ गङ्गायां यो महादेवं बिल्दपत्रीः प्रयूजयेत् । स कैवल्यमवाष्नोति कृतपापशतोऽपि चेत् ॥२६॥ काइयां यः पूजयेच्छम्भं हेलयापि नरोत्तमः। तस्यान्ते मुक्तिदाता स महेशः स्वयमेव हि ॥२६॥ पुण्ये मारतखण्डे तु स्थलं यत्पुण्यदायकम । तत्र सम्यूज्य विश्वेशं न पुनर्जन्मभाग्भवेत् ॥३०॥ हिमाबेदेक्षिणे पादर्वे गङ्गासागरसङ्गमम्। यावत्पुण्यतमो देशः सर्वकामफलप्रदः ॥३१॥ एतस्मिन्नास्ति कर्मान्यच्छिवपूजासमं मुने । महापापहरं पुण्यं सर्वापद्विनिवारकम् ॥३२॥ ग्रसङ्ख्यानि च कर्मािए। पुष्यदानि महामुने। उक्तान्यनेकझास्त्रेषु नृत्यां पापहराश्यि वै ।।३३॥ तेषु श्रेष्ठतमं ज्ञेयं शिवसम्यूजनं परम्। कीर्तनं शिवनाम्नश्च दुर्गानाम्नो विशेषतः ॥३४॥ दुर्गायाः पूजनं तद्वद्वामनामप्रकीर्तनम्। अवणं तद्गुणानां च तीर्थेषु भ्रमणं तथा। विज्ञेयं परमं थेष्ठं कली पातकनाञ्चम्।।३४॥ संस्मृत्य शम्मोर्नामानि यत्किञ्चत्कुरुते नरः। कमं वेदादिशास्त्रोक्तं तदक्षय्यतमं मवेत् ॥३६॥ शिवेति विश्वनायेति विश्वेशेति हरेति च। गौरीपते प्रसीदेति यो नरो भाषते सकृत्।।३७।। तस्य संरक्षगार्थाय पृष्ठतः प्रमर्थः सह। भूलमादाय वेगेन स्वयं घावति जूलभृत् ॥३८॥

शिवनाम स्मरन्मत्यंस्त्यक्त्वा देहं महामते।
साक्षान्महेशतां याति कृतपापशतोऽपि चेतु ॥३६॥
यत्र कुत्र च संस्थाय संस्मरेत्परमेश्वरम्।
तत्रं व सर्वतीर्थानि निवसन्ति महामते ॥४०॥
इति ते कथितं सर्वं यत्पृष्टं मुनिसत्तम।
महापापहरं पुण्यं सर्वमङ्गलवं परम्॥४१॥
य इवं श्रुख्यान्मत्यंः सश्रद्धः पठतेऽश्रवा।
सर्वपापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमं पदम्॥४२॥

#### ब्यास उवाच--

एताबहुक्तं देवेन पृष्टेन मुनिना स्वयम् ।

खण्डेस्मिञ्जेमिने वाक्यं पुण्यं परमशोमनम् ॥४३॥

एतद्यः शृशुयानम्तर्यः पठेद्वा मिनतसंग्रुतः ।

सोऽन्ते निर्वाणमाप्नोति भुक्त्वा मोगान्मनोगतान् ॥४४॥

सुगुप्तमेतत्परमं कथितं शूलपाणिना ।

महात्मने मुनीन्द्राय नारदाय महामते ।

यस्य संविद्यते गेहे तमापन्न स्पृशेत्क्वचित् ॥४५॥

य इदं परमाख्यानं श्रावयेद्विष्णुसन्निधौ ।

सद्भक्त्या जैमिने तस्य पापं नदयित तन्क्षणात् ॥४६॥

प्रत्योकशतं कोटिजन्मान्तरसुसञ्चितम् ।

एतदाकण्यं संत्यज्य पापं मोक्षमवाप्नुयात् ॥४७॥

श्रीमहाभागवते उपपुराएं श्रीमहादेवनारदप्रश्नोत्तरकथनेः
एकाशीतितमोऽध्याय: ।

॥ समाप्तं चेदं महामागवतं नामोपपुराराम् ॥

# श्लोकानुकमणी

50

अकस्माद्ग्रसते कालः १७।४६ श्रकार्या कार्यजननी २३।१०५ धकालेऽपि महादेवीं ४२।२३ श्रकालेऽपि महादेवीं ४२।६६ मकाले वार्षिकी पूजां ३५।४१ अक्रूरस्ती प्रणम्याथ ५४।१५ ग्रक्रूरेए। सहोद्योगं ५४।२७ श्रगम्यं सूक्ष्मरूपं मे १८।२१ मग्निकोरामुखी प्रायात् ७०।५ अग्निजिह्वा बाह्यसास्ते ६३।५० म्रग्निजिह्वो द्विजास्यश्च ६ ३।१०२ श्रग्रतः पाण्ड्सैन्यानां ५७।३१ ग्रग्ने भगीरयो राजा ६८।४७ भ्रग्राह्यं तन्महाबुद्धे ८१।२० श्रगोरवं चेद् गमनम् ५।६ श्रङ्गप्रत्यञ्जपातेन १२।३० मञ्जप्रत्यञ्जपातेन ७६।१८ श्रङ्गीचक्रे भविष्यामि ७।१७ मङ्गुल्यश्चापि जायन्ते १७।२२ मङ्गेषु भगवत्यास्तु ७६।१६ ग्रङ्गेषु घारगात्सर्व ८०।२ ग्रचिन्तधन्वाच्छिन्नेषु ६७।११४ ग्रचिन्त्यं ते रूपं ६।१६ श्रचित्रयवेशशोभा च २३।१२६ अचिन्त्यविक्रमेऽचिन्त्य ४४।७ ग्रचिरेलीव यास्यामि ५६।६६ मजानतो जन्मवृत्तं ५२।१७ ग्रजितामितदुर्घं ई ६७।३ म्रजेया जयदा ज्येष्ठा २३।६५

ग्रजेयं शत्रुभि: सङ्ख्ये ४६।२६ श्रज्ञात्वा कुरुषे निन्दां ५।६ अज्ञात्वा ते शिरिङ्ग्नं ३५।२८ श्रज्ञातवनवासादि ४६।५२ श्रज्ञानाच्छिवसायुज्यम् ७४।२ यण्डजाः स्वेदजाश्चैव १७।६ धतकितमिवागम्य ७४।२१ ग्रतः पुण्यतमं स्थानं ७८।१२ अत्यन्तविक्रम जगन्मय ६६।२२ श्रतः सत्पात्रमालोक्य ५।४३ ग्रतस्त्वं रक्षगाथिय ३६।५५ श्रतस्त्वं में गुरुर्देव ४२।२५ ग्रतस्त्वं यदि चास्मभ्यं १३।८७ म्रतीव भयदं घोरं ६।११ श्र**तलं वर्धते सौख्यं ७१।**१६ श्चतुलं लभते सौख्यं ७२।३३ स्रत्र त्वया वृतो राम ४३।६० मत्र ते शृशु वक्ष्यामि ७२।३६ ग्रत्राभवन्मुनिश्चेष्ठ ३८।१७ भन्न यजं समाप्येव १०।७५ भ्रत्र यत्क्रियते कर्म ७५।३६ ग्रत्र ये नागमिष्यन्ति ७।४१ मनेतिहासं वक्ष्यामि ७४।६ ग्रजेवाहं तपश्चोग्रं १०।१३ ग्रजैतत्प्रार्थये दिक्षु ६८।४० ग्रत्रैतच्छृगु वस्यामि ४२।३४ श्रतो देयो बलिस्तत्र ४६।२७ भ्रथ कंसं समाकण्यं ५१।२२ प्रय कंसेरितो दैत्यो ५३।४२

भय कृष्ण: पुरी दिव्या ५५।२० मय कृष्णास्तमाकृष्य ५३।४७ धय गक्कां तु सम्प्राप्तां ७०।१३ बाध तत्र समायाती २६।२४ प्रथ तं रामचन्द्रं च ३८।१ ग्रथ तं दैत्यराजं तु ३३।१ भय तं समरे क्रुद्धो ४०।४२ श्रय त्वं मानुषों मूत्वा ३६।२१ प्रय ते रण्डवद्भूमी ६६।३७ प्रय दाक्षायणी देवी १।१ प्रय नन्त्रं परिष्वज्यः ५४।५२ ग्रम प्रजापतिर्देक्षः ४।४२ धय प्राह पुनः शम्भु२५।६ श्रव प्राह महादेवं २३।४ मप ब्रह्माबवीद्वाक्यं ४।५३ बय मेना समागःय १४।२ मय विष्णुरेवमातु ६५।८ ग्रव विष्णुतनुं प्राप्तां ६६।१४ मय राम्रस्तमायान्तं ४४। २५ मप रामः समायत्य १८।२६ भय राजा सः पुण्यात्मा ६८।१ धय राजा तु संघ्याय ६८।६० प्रय राजा महादेवं ६८।२१ अयसाधिपतेव वियाद ३६।१३ धव शम्भुः सतीं प्राप्य ७।१ मध स्वर्गाद्विनि:सृत्य ६=।६ प्रथ स्वर्गपूरे देवा १४।१० भय सा अय्यो ३।४४ मधागत्य मुनिश्लेष्ठो १०।१ प्रयागत्य सती यज्ञ । ३८ पयान्यच्छ्रोतुमिच्छामि २।४ मयातः परिसङ्गृहा ३८११४ प्रयान्यद्वस्तु यज्ञार्थं ७।४७ धयाद्रिनायः सम्प्राप्ते २८।८ धयाद्रिराजन्ग्रे २६।१ श्रथादिराजी ज्ञात्वा तु २८।१ प्रयाष्ट्रघाऽम्बत्कृत्गो ५३।२७ भयागते महादेवे ६।१ भागह देवराजस्तं ६८।४६

प्रथालोक्य सभां तां च ४ ४५ झथेन्द्रस्त्रिदशैः सर्वे २६।८ ग्रयंकदा जगत्लक्ष्रा ४।१ ध्यवैकदा मुनिः प्रायात् ५४।१ ग्रयंकदा विलोक्येव ४।२६ भ्रयेकदा विहाराय ३५।१ प्रथेकदा समागत्य ३८।३ सथोदयमनुप्राप ५३।२१ प्रयोध्वंनयनादग्निः १०।१० म्रदितिश्च द्विघा जाता ५०।१५ श्रवित्याद्याः सुताः सर्वाः ७।४५ मद्य राक्षसराज त्वां ४७-४२ श्रद्ध वै ज्येष्ठमासस्य ६६।१३ ग्रद्य ज्ञात्वा महादेवो ६९।१२ भद्यप्रभृति मे नाम ७०।४१ ग्रद्य में सफलं जन्म १५।४५ श्रद्य मे सफलं जन्म २८।२३ श्रद्य मे सफलं जन्म ६६।२४ अपि मृत्युं समिच्छन्ति ५।१६ श्रंशेन सा सती देवी १४।२२ ग्रद्याहं कृतकृत्योऽस्मि २१।११ ग्रद्यारम्याद्वरे भागो २८।२६ ग्रद्यापि दण नो देवी ६३।७ ग्रद्यैनं वीक्य ते पुत्रं ५।१० ग्रद्यंव गत्वा पश्यामी ६३।८ घर्चेव स समाकर्ण्य ५०-७१ ब्रचेव हि व्यतीता या ५०।६८ मद्रीरच सर्वानाह्य ७।३६ श्रद्धैतं ते परं रूपं ११।२२ अद्वेता देतरहिता २३।१२३ प्रस्ट्वा रामकृष्णी ती ५४।६२ ग्रस्ट्वा शिवमेवैकं ७। ५२ ग्रधमंकारी परमः ११।१० ग्रध्यात्मविद्या शास्त्रार्थ २३।१७३.. म्राच्यायमेतं गिरिजासुतस्य ३०।४७ भप्यनेकशतं कोटि =१।४७ **भ**प्यल्पवीयं सुमहान् ३६।३० अन्ते च मृत्युविज्ञेयो ७२।३६ भन्ते दुगस्मिति लड्डवा २३।१६४

भ्रन्ते देव्याः पदं प्राप्य ३५।४८ ग्रन्तर्दधे मुनिश्रेष्ठ: ४-२१ मनतदंघे मुनिश्रेष्ठ ५२।२१ अन्तिहिताऽभवत्तत्र १३।६९ धनन्तविक्रमो लोके ६७।३५ मनन्यचेताः सततं १८।३१ ग्रनन्यचेतसो ये मां १८।३३ श्रनन्यमनसा देवीं २३।१६१ भ्रनन्तहयपादाते ३१ २० अन्नपूर्णान्नदा माता ७३।४४ ग्रन्यत्किमपि शर्वाणि ४६।१४ म्रन्यच्चापि तपो दानं ७८।२७ श्रन्यच्च जलसम्पूर्णं ६४।२० अन्यत्र जाह्नवीतीर्थे ७५।३१ अन्यच्चापि दिने यस्मिन् ७३।१६ ग्रन्यच्च दुरितं किञ्चिद् १२।१७ म्रत्यच्चापि महत्कर्म ३७।७ घन्यच्च यन्महायुग्यं ७८।५ भन्यच्चापि स पापात्मा ४६।५१ अन्यद्वक्ष्यामि ते ब्रह्मन् ३६।२५ पन्यथा देवदेवस्य २२।३६ अन्यथा धर्महानिः स्यात् ८।१० श्रन्यत्र कुत्रचिद्वापि ३५।३५ म्रन्यत्रापि कुरुक्षेत्रे ५३।३ ग्रनया देवकर्माणि २०।२३ श्रनया सह पार्वत्या २**=**≀२६ धन्या धपि महाक्रीडा ५३।३६ ग्रन्यार्च मूर्त्तयश्चाष्टो ८।१६ श्रन्याश्च विविधा भार्याः ५५।३७ भन्यांश्च शतशो मल्लान् ५४।३६ मन्यांस्तु पृथिवीभारान् ५६।१४ श्रन्यायोपात्तवित्तादि ६३।७४ भ्रन्येऽपि त्रिदशाः सर्वे ३२।७ भ्रन्ये जगदिदं क्रोधाद ६।३४ धन्ये च कोटिशस्तस्य २१।११ भ्रन्ये च पृथिवीपाला ५७।४२ भ्रन्ये च बहवः श्रुत्वा ५८।१७ मन्ये च राक्षसश्रेष्ठा **¥912**€

ग्रन्ये च त्रिदशश्रेष्ठा ४८।२ ग्रन्येषां का कथा वत्स ४८।<sub>८</sub>२ अन्यैरिप महायज्ञे ४८।१६ धन्यो वा कोऽस्ति देहेऽस्मिन् १६।२१ धनये कारएां नैव ७।३० अनयोयीं हश प्रेम २०।२२ ग्रन्योन्यदुर्गमं राम ४३।**८५** अनव्यंमिशामाशाबय ७७।८ ग्रन्तिच्छन्पूर्णभावेन ३।७१ ग्रन्वेषयन्ती सगरान्वयांस्तु ७०।५६ **अनाद्या परमा विद्या २३।२**६ अनातमनि शरीरादा १६।८ ग्रनाह्वानं च दुर्वा**३यम् ८।१**८ ग्रनाश्रितानां त्वां देवि (८।१ अनादिपुरुषेशाय २४।४६ ग्रनादिपरमा विद्या ५६।१६ ब्रनाहत्य पिता यज्ञं १।६ **अनुगृह्य महात्मानं ५८।३**६ धनुगृह्धीष्व तन्मे त्वं २१।४२ ग्रनुजरमुर्भयत्रस्ता ५४।३४ श्रनुजग्मुः कामदेव २२।७७ मनुभूतोऽस्मि बहुधा ४१।७ श्रनुजाता तया पूर्ण ६।३१ ग्रनेन कृत्वा रक्षां तु १७। १६ ग्रनेन विष्णुरूपेण १०।४३ श्रपकार: कृतः कस्य १६।१२ ग्रपरं विद्यते किञ्चिद् ६३।५६ अपराह्वे रगो वीरं ४५।३४ ग्रपरापारमाहातम्या २३।१६१ भ्रपरा पावंती भूत्वा १२।२१ ग्रपरापि मुनिश्रेष्ठ १४।२९ ग्रपरा योषितश्चापि ५०।४७ ग्रपरेका महाधारा ६८।४५ ग्रपि चेत्सुदुराचारो १८।४० ग्रपि जन्मान्तरकृतं ७९।१० भ्रपि जानासि तत्सवम् ४१।२१ अपि ब्रह्मादिदेवानां २०।१० अपूर्व रथमास्थाय ११। ४३

मपूर्व रथमास्थाय ७१।७ मप्रबुद्धामजानन्तीं ५०।११० धप्रसन्तहृदश्यासन् ३१।२५ भप्राप्य नि:सृतिद्वारं ६६।३१ **प**प्रोतिकर्णाद् हानिः ८।१६ ग्रभवत्सुमहद्युद्ध ४०।४१ धभवच्छोतुमिच्छामि ४६।३ मभवनमुनिशाद् ल २६।२१ श्रम्यद्विषंस्तान् दुर्घषि ५५।८ 🐩 ग्रम्यच्यं गन्धपुरुपैश्च २३।१६० मन्यवावंस्तु संक्रुद्धा ४४।३१ धभयापन्तिहन्त्री च २३।१५० श्वभित्रायं गिरीन्द्राय २४।२५ श्रमिमूतोऽभिभूतात्मा ६७।७६ मिशाप दिकं श्रुत्वा १२।२ धम्मोजनयनाम्भोघि ६७।१०५ ममावास्यां तिथि प्राप्य १६।१३ धमावस्यानिशीये वा ६३।७० प्रमायां वा चतुदंश्या ७७।२२ भ्रयमिन्द्रो महावाहु ६२।१८ भयमेको यथा ब्रह्मा ३।२ प्रयोष्याधिपतिः श्रीमान् ३८।३८ यवस्यं तुलसी देया ७६।३७ ग्रवश्यं भविता पुत्र ४६।३१ **प्रवश्यं** हिमवांस्तुम्यं २४।३७ ग्रव्याहताज्ञा ये चान्ये ७६।८ भव्याह्ताज्ञः स भवेत् ७६।३० भव्याहताज्ञ: स भवेत् ७७।४८ मन्याहताज्ञः सर्वत्र १२।४६ अवादयन्त विविधान् ५८।३८ मविष्त्य नरो यस्तु ८०।१३ भविदिषन् जगत्सर्वं ३६।८४ म्रविद्याछेदिनीं देवीं ७५।३५ मविद्योच्छंदिनी विद्या ६८।३२ भवोचदिति यत्प्रार्थं ५२।१२ ग्रवोचन्मानुषं देहं ३६।५० अर्घ्यादिकं तु यत्किञ्चित् ८१।१६ पर्जुनेति समास्यातो ५५।५

ग्रर्जुनो नृत्यशालायां ५६।४२ ग्रयम्ग्रश्चान्छिनद्बाहू १०।३६ ग्ररूपा सा महादेवी ३।४ **बल**ं वर्षसहस्राणां ४३। ५२ अशक्तो गनने यस्तु ७२।२७ ग्रस्वमेघं महायज्ञं ६१।७ प्रश्वमेघो महायज्ञः ६१।१३ अस्वमेधफलं प्राप्य ३५।४५ ग्रवमेधसहस्राणि १३।५३ म्रवमेषादियज्ञानां ४६।१२ ग्रिश्वनौ सहजो वीरौ ४९।४६ ग्रशिक्षयन्महात्मानौ ५४।६६ श्रशुचिर्वा शुचिर्वापि ७६।११ अशुभाद्ष्य-जनका १६।१० श्रशोच्यासि गतास्यस्मान् ६।४ ग्रशोच्याहं तव सुतां २१।५५ श्रशोककानने रम्ये ३८।५४ श्रशोककुसुमाभासा २३।१५७ ग्रशोच्या पूर्णकामा च २३।१५६ ग्रशोकवनिकामध्ये ३६।१५ ब्रष्टम्यामुपवासात्त् ४६।३२ म्रष्टम्यां च चतुर्दश्यां १९।८ घष्ट्रम्यां च महापुण्यां ७६।२५ ग्रष्टम्यां वा चतुर्दश्यां ६३।६६ घष्टमीनवमीसंघौ ४५।३१ ग्रष्ट्रादशभुजा क्वापि १।४३ श्रष्टादशभुजा चारु ३६।४४ श्रष्टाभिबोहुबल्लीभि ४।२५ ग्रष्टहस्ता दशभुजा २३।१३६ ग्रसमर्थैरिव सदा ४६।२६ श्रसत्यभाषगां लोमं ७३।३४ असत्यभाष्णात् ५०।५ श्रस्यापि भावद्वैविष्यं १०।४४ ग्रस्मानेव समाराध्य २।३८ **ध**स्माकं यादशं वृत्तं ६०।१३ ग्रस्मांश्च स्वेच्छ्या त्वं हि ११।२६ श्रसंख्यानि च कर्मािशा ८१।३३

ग्रसम्प्रदता पित्राहं २४।१३ श्रसम्मानभयं येषां दा३५ श्रसाध्यं साधयेच्चैव ३५।४२ श्रसाध्यं साधयेच्चापि ७३।२८ ग्रसुरासृक्प्रिया तुष्टा २३।६१ श्रहमन्तःपुरं यामि ६१।५६ घहमत्रैव तिष्ठामि ६८।३३ भ्रहमप्यागमिष्येऽद्य ६२।४ म्रहमप्यनुयास्यामि ५८।२४ म्रहमाद्या परा विद्या ५०।७४ ब्रहमेव समुद्भूय ५०।१२२ ग्रहं कृत्तिवशाद्यो हि ४२।३३ महं चानुगमिष्यामि ५८।२२ ग्रहं चापि तदथं त्वां ६६।१२ महं च प्रार्थियगामि ६८।१५ ग्रहं तथा महेशश्च ४२।४ ग्रहं तथा यतिष्यामि ५२।६ महं तवांशसम्भूता ५८।२८ ग्रहं तव पदाम्भोजं १५।५६ ग्रहं तव सुता तात ७०।४० ग्रहं तव सहायार्थं ३७।१२ धार्हं त्वदर्थे शैलेन्द्र २३।१८२ घहं त्वया निजगुर्गं २३।१८५ म्रहं त्वां सर्वथा भक्ति २४।१० ग्रहं तां बोधयिष्यामि ४२।२२ ग्रहं तु गोकुले स्थित्वा ५०।१०३ महं तु प्रतिजानामि ५८।१८ ग्रहं त भैरवी भीमा ५।७१ प्रहं तेनांशतो भूत्वा १२।२० महं तेनापराधेन ११।३८ ग्रहं ते चक्षुषोर्बाह्यं १।८१ ग्रहो देग्या महामाया ६३।४ ग्रहनिशमनुस्मृत्य २६।१ ग्रहं प्राप्य पति शम्भुं २२।५८ ग्रहं मतिमतां तात १८।६ महं यास्यामि तत्राज्ञां द।२५ घहं वाप्यनुजानामि ६६।११ ग्रहं वानररूपेए। ३७।५

अहं सर्वमयी यस्मात् १८।३६ अहं सर्वान्तरस्या च १४।१८ अहं सेव सती शम्मो २३।१४ अहं स्वगंपुरं यामि ६८।१६ अहं सम्पूजिता विल्वे ४४।१६ अहं हरितनी ब्रह्मन् ६६।८ अहं हि निधने तस्य ३६।६०

श्राकाशे शतशो नेदु ४।२६ याकूतिदेवहृतिश्च ३।६१ म्राकृष्य बाहुभिः सर्वा ५३।२६ म्रागच्छ देवदेवेश १०।७४ यागतां लोकभाग्येन ७१।३ भागत्य मेनका पुत्री २४।१८ म्रागत्याहुर्वचस्तेषु ११।८५ श्रागत्य भगवान्व्यासः ५७।६ ग्रागत्य प्रग्रमेद् देवीं ७२।३१ श्रागत्य वै मया सार्घ २५।१६ भ्रागमक्वैव वेदश्च ८।७७ ग्रागमिष्ये पुरं तस्य २५।१२ ध्रागमिष्याम्यहं तत्र २२।७६ थाच्छादितश्च समभूत् ४०।५१ ब्राजम्मुनंगरं तस्य ५५।२२ ग्राजन्म गङ्गास्नानस्य ७१।२४ माज्ञापय तमानीय ६३।४४ भ्राज्ञापय यथा युक्तं ७।३१ श्राज्ञापयामास तदा २१।२८ म्राज्ञां विघेहि गच्छामो २५।२२ श्राज्ञया शमयामास ५।३७ भाजीवं विनिहत्येव ७२।३८ म्रापादलम्बिसंमुक्त १।७१ ब्रात्मा स्वलिङ्गं तु मनः १६।२५ मात्मेच्छाभूनमहादेव्या २२।द म्रात्मनः स विनाशाय ३६। ५६ बात्मसङ्गोपनार्थाय ४१।४४ म्रात्मसंरक्षगार्थाय ७७।२४ मात्यन्तिकं मुनिश्रेष्ठ ७५।४५ ग्रानन्दमग्नचित्तस्य ११।६६

मानन्दमन्नचित्तः सम् १३।३४ मानयत्स तपोरण्ये ३६।४ द्यानाध्य भगवान् रामो ४७।१० भानीता भवता गङ्गा ६८।५३ यानीता वस्देवेन ५४।७ मानीय गिरिष्टुःङ्गाणि ४०।४३ मानीय नगरं प्रापु १५।४४ माजगाम मुनिष्ठेष्ठ ४४।२४ ब्राद्या हि परमा विद्या २४।३६ ग्राद्या सनातनी शक्तिः २२/१७ मानीय वन्यप् ज्यारिंग ७।६ भायातं जनघेस्तीर ४८।३७ भाषाता देवन न्यास्य २६।४ मायाता घरणी पृष्ठं ७०।१८ ग्रायान्तीं तां समालीक्य ५१।५ ग्रायान्तं वीदय सेनान्यं ३१।२१ यायुव् दिभवेत्तस्य ७१।१५ मावां तत्र गमिष्यावो ५४।२५ भावयोगंमनं सत्र =।३ यावयोस्तपसा जाता १५।१३ मावयोस्तत्र सम्मानं दा७ याविर्भूय ततः स्थानाद् ४।४६ मारव्धवान् कुयज्ञं स ११।६६ बाराधितस्य भगवात् ३६१५२ धाराध्य पुत्रीभावेत ६।१० मारुह्य त्रिदशश्रेष्ठै ५८।४० माहरोह पुनः स्वर्ग ॥३।४ धावरोह रथं दिव्यं ६८।२ मारोग्यमतुलेश्वयं ७३।१५ ग्रारोग्यमतुलं सौख्यं ८१।२३ माषोडशदिनाद्राजन् १७।१४ माशु तुष्यत्ययं देवः १०।८८ श्राधित्य मानुषं देहं ३७।२३ माश्रुत्य वारयामास ५०।३८ **प्रा**सन्ने मृत्युकाले तु ७५।४१ ग्रासामन्यतमां तात १८।२६ मासां ये साधकारते तु दादर

मासीज्जगदिदं पूर्वम् ३।११ मासीत्परमपापातमा ७४।७ बाहूतो वाप्यनाहृतः ७।५६ माहूय मां ददात्यनां २४।३२ माहूय त्रिदशश्रेष्ठान् ४।३३

इच्छन्तो दशंनं देग्याः ४३।८४ इच्छन्देव्याः परां प्रीति ७७।१४ इच्छंस्तु तुमुलं युद्ध ५६।१०४ इति काल्या समादिष्टः ६३।६१ इति कृत्वा मति दक्षो ५२।१० इति कृप्णाज्ञया सर्वे ५८।१३ इति गङ्गाज्ञया राजा ६८।६५ इति गङ्गावचः श्रुत्वा ६६।३४ इति चिन्तयतोवंत्स ६३।४१ इति तन्मतमाज्ञाय ५५।१७ इति तस्य वचः श्रुत्वा २।२३ इति तस्य वचः श्रुत्वा ४।५५ इति तस्य वचः श्रुत्वा १०।७७ इति तस्य वचः श्रुत्वा ११।६१ इति तस्य वचः श्रुत्वा ३०।१४ इति तस्य वचः श्रुत्वा ४२।१८ इति तस्य वचः श्रुत्वा ५०।८५ इति तस्य वचः श्रुत्वा ५०।६६ इति तस्य वचः श्रुत्वा ५८।२० इति तस्य वचः श्रुत्वा ६४।१४ इति तस्याज्ञया भीता २१।३६ इति तस्या वचः श्रुत्वा द।दद इति तस्या वचः श्रुत्वा २१।५० इति तस्या वचः श्रुत्वा ३८।४२ इति तस्या वचः श्रुत्वा ५६।६-इति तस्मै वरं दत्त्वा २८।३२ इति तस्मै वरं दत्त्वा ६६।३५ इति तस्मै वरं दत्त्वा ६५।७ इति ते कथितं कर्म दाद्र इति ते कथितं पुण्यं क्ला२२ इति ते कथितं सर्वं ८१।४१

इति ते कथितं सर्वं ५।३८ इति ते यन्मया ख्यातं ३७।६ इति तेषां वचः श्रुत्वा २६।२५ इति तेषां वचः श्रुत्वा ३१।८ इति देव ममाभी दं दाद७ इति देवाधिराजस्य ६८।५१ इति देवाघिराजस्य ६८।५५ इति देव्या वचः श्रुत्वा ३७।१ इति देव्या वरं प्राप्य ५६।१६ इति देव्या वरं प्राप्य ४६।७८ इति नारदवक्त्रात्स १०१५ इति निश्चित्य सुमनाः ४।३५ इति ब्रह्ममुखाच्छुत्वा ३४।६ इति मे बचनं श्रुत्वा ४२।४४ इति वाक्यं तथान्यच्च ४२।८ इति विष्णोर्वेचः श्रुत्वा ६५।४२ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा ६५।२= इति शम्भोर्वेचः श्रुत्वा ७।४ इति शम्भोः समाकर्ण्य ६३।५६ इति श्रुत्वा रघुश्रेष्ठो ४४।२० इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठ ६९।२८ इति श्रुत्वा वचस्तेषां २१।१४ इति श्रुत्वा वचः शम्भोः ६३।२० इति श्रुत्वा वचस्तस्य २२।२३ इति श्रुत्वा वचस्तस्याः २३।८ इति श्रुत्वा वीरभद्रो १०।६५ इति स्मृत्वा विघेः शापं २२।६७ इति सञ्चित्य स विधि ६६।६ इत्यस्मात्कथितं तुम्यं ३५।५२ इत्यादिस्तुतिवाक्यस्तु ६६।२६ इत्यादिस्तुतिवाक्यैस्तां ४२।६२ इत्याकण्यं रघुश्रव्हो ४३।१ इत्याकण्यं मुनीन्द्रस्य द।१ इत्याकण्यं वचः कामो २२।६३ इत्याकण्यं वची ब्रह्मा ४९।३६ इत्याकण्यं वचस्तस्या ५०।७२ रत्याकण्यं वचस्तस्य ५०।१०४ इत्याकर्ण वचस्तस्य ५४।२३

इत्याकण्यं वचस्तेषां ६५।१८ इत्यात्मनः स्वरूपं ते १६।७ इत्याज्ञप्ता गणाः क्रुद्धाः १०।३३ इत्याज्ञप्तो मुने तेन ५४.१३ इत्याज्ञप्तो वीरभद्रो १०।८० इत्युक्तः स मुनिः प्रायात् ६१।१७ इत्युक्तः सोऽपि भगवान् २४।१५ इत्युक्तस्त्रदशैन्नदशैन हा ३६।१८ इत्युक्तः शम्भुना विष्णुः ३७।१० इत्युक्तास्ते सुरश्रेष्ठाः ६३।३ इत्युक्ता सा तदा पित्रा १५।३३ इत्युक्ता सा हिमसुता २३।१७ इत्युक्तो गुरुणा तेन २२।४४ इत्युक्तो देवदेवेन २।३५ इत्युक्तो ब्रह्मणा सोऽपि २२।२८ इत्युक्तो ब्रह्मागा विष्णुः ३६।२२ इत्युक्तो देवराजेन ६०।२ इत्युक्तो वसुदेवेन ५४।५७ इत्युक्तो रामचन्द्रेश ४१।११ इत्युवतं कार्तिकेयोऽसी ३४।१५ इत्युक्तं तीर्थराजस्य ७८।३१ इत्युक्तं ते यथा जाता १६ा१७ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ २८।३६ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ ४८।२३ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ ६३।६६ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ ७५।३६ इत्युक्तं ते मुनिश्रेष्ठ ७९।५० इत्युक्तं मुनिशार्द्ल ३०।४६ इत्युक्त्वा तं गिरिश्रेष्ठं १५।२२ इत्युक्त्वा तं जगन्नायो ६२।५ इत्युक्त्बा तं महाबाहुः ७०।४६ इत्युक्तवातं सुतं देवी ३५।११ इत्युक्त्वा तां ययुस्तेऽपि ६३।५ इत्युक्त्वा दक्षतनयां ७।१०० इत्युक्त्वा देवराजस्तं ६१।४४ इत्युक्त्वा नन्दिनं प्राह ६२।२० इत्युक्ता भगवान्त्रह्या ३१।१३ इत्युक्तवा वंचनं तं वै २४।३८

इत्युक्त्वा वेषसं दक्षः ४। प इत्युक्तवा स गुरुं राजा ६४।३४ इत्युक्त्वा स महादेवो २३।२६ इत्युक्तवा स महाबाहु ४७।४३ इत्युक्तवा स शिवः शान्त १२।१४ इत्युक्तवा सा भगवती ५०।१२३ इत्युक्तवा सा भगवती ६६।४६ इत्युक्त्वा सा महेशानं ३।८० इत्युक्त्वा सा महादेवं ८।६५ इत्युक्त्या सा महादेवं ११।४३ इत्युक्तवा सा महादेवी ३९।२६ इत्युक्तवा सा महादेवी ५०।१३ इत्युक्तवा समप्रहार्येव १०।६७ इत्युक्त्वा शम्भुना काली २३।१८८ इत्युक्त्वा त्रिजगन्माता ३०।६ इत्युक्तवा त्रिदशान्त्रह्मा २९।३२ इत्यृषेर्वचनं श्रुत्वा २०।२५ इत्येवमागतांस्तांश्व २६।२६ इत्येवमाकण्यं वचः ६७।१३४ इत्येवमुक्त्वा श्रुतय १।३१ इत्येवमुक्त्वा स मुनि ६०।२५ इत्येवं तु वरं लब्ध्वा ५७।२६ इत्येवं निश्चयं ज्ञात्या १८।२६ इत्येवं परमेश्वरं सुरपति ६१।६५ इत्येवं प्रार्थिता देवी २२।६ इत्येवं प्राथिता राज्ञा ६८।५७ इत्येवं प्रनिभाषितो मुनिवरं २।५१ इत्येवं वहुषा दुःख १७।३६ इत्येवं बहुधाऽऽभाष्य ५०।१०८ इत्येवं माव्यमाणं तं ५४।४३ इत्येवं मुनिशार्द्ल ४८।११ इत्येवं वदतां तेषां २२।१११ इत्येवं विनिशम्य ते यमभटा ७२।६३ इत्येवं शम्भुना प्रोक्तो ७। १ ४ इत्येवं श्रुतिवाक्येस्तु १।३८ इत्येवं स तया प्रोक्तो ४६।६६ इत्येवं स वरं लळवा ६७।१३६

इत्येवं समयश्चासी० ५०।४५ इत्येवं संस्तुता देवी ५७।२१ इत्येवं संस्तुवन्तं तं २।४४ इत्येवं संस्तुवन्तीं तां ६८।३७ इत्येवं स्नेहसम्बन्धि ५१।११ इत्येवं त्रिदशेश्वरस्य वचनं ३५।५४ इदं तु परमं गुह्यं ७७।४५ इदानीं कृतदुष्कर्म ४२।७३ इदानीं तस्य नाशाय ३१।७ इदानीं तु हि सा देवी ४३।३ इदानीं यत्त्वया कार्यं ३७।४ इदानीं शुणु पुत्रोऽभूद २८।३७ इदानीं शृणु विष्णुः स ३४।१७ इदानीं शृंगु सा देवी १४।२६ इदानीं शृंगुं वक्ष्यामि ७२।२ इदानीं शुणु वक्ष्यामि ८०।१ इदानीं समुपागत्य ५४।२२ इन्द्रोऽषि तमुवाचाथ २२।७० इन्द्रोऽपि रथमारुह्य ६१।५४ इन्द्रोऽपि समयं श्रुत्वा २२ ६६ इन्द्रोऽथ ब्रह्महत्यायाः ६२।१२ इन्द्रश्चन्द्रश्च वरुगो २२।१२ इन्द्रस्तु वज्र नि:क्षिप्य ३२।५ इन्द्रः स्थितो पुरे बाह्ये ६३।२७ इन्द्रः सुरगुरुं प्राज्ञं २२।३२ इन्द्रश्च रथमारुह्य ६२।६ इन्द्रस्तु दण्डवद्भूमौ ६१।६३ इन्द्रस्तं प्रतिचिक्षेप ३३।१५ इन्द्रस्तदाकोक्य विनि:इवसन्मुहु६०।२६ इन्द्राणी वासवी चैन्द्री २३।१११ इन्द्राद्यास्त्रिदशाः स्वर्गे ४७।१ इन्द्राचास्ते मुनिश्रेष्ठ १३।५१ इमाः सर्वा गोपनीयाः ८।७४ इमे च ताहशाः पञ्च २२।४६... इयं देवी छिन्नमस्ता न।६७ इयं यदा समायाता ५६।५३

춯

ईप्स्व राम शुचिर्भूत्वा ४३।६२ ईश्वरं ये विनिन्दन्ति १०।८४

ख

जनतोऽपि बहुधास्माभि हाद उक्तवैवं गिरिराजाय २०।३९ उक्तं च नगरं रम्यं ४३।८७ उक्तं चापि तयैवैतत् ४१।२० उनतं तथा जगद्वाह्या ११।१०४ उक्तं तेन गिरोन्द्रेग २५।५ उक्त्वा बहुविधं वावयं १।५७ उक्तवा बहुविधं तस्मै ५४।६ उग्रतारा महादेवी ७७।४० उग्रमावती चोग्र २३।३२ उग्रप्रभावश्चात्युग्र ६७।८ उग्रैरपि तपोभियाँ ५।५ उच्चे रूचुर्महादेवं २२।१०६ उच्चै हरोद सैरन्ध्री ५६। ६२ उत्तरायगामन्विच्छन् ७।३४ उत्तमोऽपि मुने वर्णो ७६,२७ उत्पन्नाः पुरुषास्त्रयस्तव सुता ४२।५६ उत्पादयामास तत ३।६७ उत्पाद्य सन्ततीश्चापि ४६।६२ उत्फुल्लकमलारूढा २३।३४ उद्धृत्योभयवंश्यानां ७३।८ उद्धत्य गङ्गासलिलं ७३।१८ उद्देत्य तित्पतृनसर्वान् ६६।१० चढ्रत्य त्वत्पित्नसर्वान् ६६।४८ उद्धत्य सागरं वंशं १४।२७ उत्तिष्ठ त्वं पूर्ववन्मां ११।४८ उन्मत्तनयनान्युग्र २३।३३ उन्मत्तलोचनो भीम ६७।१२ उपदेशं ब्रबीम्येकं २२।१८ उपविष्टस्तदायात् १३।११ उपविश्य सभायां स ६१।३ उपायोऽस्ति महाराजन् २२।३६ उपायमनुसन्घाने ६१।४०

उपायं कथयाम्येकं ११।३६ उपायं ते प्रवक्ष्यामि ५०।४१ उपायं नैव पश्यामी ११।६५ उपायं बूहि मे ब्रह्मन् १२।६ उपायं मन्त्रिभिः साधं ७।२४ उपायो विद्यते नान्यः ८१।११ उपोषिता व्रतं पूर्णं ७।१६ उमेति विस्मिता प्राह २१।५६ उवाच तं महादेवं १०।७० उवाच देवराजाह २२।६८ उवान देवदेवेन ३५।३४ उवाच नारदो देवं १४।१८ जवाच प्रमुखे स्थित्वा १३।५६ उवाच मातस्त्वं पुत्री २४।१६ उवाच युवयोः कि वा ५०।७ उवाच वचनं पुत्र ३५।१० उवाच त्रिजगद्वन्द्यां ३६।२१ उवास कुष्णस्तस्यां स ५५।३४ उवास पर्वते पाणि २४।२४ उल्लङ्घ्य सागरं घोरं ३७।६ उमिलीरससम्भूता ३८।१३ उर्वशी चोन्नता चोग्रा २३।३१ उषसि प्रस्थनगर २१।६ उद्यहण्डकरं घोरं ७०।१७ उद्यत्प्रचण्डकोट्याभा न। ५२ उद्यच्छशाङ्कानिचयै २३।२० उद्यत्सूर्यसहस्राभां १५।४० उद्योगं चाकरोद्गन्तुं २५।३७ उद्योगं सुमहत्कृत्वा ४६।५३ उद्योगो रामचन्द्रस्य ४०।२३

35

कचु: कृताञ्जलिपुटा: १३।५२ कचु: परस्परं सर्वे २८।७ कचु: परस्परं सर्वे २८।१३ कचुहि वचनं चेदं ७।२६ कह्वं चिक्षेप पाषाणो० ५०।१२० कह्वं रक्षति मे विद्या ७७।३४ ऋते महेशतनयं २२।१६ ऋषयः सत्यवचसः ४।३२ ऋषेस्तद्वचनं श्रुत्वा १६।२४ ऋक्षयोनौ महाबुद्धि ३७।२२

एकोऽहं विष्णुः कः परो ४५।७ एक ग्रास्ते त्रिलोकेशो २०।३१ एक एवादितीयश्च १६।६ एकं कुरुष्व मत्कार्य २५।१७ एकत्वमनुसम्प्राप्य : ३।३६ एकं द्विषन्तमपरी ७।६५ एकं मे बिल्वपत्रं यः ७८।७ एकवक्त्रं तु बद्राक्षं ८०।१६ एकदा नैमिषारण्ये १३।५ एकदा मन्दिरे रम्ये ४६।१० एकदा सम्प्रवृत्ते तु ५३।१७ एकदा जिंदशाः सर्वे ३१।४ एकादश्यां कृतस्नान ७५।४२ एकादशीदिने मन्त्या ७१।१८ एका सुललिता घारा ६८।५४ एतदुक्तं महेशेन १३।८ एतदेवेति निश्चित्य ५५।६३ एतदेव जगन्नाय ६६।३२ एतदेव मुनिश्रेष्ठ ४६।२६ एतत्ते कथितं सर्वं ६०।२० एतत्प्रपीडयनमक्त्या ३६।८३ एतद्यः ऋगुयान्मत्यं: ८१।४४ एउत्स्तोत्रप्रसादेन ६७।१ ४३ एतयोः सन्निधौ यत्र ७१।४४ एतस्मिननतरे कंसो ४।३ एतस्मिननतरे गौरी ३५।५ एतस्मिन्नन्तरे जह्नो७ ०।५१ एतस्मिननतरे तत्र ७४।१० एतस्मिननतरे तेऽपि ४४।३६ एतस्मिननतरे देवा ४१।३ एतस्मिन्नन्तरे नन्दी ५८।३५ एतस्मिननतरे ब्रह्मा ५८।२ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा ५०।३१

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा २२।१०५ एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा ३२।३ एतस्मिन्नन्तरे विष्णु ११।८७ एतस्मिन्नन्तरे राजा ७२।४१ एतस्मिन्नन्तरे शम्भुः २१।२ एतस्मिन्नन्तरे श्रीमान् २६।६ एतस्मिन्नन्तरे सर्वे २६।१७ एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि ३४।१२ एतस्मिननतरे सोऽपि ५१।२० एतस्मिन्नन्तरे सोऽपि ३८।५० एतस्मिननतरे क्षोगी ६८।८ एतस्मिन्नन्तरे क्षोग्री ६८।२५ एतस्मिन्नेव कालेऽहं ४२।४१ एतस्मिन्नेव काले तु ४।४४ एतस्मिन्नेव काले तु ७।७६ एतस्मिन्नेव काले तु २२। ६५ एतस्मिन्नेव काले तु २२।६८ एतस्मिन्नेव काले तु ३३।१० एतस्मिन्नेव काले तु ३५।१७ एतस्मिन्नेय काले तु ३६।४० एतस्मिन्नेव काले तु ६५।१६ एतस्मिन्नेव काले तु ७०।२२ एतस्मिन्नेव काले तु ७२।४३ एतस्मिन्नेव काले तु ७२।५२ एतस्मिन्नास्ति कर्मान्यत् = १।३२ एतस्मिन् समये वाणी ५०।१६ एतस्य रक्षकं किं त्वं ७०।१६ एतस्या ग्रष्टमो गर्भो ५०।२० एतावदुक्तं देवेन दश्४३ एतादशं महैश्वयं २।५० एतानि मुनिशाद् ल ७५।२२ एतान् सम्भजते भक्त्या २।३१ एतान्सहायान्सम्प्राप्य २२।५१ एते वृष्णिकुलोत्पन्नाः ५७।३१ एतेन शम्भुः सङ्क्रुद्धो ७।६६ एनं करिष्यति क्रूरः ११।११**१** एनां तु ब्रह्महत्यां त्वं ६१।३० एना प्राप्य युनः पत्नीं २०।३७

एनां स्वर्गपुरं नेतुं १३।२५ एवमन्ये च निहताः ५७।३६ एवमन्तःपुरं तस्या ५६।१६ एवमन्यद् वहुविधं २८।१९ एवमस्तु महाराज ६६।४२ एवमण्टादशाहे तु ५७।४८ एवमाभाष्य वहुधा ७०।४४ एवमाभाष्य बहुघा २७।७ एवमासीद्गिरिपुरे २६।६ एवमाश्वास्य धातारं ५८।८ एवमाश्वास्य देवाना ६१।५३ एवमिन्द्रवचः श्रुत्वा २२।८९ एवं बहुदिनं रात्री प्र३।३८ एवं बहुविघं द्वारं ५९।२५ एवं भगवती गङ्गा ७१।१३ एवं भगवती गङ्गा ७४।१६ एवं भगवती देवी ५५।१ एवं भगवती देवी ३८।५५ एवं भक्त्या राघवस्तु ४०।२६ एवं भूतां देवि विश्वातिमकां त्वां६३।५१ एवं भूत्वा कियत्कालं ६२।१ एवं मतमभिज्ञाय ६८।४४ एवं महोत्सवो देव्या ४६।१ एवं महाभागवतं १।५४ एवं महामहोत्साहे ४८।६ एवं यः प्रणमत्येनां ७१।३४ एवं यज्ञे तु सम्पूर्णे ११।१ एवं वचनमाकण्यं २६।१७ एवं वचनमाकण्यं ६५।१६ एवं वदन्तो बहुधा सुरोत्तमा ६२।२५ एवं वनं प्रियं वीक्ष्य ५३।२२ एवं वरमनुप्राप्य ६।२७ एवं विचिन्त्य भगतान् ३४।१२ एवं विचिन्त्य मनसा ७। ८५ एवं विचिन्त्य मनसा ६।५५ एवं विचिन्त्येव ययो ५।५१ एवं विद्रावितान् स्ट्वा १०१४० एवं विधानां भवतां २।३२

एवंविघानि विविघानि ३१।२६ एवं विनष्टे यज्ञे तु १०।६६ एवं विनष्टे सैन्ये तु ३२।१२ एवं विलोक्य तदूर्प १४।३४ एवं विलोक्य तां शम्भुः ना६१ एवं विलोक्य देवेशं १४।१४ एवं विलोक्य नगरं ६२।२७ एवं वियुक्तकर्माणि १५।६७ एवं विज्ञाय तं जातं ३०।२६ एवं रूपाणि चालोक्य १।४७ एवं लोकहितार्थाय ४८।६३ एवं स ग्रात्मनो भाग्यं ११।६२ एवं स दक्षस्य वची मुनीश्वरः ४।४८ एवं स भगवान्विष्णु ३७।१६ एवं स भीमसेनोऽपि ५६।४१ एवं सर्वगतं रूपं १८।११ एवं सर्वमयी देवी १।४६ एवं समभवद्दे वी ५८।४६ एवं समादाय वपुः = 1 ५३ एवं समाकण्यं शिवेन भाषितं ६३।१३ एवं समाराधयतां ३।४० एवं सम्प्राप्य देवक्यां ५०१५१ एवमुक्तः स भगवान् ४३।६३ एवमुक्तस्तु मुनिना ११।१०६ एवमुक्तो महाबाहु ७०।१९ एवमुक्ता महेशेन द।४५ एवमुक्ता महेशेन ८। १३ एवमुक्तवा गिरिश्रेष्ठ १३।६२ एवमुक्तवा तु पितरं १३।६५ एवमुक्त्वा भगवती ५६।३२ एवमुक्त्वा स राजापि ७०१४५ एवमेनां समारभ्य ४५।१६ एवं कृते महोत्साहे ५८।३६ एवं कृत्वाभिशापं तु १४।६ एवं गतेषु सर्वेषु ५८।४६ एवं गिरीन्द्रतनया १५।४५ एवं घोरकली चापि ५१।६ एवं चिन्तयतः काले ४४।२१

एवं छायासती देवी ६। ८२ एवं तदतुलं देव्या ४३।८१ एवं तस्य वचः श्रुत्वा ७।४३ एवं तस्यापि तद्वावय २।३६ एवं तत्र त्वहं ब्रह्मा ४२।४० एवं तयोः प्रहरतोः ३२।१५ एवं ताम्यां स्तुता ६३।४२ एवं तेन हृतं सर्व २२।१४ एवं द्रवमयी भूत्वा ६४।२६ एवं दु:खमनुप्राप्य १७।३१ एवं देव्याः समुद्भूतः ३०१४५ एवं द्वेषमना भूत्वा ६०।२२ एवं नामानि कृत्वाऽसी ३०।३६ एवं नामसहस्रेग ६७।१२६ एवं नामसहस्रेण २३।१८१ एवं निपात्य भूभारं ५८।१ एवं निश्चित्य ते देवाः ११।२० एवं निश्चित्य मनसा ४०।१८ एवं निरीक्ष्य तं कामं २२।६१ एवं निरीक्ष्य संघाव ५३।४५ एत निशम्य वचनं जगदम्बिकाया ४६।३३

एवं पति वीक्य भयाभिभूतं दा५७ एवं पराजितः सङ्ख्ये ४१।१ एवं पञ्चदशाहेषु ४५।३६ एवं प्रवृत्ते वृषभध्वजस्तदा २७।३१ एवं प्रतिश्रुतं देव्या ४६।२८ एवमेव पितर्न्नं ४।७ एवं पुण्यतमो यस्मा ७८।१७ एवं सम्मानिता तत्र ७०।२० एवं संस्तुवतस्तस्य ५०।६१ एवं संस्तुवतस्तस्य ४४।१७ एवं सम्प्रायितः शम्भुः १०।६५ एवं सम्प्राचिता शम्भुं २४।१२ एवं संरममाणस्तु ५३।१६ एवं स्तुता भगवती ३०।६ एवं स्तुता भगवती ५६।२७ एवं स्तुता महादेवी ११।३२ एवं स्तुता मुनीन्द्रेण ७०।३६

एवं स्तुवन्तं सद्भवत्या २८।२४ एवं सुरेन्द्रस्य बभूव ६०।३० एवं शस्त्रास्त्रपातेस्तु ३२।६ एवं श्रीपार्वतीवक्त्रात् १६।१ एवं हरितनुं प्राप्तां ६६।१ एवं हि कोटिकोटीनां ३।३ एवं हि भारते युद्धे ५६।१५ एवं हि रममाणस्य २६।१० एवं हिमगिरेः पुत्री १४।२८ एवं हृदि नरो भक्त्या ६७।१६० एवं त्रिजगतां माता १६।५ एवं क्षिती स्थितो दैत्यः २२।३०

ऐरावताख्ये विबभा ३३।१२ ऐश्वयं भूतनाथस्य २१।१३ ऐहिकं यन्मनोभीव्टं ४६।५

ग्रंशतः पुरतः स्थित्वा २३।२८ ग्रंशेन देवकीगर्भे ग्रंशेन भूत्वा सावित्री ३।५० श्रंशेन विष्णुभू पृष्ठे ५०।४४ ग्रंशेन सा सती देवी १४।२२६

कटाक्षः कनकाभासः ६७।२४ कयमधंशरीरं सा २०।३ क्यमत्रागता देवाः १३।६६ कथमायास्यति पुरं ७।३४ कथं जयेऽहं संग्रामे ४१।५ कथं देवो मनश्चक्रे २०।२ कथं घेषै समास्थाय द।२५ कथं परिचयश्चाभूत् ३१।२ कथं वा तनयामेनां २०।२५ कथं विद्राविता यूयं १०।३० कथय त्वं महादेव ३१।१ कथयध्वं निजसुता २५।११ कथयामास सङ्ग्रामे ४७।८ कथयस्व ममोद्वाह २५।१८ कथयस्व यथावृत्त १३।४४ कथयिष्यामि कि ब्रह्मन् ६०।१८

कथितं महादाख्यानं ६४।१ कदाचिदपि मोहेन ५। प कदाचिदुपविष्टस्तु ५३।११ कदाचिद्गह्वरे रेमे ७। द कदाचित्तत्र योगिन्यः ६३।१ कदाचिन्नौ सभामध्ये द।२३ कदाचित् प्रययी सत्या ७।१० कदाचित्प्रेमभावेन ७।७ कदाचिद्यमुनातीरे ५३।१३ कदाचिद्वामहस्ते च ११।५५ कदाचिद्विष्णुरूपा च १।४४ कदाचिद्राधिका शम्भु ५३।१५ कन्येयं क्व प्रदेया वा ४।३० कन्या तवेयं देवेशं ४ ५४ कन्याया न पितुर्गेहे १३।६० कन्या पितृगृहे श्रुत्वा ७ १६ कपिला जान्तिदा शुद्धा २३:३७ कपीनां किलकिलाशव्दे ४०।४६ कमर्थं देवराज त्वं ६८।४२ कमण्डलुकरा सृष्टि २३।४३ कमण्डलुस्थितं तत्तु ६५।३८ कवचं की हशं देव्या ७७।२६ क्व गता में सुता राजन् १४।३ ववास्ति मे सा सतीत्येव १४।२१ क्व स दक्षो दुराचारः १०।३२ क्वचिद्वस्त्रं तथाहृत्य ५३।३२ करग्रहरता नित्यं ८१।८ कदमो जनयामास ३।६३ कर्णालङ्करर्गीरिचत्रैः ४३।६० कर्तव्या वाधिकी पूजा ४६।२८ ॐ करालरूपे प्रगावस्वाहास्वरूपे ४५।४ करालरूपे प्रगावस्वाहास्वरूपे **88155** 

४५।२२ कर्तंग्येयं महापूजा ४६।१६ कर्तंग्यं विधिवद्देवा ४५।३० करिष्ये त्वत्पुरस्याहं २८।३० करिष्यति समुद्योगं ४६।५४ करोति तेन तं गवं ६।५६ करोषि वसति तस्य ३६।५३ करोति सन्त्यजन्योगं २२।२० कलाकाष्ठात्मकः काशी ६७।२२ कली सर्वे भविष्यन्ति ८।२ कष्टेनोन्मील्य नेत्राणि ना४६ कंसादिदुष्टभूभार ५४।१६ कंसस्तु निहितं श्रुत्वा ५।३७ कंसस्तत्रातिदुर्धर्षे ४९।३१ कंसः प्रस्थापयामास ५४।१० कस्याः कि नाम देवि त्वं ८।६४ काकपक्षधरो धन्यो ६८।५ काक्षन्तीं वासुदेवस्या ५५।३० काचित्तव गृहे जाता १३।१५ का त्वं मातविशालाक्षि १५।१५ कात्यायनि जगन्मातः ४४।१६ कात्यायनी स्वधा स्वाहा २३।१३४ कात्यायनि त्रिदशवन्दितपादपद्ये ५७।१३ कान्ताभिलाषमात्रं मे २६।४१ काम त्वं देवगन्धर्व २२।४५ कामरूपस्य माहात्म्यं १२।४ कामरूपा च कालिन्दी २३।१५४ कामरूपे महाक्षेत्रे ७७।१ कामस्य प्रापयामास २७।१६ कामस्तु प्राहिगोदबागं २२।१०१ कामाख्या कालिका देवी ७७।३ कामास्यादर्शनं वत्स ७६।१५ कामाख्यानिकटे भूय १२।२५ कामाख्या परमं तीर्थं ७६।३५ कामाख्या परमं वित्तं ७६।३६ कामादेया महेशस्य २२।४१ कामादिकं त्यजेत्सवं १५।६६ कामालसितचार्वङ्गी २३।१६७ कामे विनष्टे पत्न्याः कि २३।७ कामोऽयं देवकार्यार्थं २२।७३ कायेन वाचा मनसापि ये जनाः ५।४६ कार्तिवयां पौर्णमास्यां तु ७५।२६ कार्तिक्यां पौर्णमास्यां तु ७३।१३३ कार्तिकेयोपरि ब्रह्मा ३३।६

कार्तिकेयस्तु समरे ३२।८ कार्तिकेयपिता कोक ६७।२५ कारणादपि चेतस्माद् ५२।२२ कारण्यपूर्णा करुणा ७५।१५ कालाग्नितुल्यनयनां दा४७ कालादींस्तत्र मोहेन ७६।३१ कालानललसद्देहा दा १ कालीघर: कामचारि इं७।२३ कालीं वालीकभावेन ५२।३ काली श्रीकृष्णरूपेण ४६।६ काश्यां यः प्रपठेदेतत् ७१।२० काश्यां यः पूजये व्ह्रम्भुं ८१।२६ काश्यां यस्तु पठेदेतत् ६७।१५२ काश्यां यस्तु समागत्य ७३।४० काश्यां वा जाह्नवीक्षेत्रे ८०।१५ काशिराजमुखाश्चान्ये ५६।१०३ काशीविलासिनी काणी २३।१६६ कासि कस्यासि दियता ६।१४ कासि कस्यासि दुहिता ६।४४ किमन्यद्विद्यते शम्भो ४६।१५ किमयोग्यं पति लब्ध्या ६।४६ किमत्र बहुनोक्तेन १६।१५ किमर्थमत्रागमनं ६०।१२ किमर्थमस्मानभगवन् २४।२७ किमिच्छस्यपरं श्रोतुं ३५।५३ किमिन्द्राचान् सुरश्रेष्ठान् १०।१५ किमीद्शं कर्ममु यत् ११।१०१ किमेतत्त्रदगश्रेष्ठ ३५।१६ किमेवं देवदेवेश १२।१ किञ्चिद्दस्यामि ते भ्रात ४६।४२ कि त्वं पितृगृहे गःतं १०। ७ कि तत गमनेनैव ७:६१ कि त्वियं ज्येष्ठमासस्य ६६।२७ किन्त्वेतद्दुलंभं तात १५।७१ कि त्वेकं कृतवान्यापं ६१।२२ किन्तु कुत्र गता सामे ११।१८ किन्तु कुद्धो महादेवो २२।६६ कि तुभ्यमधिकं विचय २१।२१ िन्तु देवाः सहायार्थ ३६।२४

किन्तु देव्याः प्रसादेन ४२।२६ किन्तु नायं संकालो हि ४२।२० किन्तु मां परमां पूर्णा ३।७५ किन्तु मे भद्रकाली या ४६।४२ किन्तेऽहं प्रवदामि रूपचरितं ७०॥३५ किन्तेऽभिलिषतं ६६।२७ किन्तेऽभिलषितं शम्भो ३।७२ किन्तेन ते महाराज ६५।१४ कि निन्दिस सतीं मोहात् ६।६५ कि पितः करवाण्यद्य १०।१४ कि बुवे मेनकायाध्य १५।४७ कि मां दूरयसे मूढ ७।७२ कि वाच्यमतुलं भाग्यं २८।१६ कि वा शिवालयात्पुत्रि ह। ४५ कि रोदिषि सतीं मोहात् ५।३ क्रियते न कदाप्येवं ७।५३ क्रियायोगेन तान्येव १८।२२२ क्रियारम्भे स्मरेहेवीं ७२।६ क्रीतस्तवैव दासोऽहं २४।६ कीचकानां वधं श्रुत्वा ५६।६८ की चकेन समंदाहं ५६।६१ कीर्तिरूपः कुन्तवारी ६७।२१ कीद्शी सा महाकाली ६१।३१ क्रुद्धः स पायो ५६। = १ कुरुते कोटिगुणितं ११। ८२ कुरुते च मनोभीष्टं ३५।३४० कुरुते विविधं कर्म १७।४२ कुर्वन्ति येऽपकाराणि १६।११ कुर्वन्त्यो गल्लवाद्यानि ४३।५६ कुर्वेन् स निरयं याति =।१२ कुरुष्व परिपूर्णं मे ४६।१८ कुलदेव कथं विष्णु ६५।२३ कुलीना निष्कला कृष्णा २३।३६ कुलेश्वरी कुलश्रेप्टा २३।३८ कूर्मानन्ती पीडिती तां ११।५८ कृतपापशतोऽप्येतत् २।३४ कृतिकागर्भशातत्वात् ३०।३५ कृत्वापमानमस्यास्तु ६।३६

कुतापराघो यदि वा ७२।२५ कृत्वोद्दिहिकं राज्ञो ३८।२८ कृत्वा च विधिवत्यूजां ४२।११ कृत्वा तु भीषणां मूत्ति ३।४१ कृत्वा त्वव्टादशैतानि १।१५ कृत्वा बहुतरं युद्धं ५५।३५ कृत्वा युद्धं राक्षसेन्द्रं ४२।१४ कृत्वा स्नानादिकं क्षेत्रं १२।३६ क्रपया देवकार्यार्थं ६१।४७ कृपया परमेशानि ४६।१३ कृष्णावतारचरितं ५८।५३ कृष्णोऽप्यपातयद्वीरं ५४।३८ कुष्णोऽपि रुचिरां मालां ५३।१० कृष्णस्तु तामभिज्ञाय ५१।७. कृष्णस्तु तामभिज्ञाय ५१।१३ कृष्णकोकसुदु:बार्ता ५४।६४ कृष्णे स्थास्यसि किः ५८।२७ कृष्णः स्मित्वा तु तस्याङ्के ५।२५ कृष्णं विलोक्य पप्रच्छ २।२६ कृष्णः समुद्यतकरा ५५।३२ केचिदुत्पाट्य यूपांश्च १०।२७ केचित्सूय प्रगृह्य व १०।३४ केचिद्दिगम्बरास्तेषां २१।१२ केचिद्घ्यानपरास्तत्र २१।५ केवलात्मस्वरूपश्च ६७।१०४ केलासं सुप्रसन्नात्मा १४।२५ को किला रुचिरं शब्दं २६।२३ कोटिसूर्यंप्रतीकाशं ६३।३६ कोटिसूर्यप्रतीकाशं ६७।१८ कोटोनां पञ्चिमर्लक्षेः ४१।२ कोटीनां पञ्चभिनंक्षेः ४१।६ कोमलाङ्गी कृशाङ्गी च २३।३४ कौबेयी पातु मे देवी ७७।३३ कौपीनवासा दुर्वासा ६७।२०

खट्वाङ्गासिकरे मुण्ड ४४।५ खड्गाम्बुजाभयकरा ४।११ खण्डशो बहुधा भूत्वा ११।१०५ स्याता भोगवती सा तु ७१।११ खेचरत्वप्रदः क्षोग्गी ६७।२७

\_, •.

गानमत्तो गुणी गुह्यो ६७।३२ गानप्रिया गानरता २३।६३ गानं सुललितं चक्रु ४।४१ गायन्ति चरितं काल्या ५९।२८ गायन्ति चैव नृत्यन्ति ४३।५५ गायन्ति सर्वदा देवीं ४३।४६ गिरीन्द्र त्वं महाप्राज्ञ २८।२५ गिरीन्द्रस्तु महाहर्षाद् १६।३ गिरीन्द्रस्तत्समाकर्ण्य २४।२२ गिरीन्द्राय द्रुतं ब्रूत २५।७ गिरीन्द्रो नारदोक्तं तद् २१।३४ गिरीन्द्रवाला गिरिश २३।१७४ गिरिराजस्तथा मेना २०।८ गिरिराज मया पूर्व २०।४८ गिरीन्द्रवनितामेक ६।३ गीतं वाद्यं च यः कुर्यात् ८१।२५ गुञ्जायमानाः कामेन २२। ५२ गुर्गौकनिलया गौरी २३।६० गुराजा निर्गुराां सर्व २३।६१ गुराप्रीतो गुरावरो ६७।३६ गुरुगुरुतरो ज्ञेयो ६७।२८ गुरुस्ते मम पुत्रस्तु ४२।१३ गुरुं गौतममिन्द्रं त्वं ६१।१४ गुरुभक्तिविहीनाश्च ८१।४ गुरोरप्रगतेर्जातं ८०।३ गुरो यदि स्वयं विष्णुः ६५।३० गुरोविवयं परं शास्त्रं ६१।१५ गृह्णाति चण्डिका यस्माद् ४=।१८ गृह्णिन्त चाहुति साक्षात् ७।५४ गृहीत्वा मम मन्त्रान्वे १५।५६ गोकूलं प्रेषयामास ५४।६३ गोदावरी नर्मदा च ७८।१४ गोप्ता गोलोकवासी ६७!३३ गोपनीयं त्त्रया वत्स ७६।१७ गोपनीयं प्रयत्नेत १।१० गोपीशो गुरुतातश्च ६७।३०

गङ्गान्यत्र निशम्येव ७०।५४ गङ्गावतरणप्रस्यं २१।२६ गङ्गामुद्दिश्य गच्छन्तं ७२।२२ गङ्गामुद्दिश्य गच्छन्तं ७३।२१ गङ्गामृहिश्य यो गच्छेद ७२।१८ गङ्गामुद्दिश्य संगच्छन् ७२।२६ गङ्गा कलकलब्वानं ६८।२२ गङ्गा काशी गयातीर्थं ७८।१३ गङ्गातीरं परित्यज्य ७४।३० गङ्गातीरे वरं भिक्षा ७४।३२ गङ्गातीरं समम्येत्य ७१।२२ गङ्गातीयं समासाद्य ७३।२० गङ्गां द्रवमयीं नेतुं ६६।२६ गङ्गा दुर्गा च सावित्री ३।२६ गङ्गा नाम परं पुण्यं ७५।१ गङ्गा नाम परं सौल्यं ७४।३५ गङ्गां पुण्यतमां घन्यां ६८।११ गङ्गामृत्तिकया कृत्वा ७३।४७ गङ्गा प्राह पितस्त्वं तु १३।६३ गङ्गा शम्भोः शिरः प्राप्य ६९।१६ गङ्गाश्राद्धशतं श्रेष्ठं ७३।२७ गङ्गा समभवद्गर्भे १३।६ गङ्गासलिलपक्वान्नं ७३।२३ गङ्गा त्रिपयगा देवी ७५।३ गङ्गाहीनो यथा देश: ७।६१ गङ्गायां च जले मुक्तिः ७४।५ गङ्गायां तु कृतस्नानी ७४।१ गङ्गायां तु पुरश्चर्या ७३।३१ गङ्गायां तु विशेषे ए ८०।२० गङ्गायां त्यजतां देह ७२।६२ गङ्गायां मोहतो नैव ७३।३३ गङ्गायां यदि भाग्येन ७३।२६ गङ्गायां यो महादेवं ८१।२८ गङ्गःयां वा कुरुक्षेत्रे दवा२४ गाङ्गयां स्नानसमये ७५।२७ गङ्गायां संत्यजन्देहं ७४।१ गङ्गयेवं समादिष्टो ७०।३१ गङ्गेति क्रियते नाम १३।२३

गङ्गेति वदतां गङ्गा ७४।२६ गङ्गैत्र परमो बन्धु ७४।२७ गङ्गैव परमा भितत ७४।२८ गच्छ नारद भद्रं ते ११।८८ गच्छन्तीं गजसिंहादीन् ६९।३८ गच्छामि च त्वया साध ३६।३७ गजेन्द्रगमना गन्त्री २३।६२ गजाननो भवत्वेष ३५।२५ गजानां वृंहितैस्तद्वद् ४०।५० गगाष्ट्रयक्षः खेटकधृक् ६७।२६ गत्वा गङ्गाज्ञया राजा ६६।५१ गत्वा तु नारदः श्रीमान् १२।१ गत्वा दक्षपुरं यज्ञं १०।१६ गत्वा स्वयोग्यं परमं ६।७० गत्वा हिमाद्रि व्याजह्नुः २५।१३ गते तस्मिन्मुनिश्रेष्ठे २१।१ गते तुं बहुसाहस्रे ६६।३७ गतस्य हि कदाचित्ते = 1२२ गतोन्तरिक्षे चक्रे स ५३।३० गदाभि: परिघैवृ क्षै: ४७।१४ गदासिमुसलप्रास १०।२३ गन्तुं पितृगृहे कन्या ८।२८ .. गन्तव्यं गिरिराजस्य २६।१६ गन्धर्वाः शोभनं गानं २६।३ गवामयुतदानस्य ७५।२,८ गवां कोटिसहस्राणां ७८।६ गवास्ढो जगद्भर्ता ६७।२६ गरुडस्था चारुल्पा २३।४८ गर्जत्सु मेघवृन्देषु ५०।६६ गलदापादसंलम्ब २३।१६ ग्रहाध्यक्षो ग्रहगरागे ६७।३१

घ घण्टाकारो घोटकस्थो ६७।८७ घनस्तनी वरा इयामा २३।५८ घृणां वितत्य सर्वत्र १५।६८ घोरेण नागपाशेन ४०।३४

चकर्तास्या मतेनैव १३।२६ चकम्ये वसुवा तेन ५ ७।२६ चकार तुमुलं युद्धं ४८।५७ चकार यात्रां कृष्णायां ४७।६ चकार निश्चयं देव्या ३६।१६ चकार बुद्धि तां यब्ट्ं ४०।१५ चक्राते सिंहनादांश्च ३३।१४ चक्रे जलनिधि घोरं ४०।५ चक्रे प्रजापतिदंक्षः ७।४८ चण्डांशुरिप सम्भीतः ८।१०४ चिण्डकायां परा भक्तिः ४१।१६ चण्डीपतिश्चण्डमूर्ति ६७।८८ चतुर्भुजं लसत्पद्म ५८।४४ चतुभुँजा ग्रट्टहासा ६।१३ चतुर्भुं जा त्रिनयना ५०।७८ चतुर्भुं जा भीमदंष्ट्रा =७।६ चतुमिर्वाहुभियुं क्ता १९।४२ चतुर्वगंप्रदा सर्व ४३।४५ चतुर्वेदमयश्चक्षु ६७।६० चन्द्राकांग्निविलोचने ४५।१० चन्द्रचूडरचन्द्रधर ६७।१६ चन्द्रप्रभा चन्द्रकला २३।८६ चन्द्रशेखरवक्षःस्था २३।८७ चन्द्रसूर्याग्निमक्तां ६०।६ चलत्कुण्डसभूषाढ्य ६७।६१ चामरेगाभिशुक्लेन ४३।७४ चालयन् सकलां पृथ्वीं ४७।१२ चिच्छक्तिश्चिन्मयी सर्व २३। ८२ चिच्छोद कर्गों नासां च ३८।४१ चिन्तयन् चेतसा रामं ३८।३२ चिताभस्माभिसंलिप्त ६७।८६ चिन्तयामासतुस्तौ तु ६३।४० चिन्तयामास पार्श्वस्था ७।७६ चिरं प्राथंयतस्तस्य ६६।७ चिरं विनिन्द्य देवेशं १०।५७ चित्रध्वजपताकामि ६२।७

चित्रव्यजनहस्ता च ४३।७५

चित्रे मरकताद्रीश ३३।११
चित्रयोची चित्रकर्मा ६७।११४
चित्रसिंहासनगता २३।१७०
चुम्नयन्ती सतीं प्राह ६।३
चुक्षुभुवनिराः सर्वे ४४।२४
चेष्टितं महिपक्षेणा ७।२६
चेतसा चिन्तयामास ६।६
चेतसा चिन्तयामास ६६।२
चेश्रय शिशुपालाय ४४।२३
चैत्रकृष्णत्रयोदश्यां ७३ १४

छायासती यज्ञकुण्ड १०।७ छायासती सती प्रात ६।५६ छायासत्याः शरीरं स ११।७७ छिन्य गच्छ द्रुत तत्र १०।२१ छिन्दे जिल्लां महामूर्खं ६।६६ छिन्नमस्ता छागमांस २१।८८ छिन्नमस्ता षोडशी च ८।८३

जग्मु: पाषाणतां सर्व ११।८४ जग्मतुः कानने तत्र ३८।४३ जगत्पूज्यतमा चारु ७५।११ जगन्मादकरीं मृदुदशीं ४५।६ जगद्रक्षाकरी सर्व २३।६६ जगाम मघुपुर्या वै ५४।३० जगृहे निघनायं च ५०।२१६ जघान संप्रताड्येव ५०।२६ जिंटलो जिंटलाराज्यः ६७।११ जन्मान्तरसहस्र स्तु ७६।१६ जपहोमादिसंसक्तः ७२।७ जमदग्निसुतो रामः ७६।३३ जयदां घर्मनिष्ठानां ४२।६६ जयदा सर्वलोकानां ४१।१४ जयाय रामचन्द्रस्य ४५।१५ जरातीता जगन्माता २३।६८ जलरूपा जलस्था च २३।६७ जले स्थले च प्राकारे ४०।११ जहास कृष्णस्तान्द्रष्ट्वा ५५।२८

ज्येष्ठा गङ्गाभवदेवी १२।२४ ज्येष्ठे शुक्लदशम्यां तु ६६।१ ज्योतीरूपा हि सा देवी १९।३६ जज्वालोध्वीमलशिखो ७।४६ ज्वलत्कालाग्निसंकाशं २२।८८ ज्वलज्जटाविनिक्षिप्ता ११।५७ ज्वलन्तं तेजसा वीक्ष्य ४७।६६ ज्वलद्रत्नमये स्तम्मे ४३।६५ ज्वलन्ती सिंहपृष्ठस्था ५०।१२१ जाज्वल्यमानं तेजोभि ६७।१२६ जातस्तव महेशान ८।४० जातमात्रं हि सम्बद्ध १६।२४ जातायामपि देवनयां ५०।५३ जातवान्त्रहालोकेऽसी ३०।२८ जानाम्येवं बहुविधं १३।६१ जाने त्वां परमेशानीं द। दध जाने त्वां प्रकृति पूर्णा २३।१० जानामि तं दुराचारं १।६६ जानीहि मां परां शक्ति १५।१६ जानामि वाग्बहिर्भूतां ८।४४ जानामि सर्वे यद्भूत ६०।१७ जानासि कि न राजानं ५०७० जायते च मनःसिद्धि ७७।४७ जायते च पुमांस्तत्र १७।१५ जायते जीव एवं हि १९।३० जायते नवघा भिनत १३।७ जायते सुमहत्पुण्यं ७८।२ जितेन्द्रियं मोहयेयं २२।५२ जीवन्मुक्तो मुनिश्चेष्ठ: ६१।६

त एव प्रतिरक्षन्ति ५६।५६
त एव भुञ्जते नात्मा १६।२६
तं करे समुपादाय ५४।३५
तं चाप्यपातयत्संक्ये ६७।४१
तं जधान महाबाहु ३६।३२
तं जधान रणे वीरं ४०।२८
तं जातं पुरुषं प्राहु ३०।८
तं दुष्टं किन्तु नो ३६।६१

तं छट्वा जगतां नाथं ६६।१८ तं इच्ट्वा दुःखसन्तप्त ५।२ तं कट्वा पापिनः पापाद् ७३।७ तं इष्ट्वा भगवान्विष्णुः ६१।५६ तं दृष्ट्वा वीरभद्रोऽपि १०।५६ तं घावमानं गिरिशम् ८।५५ तं पश्यन्ति भयाच्चापि ३५।४७ तं प्राप प्रकृतिर्देवी ३।६ तथांशेन समुत्पन्ना ३।६९ तं वीक्ष्य बालकं कृष्णं ५०।६२ तं वीक्य रजताभासं ६६।५३ तं वीक्य राजेन्द्रमहानुभाव ५६।३७ तं रत्नजालसंयुक्तं =188 तं रेतस्त्यक्तुकामं च ३०।११ तं सान्त्वयन्ययी युद्धे ४०।३३ तं हत्वा समरे वीरं ३६।७५ तं हन्तुं मानुषं देहं ३६।२० तच्छ्रद्दं सा निशम्याथ ७०।२४ तच्छिरञ्छेदने पाप ३५।२४ तच्छ्रत्वान्ये समाजग्मु ५६।८६ तच्छुत्वा गरुडस्तूएाँ ६१।६२ तच्छुत्वा गरुडं प्राह ६१।६१ तच्छुत्वा चञ्चला देवी ७०।५२ तच्छुत्वा चालयामास ६८।१६ तच्छ्रुत्वा चिन्तयामास ५५।१८ तच्छ्र्त्वा तत्क्षगादिव ८।६८ तच्छ्रत्वा तं समाहत्य ५६।३६ तच्छुत्वा तां समानीय ५०।११७ तच्छ्र्त्वा तु मुनिश्रेष्ठ १४।५ तच्छुत्वा दुःखितास्तेऽपि५८।१५ तच्छ्रत्वा धर्मराजस्तु ७२।५४ तच्छुत्वा ब्रह्मवचनं ६१।५७ तच्छुत्वा ब्राह्मणाः सर्वे १०।३८ तच्छ्रुत्वा भगवांस्तत्र ३५।२२ तच्छ्रत्वा भगवान् ब्रह्मा २७।८ तच्छ्रत्वा भगवान्त्रह्या ४६।६६ तच्छुत्वा मगवान्त्रह्या ६१।४६ तच्छूत्वा भगवान् प्राह ४६।६८

तच्छुत्वा भगवान्व्यासो १।२३ तच्छुत्वा वचनं तस्य २।६ तच्छुत्वा वचनं तस्य १०।८२ तच्छुत्वा वचनं तस्य १०। ६६ तच्छुत्वा वचनं तस्य ६१।१४ तच्छुत्वा वचनं तासां ६३।२ तच्छ\_त्वा विस्मयं प्राप्य ७४।१५ तच्छुत्वा विस्मयं प्राप्य ७४।१७ तच्छुत्वा रावगाः क्रोघाद् ३६।३१ तच्छुत्वा समुपायाताः ५६।२३ तच्छुत्वा सोऽपि तच्चक्रे २१।७ तच्छ त्वा सोऽपि सहसा ६२।२१ तच्छ्रत्वा स नयेवाति ५०।७ तच्ख्रुत्वा स तु धर्मात्मा ६५।२६ तच्छुत्वा स महादेव ४२।३७ तच्छ्रुत्वा सहसा सोऽपि ५०।२१ तच्छ्र\_त्वा सा महादेवी ७०।३२ तच्छूत्वा सा महावेग ६९।३० तच्छुत्वा सुरराजोऽपि २५।३६ तज्जनम प्राप्य ते गेहे ४।१६ तज्ज्ञात्वा भगवान्त्रह्या ३।३६ तज्ज्ञात्वा स मुनिश्चापि ७०।२६ तज्ज्ञात्वा यज्ञभागं वै ७।६३ तज्जात्वा ज्ञाननेत्रेण ३।३८ तत्कथं भाविते जन्म ५०।४१ तत्कयं वर्णायिष्येऽहं १।१७ तत्कथं संस्मरन्तं त्वां ३०।१८ तत्काष्ठकोशमध्ये तु ३०।२४ तत्कुरुघ्वं महाभागा ३।२८ तत्तत्स्यानं महापीठं ११।७१ तत्त्वां भजामि जयदां ५७।२० तत्त्वां पृच्छामि ये तत्र ७०।४७ तत्तोयप्राप्तिमात्रेण ६४।२२ तत्पश्चात्निर्ययौ रामः ५८।३३ तत्पश्चात्समभूद्गौरी १३।३ तत्पाव्वे तु सुदुर्गम्यं ५६।५ तत्यजुख्य मुनिश्चेष्ठ ३०।२१ [ॐ] तत् सत् ब्रह्मणे नमः २४।१२

तत्सन्निधि समागच्छ १३।३६ तत्सर्वं त्वं च मां देव ५०। ६५ तत्स्वांशजत्त्रविषया ४३।३० तत्क्षणाच्छिवसान्निच्यं २४।२६ तत ग्रागत्य देविष ६१।११ तत इन्द्रः प्रविश्यान्त ६३।६२ तत कव्वै रघुश्रेष्ठ ४३।२५ तत. कर्णेन समभूद् ५७।४० ततः कर्णमुखा योघा ५७।३६ ततः कामो ययौ शीघ्रं २२।७१ ततः काले गते तत्र ७२।५१ ततः क्रुद्धः स्वयं घम ३६।४३ ततः क्रुद्धस्तु भगवान् ३३।१७ ततः क्रुडो रखे दैत्यः ३२।२३ ततः क्रुद्धो रखे विष्णुः १०।६० ततः कीशेयवासास्तु ५८।३२ ततः खट्वाङ्गमादाय १०।५७ ततः खड्गं च तं विष्णुं १०।६१ ततः खड्गं समुद्यम्य ३३।१६ ततः पपात भूपृष्ठे ४।१४ ततः परिवृतो रामो ४६।६ ततः प्रकृपितो विष्णु १०।५८ ततः प्रसम्य ते देवं २४।२१ ततः प्रमाते तच्छुत्वा ४०।३६ ततः प्रयाग्यसमये ५०।१८ ततः प्रवृत्ते काले तु ४०।२१ ततः प्रवृत्ते तु मुने ६०।२६ ततः प्रसन्नो भगवान् ६५।३ ततः प्रसन्नो भगवान् ६६।१८० ततः प्रस्थापयामास ५।२३ ततः प्रहृष्टास्त्रिदशाः ३४।१ ततः प्राप्य च पृष्पाणि ३५।४ ततः प्राप्य तिथि तां तु ६६।२६ ततः प्राप्य परं रम्यं ३५।२ ततः प्राहुः पद्मयोनि ३०।४० ततः प्राप्य प्रबोधं तु ६४।१६ ततः प्राह महादेवः २५।२३ ततः प्राह महादेवं ३५।२१

ततः प्राह महादेवो ४६।१२ ततः प्राह गिरीन्द्रस्ता २४।४७ ततः प्राह स राजापि ६८।१८ ततः पुनर्महादेवं २।४७ ततः पुनरमेयात्मा १०।५६ ततः पुनः समादाय २२।६६ ततः पुनः समारुह्य १७।२७ ततः पुरं विविशत् ५४।३३ ततः पुरं समागत्य ३८।१६ ततः पूर्वमुखी भूत्वा ७०। द ततः शङ्खनिनादैश्च ५७।८ ततः शक्ति समादाय ३३।२ ततः शक्ति समादाय ३३।१६ ततः शम्भुश्च तत्याज ३०।१५ ततः शम्भं पुरस्कृत्य ६३।१४ ततः शम्भुमंहायोगी २२।४ ततः शम्भूवीरभद्रं १०।७६ ततः शम्भः समादाय २४।१ ततः शम्भुः सुदुःखातः २४।४ ततः शत्रुं बलि दद्यात् ४५।३३ ततः शल्यं रखे राजा ५७।४३ ततः शान्तमना भूत्वा ११।११८ ततः शिवांशजाताया ५५।२१ ततः शूर्पेगुखा गत्वा ३८।४४ ततः श्रुत्वा मगवती ७०।२५ ततः श्रुत्वा निपतितान् ५४।४० ततः स एकदा प्राह ४६। ८४ ततः सगोपुरं गत्वा ६३।१० ततः स देवः पार्वत्या ३४।३२ ततः स चित्रगुप्तस्तु ७२।५६ ततः सतीं समादाय ४।६० ततः स नारदो गत्वा १४।१२ ततः स नारदो गत्वा २५।३५ ततः स नारदोऽप्याह २५।२० ततः स निजने तरिमन् ७१४ ततः स परितत्याज ३०।१६ ततः स पूजयामास २१।१५ ततः स भगवान्त्रह्या ४२।१

ततः समभवहेवी ५०।६५ ततः समभवद्युद्धं ५७।४४ ततः समभवद्युद्धं ४७।१८ ततः समभवत्पुष्प ६६।४० ततः समारुह्य वृषं ६२।२२ ततः समुत्थितो भूयः ३१।२० ततः स मन्त्रयित्वा तु ५५।५२ ततः स मारुतिवीरो ३६।३४ ततः सन्येतरे पाए । ३३।१८ ततः स वीरभद्रोऽपि १०।५४ ततः स राजाम्यागत्य ७२।४७ ततः स राजा प्रशापत्य ५६।३६ ततः सर्वान् समानीय ५५।४६ ततः सर्वान्समाह्य ५६।३३ ततः स राघवश्चापि ३६।३८ ततः स शरजालानि ३३।६ ततः स समुपागत्य ६३।२६ ततः स्वतनयां शेषां १४।७ ततः सहायं कृत्वा तु ३८।४६ ततः सन्त्यज्य तद्रूपं ५।१४ ततः सन्त्यज्य समरं ४०।५२ ततः सन्धौ क्षरोऽहं तु ४५।३२ ततः सम्पातियव्यामि ५०।५८ ततः सम्प्राप सहसा ६८।२० ततः सम्पूजितो देवो २१।१६ ततः संवीक्ष्य दुर्घर्षं ४७।४१ ततः संस्तम्भतं विष्णुं १०।६२ ततः संस्थाप्य सप्तैव ५०।१११ ततः संस्मृत्य विद्वेशः २२।१०४ ततः संज्ञामनुप्राप्य ४७।४० ततः सा कालिका देवी ५४।४४ ततः सा क्रोघदीप्ताङ्गी ६।८० ततः सा तु महादेवी ७०।५८ ततः सा नियंयौ शम्भो ६९।३५ ततः सा प्रययौ शीघ्रं २४।१६ ततः सा प्राथिता पृष्ट्यां ६४।२७ ततः सापि यहादेवी १२।२३ ततः सा ववृधे नित्यं २०।६

ततः सा रुदती गत्वा ३८।३७ ततः सा सिन्धुना सङ्गं ७१।१ ततः साश्रुपरीताक्षः १४।४ ततः सुरपतिर्यञ्च ६१।१० ततः सुरैः सार्धममोघविक्रमो ६०।२८ ततश्चलति गर्भोऽपि १७।२४ ततश्चचाल वसुघा हा इ ततश्चक्रेएा भगवान् १३।८३ ततश्चान्तर्दंघे देवः ६७।१३७ तत्रश्चान्यामपि गदां ३२।२५ ततश्च तां समानीय १३।४० ततश्च भीमकर्माणः १।१६ ततश्च समभूच्छव्दो ७०।२७ ततश्च हिमवद्गेहे ७। ८४ ततस्तं वारयामास ३५।१३ ततस्तं वेधसं प्राह ३१।११ ततस्तत्काष्ठकोशं च ३०।२३ ततस्तदस्थीन्यवगृह्य सादरो ६०।२७ ततस्तितीर्षु जंलिंघ ४०।२ ततस्तमग्रतः कृत्वा ३१।१८ ततस्तमागतं ज्ञात्वा १५।१२ ततस्तमेवं प्रतिभाषमाणं ६७।१३० ततस्तं पातवामास ५५।४५ ततस्तं पृथिवीभारं ५५।५० ततस्तमाञ्जगैर्घोरैः ३२।१८ ततस्त्वं परया भक्त्या १८।४२ ततस्त्वया महादेवी ४२।५ ततस्तस्य शिरः काली ५।२७ ततस्तस्याः स्ववीर्येण ३०१७ ततस्तु पाण्डवाः सर्वे ४४।६१ ततस्तु प्रतियोत्स्यामि ४०।१६ ततस्तं प्रशिपत्यासौ ५०।२२ ततस्तु मृगमादाय ७२।४८ ततस्तु वीक्ष्य दुष्टात्मा ५४।४१ ततस्तु रावणः श्रुत्वा ४०।८ ततस्तु सर्वसेनानां ३१।१६ ततस्तु त्रिजगद्धात्रीं ४२।५५ ततस्तूर्यनिनादेश्च ३१।१

ततस्तानाह विश्वेश: ६२।११ ततस्तां सान्त्वयामास १४।६ ततस्त्वां नैव भेत्स्यन्ति ४२।१० ततस्तावूचतुः शीघ्रं ३६।४१ ततस्ते निश्चयं कृत्वा ५६।३४ ततस्ते नर्दिता देवाः ३६।१५ ततस्ते निजिता दूता ७२।५३ ततस्ते पाण्डवाः सर्वे ५७।१५ ततस्ते सहिता देवा ३६।४२ ततस्ते त्रिदशाः सर्वे २२।३१ ततस्ती जम्मतुः शीघ्रं ३६।३६ ततोऽचिरान्महेशस्य २२।२२ ततोऽदितिर्देवमाता ६५।२ ततोऽन्तःपुरबाह्ये तु ६३। १६ ततोऽन्येपि ययुः सर्वे ३४।१४ ततोऽभवद्देववाणी १०।६३ ततोऽजुं नः प्रतिज्ञाय ५७।३८ ततोऽर्जुनेन संग्रामाद् ५७।४७ ततोऽरण्ये समालोक्य ३५।२३ ततोऽहं चतुरारुह्य ३२।३८ ततोऽहं तत्र यास्यामि ८।४२ ततो गङ्गा भगवती ६६।१३ ततो गङ्गातिवेगेन ७०।३३ ततो गिरीन्द्रस्तां देवीं १५।५४ ततो गिरीन्द्रः प्रोवाच २२।१ ततो गिरीन्द्रः प्रययो २२।५ ततो गोपाः परं प्राप्य ५३।४६ ततो जज्ञे विराटोऽपि ५६।१०० ततो ददर्श तां कालीं ६।४३ ततो दधीचेनिकटं ६०।६ ततो दक्षो विलोक्येव १।४२ ततो दक्षः शिवं निन्दन् ६।१५ ततो देवाः परं प्राप्य ३०।१ ततो द्यूते भगवतीं ५५।५८ ततो धनुः समादाय ४७।१६ ततो धर्मसुतो राजा ५७।११ ततो नन्दाश्रमं गत्वा ५४।१४ ततो नमन्तं पुत्रं तु ३४।७

ततो निष्रं तंपापः सं ६३।६० ततो निमील्य नेत्राणि २३।६ ततो बंभंडज गहनं ३६।३० ततो ब्रह्मा गिरीन्द्रस्य १४।१ ततो ब्रह्मा चं विष्णुश्च १०८६ ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च ६३।४३ ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च ११।२ ततो ब्रह्मा तु संप्रार्थ्यं ६।२२ ततो बह्या पुनर्देवं १०।७८ ततो ब्रह्मां पुनः प्राह १०।८१ ततो ब्रह्मा महादेवं १०।६८ ततो ब्रह्मा संमाश्वास्य ६१।५५ ततो ब्रह्मापि विज्ञाय ३७।११ ततो भगीरयो राजा ६८।४७ ततो भगवती देवी १२।२२ ततो भगवतीं देवी १।४५ ततो मन्मायया मुख्य १७।३६ ततो महास्वनं शङ्खं ६६।१६ ततो मामेव शरणं १८।३७ ततो मुनिरिप ज्ञात्वा ६०।११ ततो यथा मां चक्रेऽसी ११।११० ततो यशोदां तच् छ्त्वा ५।१२ ततोऽयं स्पर्शमात्रेण ७४।१२ ततो युद्धसमुद्योगः ५६।१०२ ततो युचिष्ठिरो राजा ५६।४२ ततो व्यतीत्य वर्षी सं ३६।६ ततो विरूपं तं कतु ३१।३३ ततो विलयं द्रुपदस्यं ५६।६६ ततो रहसिं पार्वत्या २६। प ततो राजा कियद्दूरं ७०।४० ततो राजा समागत्यं ७२।५० ततो रात्री भरद्वाच ४७।४६ ततो रात्रौ त्रयोदश्यां ४७।२५ ततो सुदन्तं संवीक्ष्य ७०।२६ ततो ररोदं दुःखार्त ५।१ तया कुर सुत् क्षिप्रं ४।३८ तया चक्रुंमु निश्रेष्ठ ५३।२६ स्या चरति यत्तस्याः ६१।३६

तथा तद्भातरश्चान्ये ५५।६ तथा तपस्यतः सापि ४।१० तथा रुट्वा ताम् २१।४५ तथा डब्ट्वा तुतं बालं ५०।५० तथान्यदपि तं चार ५०। ५४ तथान्यासां च विद्यानां ५६।३१ तथान्ये ये महादेव १०।६८ तथान्ये ये च दिक्पाल ३६।१४ तथान्ये बहुवो नष्टा ५ ११३३ तथान्येषां चं दुष्टानी ५५।२ त्तथापि यत्कृतापेक्षा ११।१४ तथापि यो विजानाति १६।१४ तथाप्यपायो भगवन् ३६।३३ तथा प्रार्थयतां तेषां ५६।५ तथा नारायग्राचापि २३।२५ तथा वासांसि दिव्यानि ५।३ तथा विवेहि यत्नेन ४९।६५ तथा विघत्सवं लोकानां २२।६१ तथाविघां कार्यवतीं ८।५४ तथा विलोक्य रूपं स ५०।८६ तथा विष्णुश्च समभूय ५५।४ तथा विष्णुं चं सम्पूज्य ७९।४७ तथा विहरमाणी तु ५३।३४ तथा षाण्मांतुरश्चास्य ३०।३६ तथा सोऽपि महास्त्राणि ३२।१४ तयाहमपि चैतस्याः ३४।११ तथा इत्वा महाराजं ५५।३८ तथा हिमवतः पुत्री ३।६ तथैकदा जंगद्वात्री २१।३५ तयैव क्रीडितस्तेन ५।३६ तयेव च मुखं श्रीएं। १७।२५ तथैवान्ये च त्रिदशा ३७।२४ तथैव भूवि ये चान्ये ७६।३४ तथैव प्रार्थयामास ५२।११ तथव मासि षष्ठे तु १७।२७ तथैव वरुगाः क्रुंद्धः ३२।६ तथैव शमयिष्यामि १०११ तद्गर्मसम्भवां योषि ५०।५५

तद्गानमतिसंप्रीति ६४।१३ तद्गृहाद्यवयोगेंहे २१।४६ तहदाति च यो देव्ये ७७।१७ तद् इन्ट्वा शिशुपालस्तु ५५।४६ तर्दिदानीं न यावत्तु ५०।१४ तदत्र यद्विधेयं तत् ३६।२६ तदत्र कि विधेयं तद् २६।२४ तदभिज्ञाय राजापि ७०।२१ तदत्र वासस्ते नास्ति ५६।५७ तथांससम्भवा शम्भोः ५५।३३ तदत्र यद्विधेयं हि ७।२८ तदहं कि करिष्यामि १३।२६ तदहं कृष्णारूपा ते ५६।११ तदहं तपसा सद्यो ६६।५ तदहं दीनिचत्तोऽस्मि ६१।२५ तदहः पूर्वरात्रे तु १३।५७ तद्वहिर्दर्शनाकाङ्क्षि ५६।२१ तद्वहिर्वर्णये वत्स ५६।१६ तद्यज्ञविभवं दृष्ट्वा ५५।५१ तद्यास्यामि द्रुतं स्वगं ५८।१६ तद्रक्तुं न महेशोऽपि ११।११ तद्वक्तुं नैव शक्नोमि १२।३८ तद्वक्तूं न समर्थोऽस्मि ३५।५० तद्वाक्यश्रवणे कणी २६।२ तद्विद्वेषफलं शम्भु ५।४७ तद्वीक्ष्य रेजे राघापि ५३।२८ तदा कथं स्याद्मनं ११।१२ तदाकण्यं जगन्माता ६३।२२ तदाकण्यं पुनर्देवी ७०।५६ तदाकृतिः सन्ततिः स्यात् १७।१६ तदागच्छ महादेव १०।७६ तदा गिरीन्द्रनगरे २८।१० तदा तस्याभिनाषं तु ३४।१३ तदा तं कुण्ठितास्त्रं च १०।१८ तदा त्वमपि कुत्रापि ३।७६ तदा त्वमस्य रक्षाये ४२।३ तदा त्वां पञ्च गन्धवी ५६।६२ तदा त्वां समखं शम्भु ६।७३

तदा त्वया समं तात ३५।३० तदा त्वया समप्येषा १३।२६ तदा घ्यानं परित्यज्य २२।६३ तदान्ये ये समायाता २८।६ तदान्तिकं ममाभ्येत्य ५०।२५ तदा प्रबोधं नो कश्चिद् ५०।१०५ तदाभवन्मुने सापि ५०।७६ तदा भूभारहाराय ५७।१ तदाभूइक्षिणे तस्य २२।१०० तदा यास्यति सा स्वगं ५०।१०२ तदावश्यं शिवः काम २६।१२ तदा राजातिहृष्टात्मा ६८।२३ तदा रुदन्तीं दुःखेन २७।४ तदा विब्सुः स्वचक्रेस ७।६८ तदा प्रादुर्वभूवुश्च ५।३४ तदा लोकाः कयं धैयं ११।१५ तदा स पाप: प्रतिवीक्य ५६।५० तदा सैव विनाशाय ४२।३१ तदाह भगवान्व्यासः १६।६ तदा हि साभिरक्षार्थं ३५।६ तदाज्ञावशगाः सर्वे ४८।२० तदाज्ञावशगाः सर्वे ७६।१२ तदैनां घातयिष्यामि ५०।२६ तदेव कामरूपेण २१।४३ तदैव जगतां रक्षा ११।७६ तदैव तुष्टी भगवान्भविष्यति १३।४ तदेव दरशुस्तत्र ५६।१८ तदैव प्राक्षिपच्चक्रं ११।७८ तदैव भस्मसात्कर्तुं ३८।५१ तदैव वञ्चितो दक्षो ७।७८ तदेव वसुदेवोऽपि ५०।६३ तदैव वीक्ष्य तं रुद्रं २२।५० तदेव सहसा स्वग ५०।५७ तदेतदिच्छामि समेत्य ६७।१३३। तदेतयोः समभवत् ५४।२१ तदेयं मुण्डमालाऽपि ५०।११ तदेवाष्ट्रमगर्भे मे ५०।४६ तन्नास्ति ते भयं राज्ञि ५६।६०

तनयां च सुसङ्गम्य २०।१४ तन्निन्दा तु महापाप ११।७ तन्मत्वा रामचन्द्रस्य ३८।४६ तन्मध्येऽस्ति पुरं रम्यं ५६। अ तन्मध्येऽयुत्तसिहाढ्यं ५१।११ तन्मध्ये मन्दिरं रम्यं ५६।१० तन्मायामोहितैस्तस्या ६।६४ तन्मात्रं समरे तात ३६।६९ तन्मे जाता ब्रह्महत्या ६१। ४ तन्मे बृहि महदिति १८।२४ तन्मे वद सुरश्रेष्ठ ४१।६ तपः कतु महापुण्ये २१।१६ तपश्चचारात्युग्रं च २०।२६ तपश्चरति मां लब्धं १३।६१ तपश्चरन्तः सिद्धाश्च २२।८४ तप्तकाञ्चनसंकाशां १२।३५ तपसाराधयामास २१।३८ तपस्व त्वं महादेव २१।२७ तपसः फलदानाय ५१।३३ तपसां यज्ञदानादि १६।१६ तरस्विनां तपश्चास्मि १८।७ तमज्ञात्वा तथा शम्भं ५।११ तमाकण्यं महाशब्दं ६८।६७ तमापतन्तं संवीक्य ३२।२६ तमाश्वास्य रखे प्रायात् ४७।४४ तमाह भगवान् रुद्रः ६३।१७ तमाह शम्भुः शीघ्रं तान् ६२।६ तमुद्यतमहाशूलं ३२।२१ तमेव विद्विषनमोहा ६।७ तवापरः पाण्डुसुतो ५०।३ तया विद्धः स दैत्येन्द्रो ३३।२० तयैतदुक्तं राजेन्द्र ४२।६३ तयैव सृप्तं काले तु ३६।३४ तयोस्तु दारुएां युद्धं ४५।२५ तयोरिति वचः श्रुत्वा १०।८६ तयोक्तं पूर्वमेवैतद् ४२।२८ तव भावेन तुष्टाहं २३।१२ तव मूर्घनि नारत्यत्र ७।७३

तव प्राग्तिमा भूत्वा ४६। १ तवापमानमन्विच्छन् ७।६२ तवानुगमने स्वामिन् ५८।२५ तवाम्बुकिएाकां भक्त्या ६८।२० तवापि कृतयज्ञस्य ६१।१२ तवापि देवराजत्वं ६५।४१ तव लोकत्रयं वत्स ६५।४० तक्लादित्यकोटचाभा १५।६ तस्मात्कुसुमघन्वानं २२।४२ तस्माच्च पापशान्त्यर्थं ६१।५१ तस्माच्छाक्तोऽथवा शैव: ४८।१५ तस्माच्छीघ्रं हते दैत्ये ३०।४४ तस्मास्यज पुरीमेनां ३६।२६ तस्मात्यक्तवा भयं राम ४२।६८ तस्मात्त्वं हि महाकालो ११।३७ तस्मात्त्वमनुसन्धाय ६१।३६ तस्मात्तत्परमं स्थानं ७६।१७ तस्मात्तत्र मुनिश्रेष्ठ ७६।४१ तस्मात्तदन्यथा नैव ४।३१ तस्मात्तां देहि नि:सार्यं ६६।२४ तस्मात्तु ते मयैवैतत् ४२।५२ तस्मादन्यं ह्युपायं ते ६१।३८ तस्मादत्र समुद्भूतां ४।६ तस्मादवश्यं कुत्रापि ४।३ तस्मात्प्रसन्नतां याते ६६।४६ तस्मात्पूर्वं विधायैवं ७७।२५ तस्माद् भूयो बभूवुश्च ४७।५६ तस्मान्मानुषतां याहि ३६।७६ तस्मान्मामेव विष्युक्तैः १५।६६ तस्माद्वामनरूपेगा ६५।६ तस्माद्वामनरूपाय ६५।३४ तस्माद्विघाय समतां ५५।२५ तस्माद्विवर्जयेद् द्वेषं ८।११ तंस्माद्राजंस्त्वमेतस्मै ६५।२६ तस्माद्राम महाबाहो ४२।१२ तस्माद्राम स्थिरो भूत्वा ४२।७४ तस्मात्तत्सङ्गमं कृत्वा १६।३४ तस्मात्स्वगं परित्युज्य २२।२७

तस्मिन् गिरिवरे रम्ये २।२४ तस्मिन्चूते छलाद्वाजा ५५।५३ तस्मिन्नेव कृतस्नानो १२।३३ तिस्मन्नेव दिने युद्ध ४०।२२ तस्मिन्नेव दिने सूर्य ७३।११ तस्मिन्बागप्रहरणे ३६।७१ तस्मिन् रथे स्थिता काली व।१०१ तस्मिन् समागते घोरं ४७।१३ तस्मै तद्विफलं विद्धि ३६।८६ तस्मै देया निजसुता २४।४४ तस्में देया सुतेत्यत्र २४।४६ तस्मे वामनरूपाय ६५।३२ तस्मै सती ददौ मालां ४।५२ तस्में सा कथयामास २६।१२ तस्य किं वा करिष्यामि १३।३७ तस्य चित्रमये रम्ये ४।३६ तस्य तच्चेष्टितं ज्ञात्वा ५६।७० तस्य तददारुएां कर्म ५५।५६ तस्य तन्मतमाज्ञाय ५६।२७ तस्य तां बुद्धिमाज्ञाय ५५।११ तस्य नादेन घोरेण ४४।२२ तस्य पादप्रहारेण २६।११ तस्य पापानि नश्यन्ति ७५।२४ तस्य प्रसन्नो भगवान् ८०।१८ तस्य पुण्ययशोवृद्धि ३५।४६ तस्य भारासहा पृथ्वी ३६।१७ तस्य भाता स्वयं घर्मी ४६।४७ तस्य भूतं महत्पापं ६३।५८ तस्य सन्दर्शनात्पापी ७१।२१ तस्य संरक्षणार्थाय ८१।३८ तस्य हृत्यावशाज्जातं ६१।२६ तस्यार्घं तु बलाद्वायुः ३०।१७ तस्याञ्जनापि तेनैव ३८।३६ तस्याङ्कात्तां निजाङ्कोसी १३।१८ तस्यासीन्मुनिकार्दूल ४७।६१ तस्येदानीं फलं भुञ्जे १७।३५ तस्येषुणा हि विद्यस्तु २२।४३ तस्यैकं तु पदं वत्स ६४।३७

तस्येव जन्म सफलं ७६।१३ तस्या प्राज्ञां विना यानि ५६।६रे तस्याः कि भतुँ योग्यः स्याद् ५।४२ तस्या देहपरिग्राह १०।७१ तस्या भावेन सन्तुष्टा ३६।६ तस्यामारम्य सप्तम्यां ४५।२७ तस्यामुद्वाहकर्म त्वं २५1६ तस्या मूत्यंन्तराः सर्वे ३६।३६ तस्यां यस्य मतिः पुण्या ४३। ६६ तस्या वक्षसि कृष्णस्तु ५।१६ तस्या विना प्रसादेन ४२।१०५ तस्यास्तु शमनार्थाय ६१।२४ तस्यां षष्ठयां विनिर्माय ४७।५० तस्याः स्थानं तु याहक् च ४३।८ तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ५६।६९ तस्यास्तु तेन नादेन ५१।२६ तस्यास्तु दक्षिएों भागे ५६।१५ तस्यास्तु निधनार्थाय ५०।१०१ तस्यास्तु सन्ततीः सर्वा ५०।३४ तस्यां स्नानं तपोदानं ६६।२ तस्याः सखीम्यां शैलेन्द्र २४।२१ तत्र ग्राज्ञापयामास २२।७२ तत्र कृत्वा जटा रामो ३८।२५ तत्र कृष्णनवम्यां तु ३५।४२ तत्र गर्भो भवेद्यस्मात् १७।१६ तत्र ते तु भगवतीं ५६।३ तत्र ते प्रार्थयाम्येतत् ६८।१२ तत्र तन्त्रोक्तविधिना १२।३७ तत्र त्यजित यो देहं ७५।३३ तत्रत्यानां समस्तानां २।१६ तत्र त्वया कृते शङ्ख ६८।६४ तत्र त्वयोवतं संक्षेपाद् ७६।२ तत्र दच्मी महाशङ्खं ६८।६६ तत्र देवाः सगन्धर्वाः ६८।५६ तत्र देहभूतां देह ७६।४३ तत्र वर्मसुतभाता ५५।४७ तत्र नावं समारुह्य ७२।४६ तत्र पुण्यतमा गङ्गा ७०।६

तत्र प्रासान् परित्यज्यः ७६।४६ तत्र प्राप्तासि सावित्री ३।७४ तत्र मुष्टिकचाएार ५४।१२ तत्र यत्क्रियते कर्म ७८।१५ तत्र यस्तर्पये द्भारत्या ७८।२६ तत्र या वैदिकी मूर्ती ४३।१८ तत्र याता दिशं यामी ३६।११ तत्र यान्ति सूराः सर्वे २६।१० तत्र यो मक्तिभावेन ७७।१६ तत्र विष्णोश्च संस्मृत्य ३४।७ तत्र वीक्य जगद्धात्री ४६।३७ तत्र वीक्य समीपे तु ४७।३४ तत्र वेगेन गच्छन्तीं ७०।२३ तत्र धाद्धं कृतं येन ७६।२८ तत्र श्रुत्वा महाशब्दं ६६।१८ तत्र श्रुत्वा चापरेऽपि ६४।६ तत्र शम्मुनिरीक्षेव ४६।११ तत्र रमशानसंवासी ७।६७ तत्र शूर्पण्खानाम्नी ३८।३५ तत्र षष्ठी तिथियवित् ४७।४६ तत्र सप्तषंयो वीक्य ७०।२ तत्र स्नानं तपो दानं ७०।७ तत्र स्थित्वा महादेवं २१।४६ तत्र सञ्जातवान् रामो ५०।६४ तत्र सम्पातयामास ५४।३७ तत्र सम्पूजनं शम्भो ७६।४५ तत्र सम्प्रायंयामास ४९।६७ तत्र सम्पूजयेद्देवीं ७७।१३ तत्राकस्मात्समायाता ६।१२ तत्रागत्य महावेग ६६।११ तत्रागतस्तु भगवान् ३४।६ तत्रागता सती चार ४।४३ तत्रातिरम्या तत्पत्नी ११।१०८ तत्रादी शृशु ते वक्ष्ये १०१४ तत्रादौ समभूदगङ्गा १३।२ तत्रापमानलाभाय द।२० तत्रापि त्वां विनाऽपूर्णः ११।२४ तत्रामवत्युष्यवृष्टि है।६३

तत्राभूत्सा यथा गङ्गा १३।४ तत्राजु नसुतस्याभूद् ५६।१०१ तत्रापि शुक्लसप्तम्या ४५।२६ तत्रांशेनावतीएायाः ६४।३ तत्रासीद्गोग्रहे युद्धं ५६।६६ तत्रासीत्पुष्पवृष्टिश्च ५३।३३ तत्राहं तं हिनिष्यामि ५६।८६ तत्राहं सर्वलोकस्य ३५/३१ तत्रेकदा त्वहङ्कार ४२।३६ तत्रैकदा महादेवो ३५।३ तत्रैकं बिल्वपत्रं यो ७६।४८ तत्रवेन्द्रमुखा देवाः २२।२६ तत्रैव संस्थिता काली ६३।४२ तत्रैव हि पुनश्चापि १२।१८ तत्रैव सद्भवितयुतः ६७।१६२ तत्रवोवाच मां मात २१।३६ तत्रोद्वाहे तु देवक्या ५०।१७ तत्रोवाच महाबुद्धिः ३६।४१ ताः सर्वास्तु समाश्वास्य ५४।५१ ताः सर्वा ग्रागता वीक्य ५३।२५ ताः सर्वास्तोषितास्तेन २६।५ ताः समाश्वास्य तूर्णं स ५४।२८ तां काशों यो न सेवेत ७३।४६ तां ग्रहीतुं समागच्छ १४।२० तां च मूर्ति विनिर्माय ४३।८८ तां त्वं ददासि चेद् गङ्गां ६६।३१ तां त्वमेव महेशाय १३।८६ तां तथा रोहिगीं चापि ५०।१६ तां त्वमेवंविधां देवीं ११।२५ तां रष्ट्वा घरणीं ब्रह्मा ४६।३३ तां रुष्ट्वा हृव्यभोक्तारो १।३६ तां नेहते महादेवो २२। ५६ तां प्रसाद्य रघुश्रेष्ठ ४१।१७ तां मालां स समादाय ४।५१ तां वीक्य सर्वलोकैक ५० ११३ ता राघामुपसंयेमे ५१।३५ तां लोभादपहृत्यैव ४२।६५ तां स्वाहामग्नये प्रादात्

तां ज्ञात्वा राक्षसीं दुधां ३८।३६ ताडयामास दुर्थर्षं ४७।६३ तात त्वं सर्वलोकानां ३१।६ ताम्यां ते निहताः शूरा ५४।६ तानम्यर्च्य यथान्यायं ५८।१८ तानुवाच यथात्रृत्तं २६।१८ तांस्त्यक्त्वा तु समागत्य ३८।२४ तान्डब्ट्वा समुपायातान् ५७।६ तान्वोद्धमसमर्थाहं ४६।३५ तान् समीक्ष्यागताच्छम्भु २५।२ तानि रक्षन्त्यविरतं ५६।२० ताभिर्मृतिभिरष्टाभि ५३।२६ ताभिश्च स्कन्दिताद्वेत: ३०।३७ तामभ्यर्चयतां नित्यं ४२।६७ तामापतन्तीं संवीक्ष्य ३३।३ तामायान्तं दशा वीक्ष्य ५३।४३ तामेव पत्नीं संलब्धं २२।३८ तामेव प्रकृति पूर्वी ४।२४ तामेव मनसि घ्यात्वा १२।१० तामसी मत उत्पन्ना १८।१० तामसी तु ममार्चा या ४६।२२ तावण्जगदिदं सर्वं ३६।३१ तावत्तामेव हृदये २४।३० तावत्परिचयं नास्य ३०।४२ तावत्सर्वाणि पापानि २।१३ तावूचतुः प्रभो देव २७।६ तावेव श्रेयसां हेतू ना७६ तारकस्य निहन्तारं ३०।३८ तारकस्य वघार्थाय ३१।१४ तारकः सकलान्देवान् २२।५४ तारकेणार्दिता देवाः २१।६ तारको रथमारुह्य ३१।२२ तारात्मकस्त्वग्वसनः ६७।७४ तासां च दक्षिणे भागे ५६।३२ तासां विलापमाकर्ण्यं ५३।३५ तिष्ठाम्यहं काननेऽस्मिन् २५।२६ तीयं श्रीकामरूपाख्यं ७६।३८ तीर्थश्रेष्ठतमा श्रेष्ठा ७५।१७

तीर्थश्रेष्ठतमां गङ्गां ७५।३४ तुभ्यं दत्तमना भूत्वा १४।२३ तुम्यं यथेष्टकरणे ५०।२३ तुलसीकाननं यत्र ७६।१५ तुलसी कानने यस्तु ७९।२४ तुलसीद्रमरूपस्तु ७९।५ तुलसीपत्रकं तस्य ७१।२३ तुलसीं प्रणमेद्यस्तु ७६।१४ तुलसीषुष्पवृन्तेन ७६।२१ तुलसीवृन्दमध्ये तु ७६।२८ तुलस्याः शृशु माहात्म्यं ७९।४ तुलसी सर्वदेवानां ७६।इप तुलस्या रहितं नैव ७६।२६ तुलस्या रहिता सन्ध्या ७१।२७ तुष्टा भवति शर्वाणी १६।७ तुष्टाव तां जगद्वन्द्यां ६३।६५ तुष्टाव नन्दी परया ६।१७ तुषानल इवान्तस्यो ६।७५ तुष्ट्या परमया युक्तो १४।१७ तुप्टुबुर्वेदवाक्येस्तु ४।५७ त्तीयं गानमाकण्यं ६४।१७ तृष्तिकारणभूतक्च ६७।११३ तेऽपि नत्वा ययुः सर्वे २५।१० तेऽपि प्राहुद्रुतं तस्मै ५०।११५ ते गत्वाऽऽहुर्महाराज ५८।१४ तेजसा सूर्यसंकाशा ४।३७ तेजस्वी तरुगादित्य ७१।६ तेजस्वी रुचिरश्यामः ६८।४ ते तु गत्वा दुतं यत्र ५४।३५ ते धर्मनिरताः पञ्च ४५।७ ते प्रणम्य महादेवं २६।१८ ते ब्रह्मसृष्टिलोपार्यं ५।३६ ते शम्मीः सन्निधि गत्वा ६२।१० ते सर्वे तेन चाहूता ७।८६ ते सम्पातिमुखच् छ त्वा ३६।१२ तेनाहमनुयास्यामि २१।४८ तेनाहं त्वद्गृहे जाता १३।६२ तेनास्त्रेण प्रविद्वस्तु ३२।२७

तेन क्रुड: स च यथा ७।२२ तेन क्रुटा महादेवी १३।७७ तेन ते तनया जाता २०।१६ तेन तुष्टा भगवती ३।४६ तेन देवाः सगन्धर्वा ३६।४६ तेन नृत्येन भुवनं १३।८२ तेन भागीरथीत्याख्या ६६।४४ तेन यच्च कृतं कमं ४२।७२ तेनैव विधिना तुष्टा १३।२० तेन विद्वो मृगः सोऽपि ७२।४५ तेन राज्यं परित्यज्य ३८।१६ तेन शूलेन दैत्यस्य ३१।२२ तेन शोकेन दु:खार्तः १३।८१ तेषामपि नियन्ता त्वं १०।२० तेष्वागतेष्वपि शिवः २६।३४ तेषामापततां श्रुत्वा ३१।१६ तेषां तु निस्तारणकाग्यया ६७।१३२ तेषां भावेन सम्प्रीत ५१।४० तेषां मारासहा पृथ्वी ४६।३२ तेषां रयाश्वनाग्रञ्च ३२।१० तेषु श्रेष्ठतमं ज्ञेयं ८१।३४ तैर्व्याप्ता सकला पृथ्वी ४६।३६ तंत्र्य प्रतिश्रुतं तस्मै २७।१२ तैः सार्वं पुरवाह्ये च ६३।१६ तै: संस्तुता महादेवी ४८।३ तोयोत्यं करकादिकं जलमयं १।३६ तो दुष्ट्वा समुपायान्तो ५४।४६ तौ बब्द्वा मगवान् शम्भुः ११।४ तौ डब्ट्वा तु समायाती ३६।४० तो बब्द्बा पितरो गङ्गा ६६।३६ त्यब पापमति भक्त्या ६।७२ त्यक्तायां तु मया तस्यां ३६।६७ त्यक्त्वा हेमपटीमासीद् ८।५० स्यक्त्वातिपापिनं पूर्वं ११।१३ त्यक्यामि लङ्कानगरीं ३६।६५ त्वं कुवुद्धिः सुबुद्धिश्च १०।६४ त्वं केन वा समा याता ७।५८ त्वं चेदगमिष्यसि शिवे ८। ६१

त्वं च मे परमो भक्त ७०।४३ त्वं तस्य वरदा नित्यं ४२।७ त्वं तिष्ठ सर्वप्रमर्थे ८।६४ त्वं त् तां परमाराघ्यां ६६।३४ त्वं तुमां तप्त संस्थाप्य ५०।१०० त्वं देवः परमेश्वरो जगति ये १०।६२ त्वं दुष्ट्दैत्यविनिपातकरी ५०।१४ त्वं नित्या परमा विद्या ११।२१ त्वं प्रसन्ना यदि शिवे ४५।१७ त्वं ब्रह्मविष्णुप्रमुखैः ७६।३३ त्वं बीजं सर्वभूतानां ५६।२० त्वमस्माकं चेतना च ११।२८ त्वमात्मा त्वं ग्रह्म ३०।३ त्वमादिलींकानां ६।१८ त्वमाद्या परमा विद्या ८।६० त्वमाज्ञापय देवेश २।३७ त्वमहं वा महेशानः ३६।३५ त्वमवश्यं हि जानासि ६२।१७ त्वं मे पिताहं त्वत्कन्या १।४६ त्वं मे प्राणस्त्वमात्मा च ५८।२३ त्वं मदर्थे तपस्तीवं २३।१८३ त्वमन्तर्यामिनी शक्ति २३।२४ त्वमप्येवं महाराज १५।७२ त्वं ममोदरजातासि १।५ त्वं माता खगतां पिता ३०।२ त्वं माता जगतामनादिपरमा ५०।८७ त्वं मात्तविग्रहं कृत्वा ४६।४० त्वमाराघ्यतमा सर्व २३।१८४ त्वमेकं मे महाकायं २२।४६ त्वमेक: बर्जिता तेन ७।६८ त्वमेका परमा शक्ति ४४।३ त्वमेका सर्वलोकानां ५६।२३ त्वमेव देवि दीनानां ५३।७५ त्वमेव वक्ष्यसि बिभो = १७६ त्वमेव सर्वं जानासि १२।८२ त्वमेव ज्ञानिनां श्रेष्ठः २।२८ त्वं यस्य प्राणकर्तासि ६१।२६ त्वं यस्य सो हाक्योच्यो हि १५।३२

त्वं यै: स्मृता समरमूषंनि ५७।१६ त्वं वे देवाः शुक्लपक्षे ४५।६ त्वं व देविषदेवताकालरूपा ४५। = त्वं शुद्धः परमः परात्परतरो १०।६ त्वं शुद्धः शुद्धवोधश्च ६७।७ त्वं शुद्धप्रकृतिः सर्वे ४२।७१ त्वं सर्वेदुर्गतिहरा २४।६ त्वं स्वाहाखिलदेवतृष्तिजननी १५।३८ त्वं स्वेच्छावशतः ३०।४ त्वं सूक्ष्मा प्रकृतिः ४२।६० त्वं सूक्ष्मा प्रकृतिः ५०।८६ त्वं सृष्टो चतुरानना ५०।८८ त्वं हि सर्वगता शक्ति ४४।१४ त्वतः कश्चिन्न विद्येत ३६।४ त्वत्तो जन्म समासाद्य ५२।१५ त्वत्तः सम्प्रार्थिता यस्माद् ६६।४३ त्वदर्ये वस्त्रभूषादि ६।५१ त्वदृर्शनेन मद्देहो ६।७६ त्वद्दत्तवरदिष्ठः २२।११ त्वदनुग्रहदर्पेण ४२।४२ त्वदञ्जपरिसंस्कारे २४।७ त्वदाज्ञापालकाः सर्वे २२।४७ त्वदाज्ञावशगो राजा ५६।५६ त्वन्तिन्दनश्रुती शम्भो मा३म त्वत्पादपङ्कजरजः १०।६३ त्वत्पादपङ्कजाद्दैन्यं ४४।६ त्वत्पादपङ्कजजिः ६१ ।६४ त्वन्मायामोहिता: सर्वे ११।२७ त्वद्वाक्यापेक्षयाद्यापि ३६।२८ त्वद्विच्छोदसमुत्तप्तं २३।२५ त्वरिता त्रिपुटा व्यक्षा २३।७० त्वया जगदिदं सुष्टं १५।५१ त्वया तु स्वकृतश्चासी ११।१०० त्वया मातस्तथा पित्रा १५।५२ त्वया यथा नियुक्तोऽयं २२।११० त्वया सम्प्राथिता तात ७०।४५ त्वया सम्पूजिता देवी ४२।२३ त्वयाहं स्मरणीया तु ४२।६

त्विय तस्य दढा भक्ति ३६।७७ त्विय भिवतस्त्विय प्रीति ६८।३४ त्विय मानुषतां याते ३६।६८ त्विय राजनि देवानां ६१।५० त्वयैतस्मै यदि पुन ६५।२२ त्वयैव प्रेरितो विष्णुः ३९।२३ त्वयैव मे वरो दत्तो ६८।२३ त्वयैवैतत्पुरा प्रोक्तं ३९।२५ त्वां नमन्ति सदा भक्त्या ६८।३० त्वां नित्यं परिपूजयन्ति ६।२० त्वां सान्त्वयितुकामोऽसौ ११।१०३ त्धां समाश्रित्य देवास्तु ३१।१० त्वामप्यभ्येत्य पितरं ५४।६० त्वामनादृत्य दर्पेण ८।४१ त्वामस्बर्वा जगद्धात्रीं ११।३१ त्वामाराध्य हरिनिहत्य समरे ३।३३ त्वामाश्रयन्ति परमेश्वरि ५७।१८ त्वामाश्रयन्ति ये भक्त्या ५६।२५ त्वामाराघ्य महेशोऽपि ५६।२१ त्वामुपास्य तथा विष्णुं २।४८ त्वामृते तस्य नो का चिद् २१।४० त्वामेव विद्वजननीं ५७।१५

द

दण्डमुद्यम्य वेगेन ७०।१४
दण्डनत्पिततो राजा ६६।१५
दत्त्वैकं छागमुण्डं तु ६।२४
दत्त्वा तस्मै नरः सद्यो ७६।१६
दद्यां तं महात्मानं ६१।१६
दद्यां तं महात्मानं ६१।४६
दद्यां तो प्यमानं स ११।४६
दद्यां तोप्यमानं स ११।४६
दद्यां तोप्यमानं स ११।४६
दद्यां तोप्यमानं स ११।४६
दद्यां तथ्यमानं द्यां ६३।३४
दद्यां यदि तस्मै वा ४२।२७
दद्यां द्वां स्वां महाराङ्खान् ७०।३
दघी चिम्नीनशार्द्यां ६४।४
दघी भयानकां मूर्ति ६।७६
दयावान् दैवतश्रेष्ठो ६७।७६
दयानुर्दीननायश्च ६६।७७

दर्शनं बहुसाहस्स्यू ७६।३७ दर्शनात्कृतकृत्याश्च ७२।३४ वर्षनात्पर्शनान्मा ७१।६ दर्शनात्स्पर्शनान्नाम ७४।२३ दशजन्माजितं पापं २६।३ दशम्यां पूजियत्वा तु ४६।७ दशमेऽहिन सङ्ग्रामे ५७।३१ दर्घवैता महाविद्या ७७।२ दक्ष: प्रचापति: पूर्व ५२।७ दक्षपत्नी प्रसूतिस्तु ६।२ दसयज्ञे गता देवी १०।३ दसस्तु शिवनिन्दासु १३।७५ दक्षः सतीसतीत्येव १०।४ दलो मूढमतिः शम्भुः १०।४३ दक्ष: स्वकीयानाहेद ७१:७१ दसस्तून्मादचित्तोऽभूत् ४।५६ दक्षस्यापि समुद्भूताः ३।६४ दक्षस्यानुचरो ज्ञानीं ६।१३ दक्षोऽपि म्लानवदनो १।८६ दक्षोऽपि मन्त्रिणः सर्वान् ७।२५ दक्षोऽपि मायया मुग्धः १६।७६ दक्षिणाऽपूर्ववसना २३।१५६ दक्षिणस्यां मुनेः ७०।४२ दातव्या मक्तिभावेन २५।४ दानं घ्यानं जपो ७३।३२ दाम्भिकं भावमास्याय ७३।५० बारप्रहे मतिमें उद्य २४।२६ दास्यामि मन्त्रणां तुम्यं ३७।१३ दास्यामि सरितां श्रेष्ठा २१।२६ दास्यामीत्येवमुक्त्वाहं ६५।२७ दिगम्बरा मुक्तकेशी ४।१२ दिगम्बरीं भीमदंष्ट्रां ६२।३१ दियम्बरी क्षरद्रक्ता २३।१८ दिनं तच्च शुभं प्रोक्तं ७९।६ दिनेऽपि समभूदाति ४७।२३ दिनं वा रजनीं वापि ७।१२ दिनेनैकेन कललं १७।१७ दिव्याङ्गना दिव्यनेत्रा २३।११२

दिव्यहारा दिव्यपदा २३।११३ दिव्यवस्त्रपरीधाना २३।५६ दिव्यालङ्कारभूषाढ्यां १।४१ दिव्यवर्षंसहस्राणां ४।६ दिव्यमाल्याम्बरघरो ४।५० दिव्यी वर्षसहस्रो हो ५०।६ दिवा वा रजनीं वापि २६।६ दिवाकरहिमप्रस्थे २६।१३ दिशश्च व्याकुला ह्यासन् ६।८४ दिशः सुनिर्मला ग्रासन् ३०।३१ दिदक्षदिक्षु सर्वत्र ३६।१७ दीर्घनेत्रश्च पिङ्गाक्षः ६७।१३ दीप्तं हि चन्द्रकान्त्यादि ४३।५७ दु:खहन्त्री सुखकरी २३।५० दु:सस्य कारणं देह: १७।१ दु:खेनाहं परित्यज्य ७।६० दुद्रुवृश्चापरे लोकाः ५३।४४ दुरीक्षां ते तदातीव ६३।३३ दुर्गम्यापि सुरश्रेष्ठ २०।१२ दुर्गम्या योगिभिः ३।१४ दुर्गामचंयित् नीय ५५।२६ दुर्गायाः पूजनं तद्वद् ५१।३४ दुर्गीयाः परमं स्थानं ५६।४ दुर्गे विश्वमपि प्रसीद परमे १।३२ दुर्गेति तारकं ब्रह्म २।२२ दुर्भिक्ये लोकपीडायां ६७।१४-२ दुनिरीक्ष्या सुदुष्प्राप्या २३।६६ दुर्योघनश्च सततं ५५।६ दुर्लभं मानुषं देहं २।८ दुव त्तवृन्ददमनि ४४।१५ दुवृ तवृत्तसंहित ५६।२२ दुष्टभूतापहन्त्री च २३।१६३ दुष्टसन्तापिनी दुष्ट २३।१२५ दुष्टसन्तापजननी २३।१२४ दुष्टस्तम्भनि विश्वेशि ५६।७२ दूरादेव पलायन्ते २३।१६३ दूता गङ्गाजलस्पर्शात् ७४।१६ दूताः पश्यन्ति ये गङ्गां ७२।५८

देवकार्यं करिष्यामि ४९।२७ देवकार्यस्य सिद्धचर्यं २९।२६ देवकीगर्भसम्भूतां ५०।५४ देवकीगर्भजातापि ५२।२३ देवकी घातयिष्यामी० ५०।३६ देवकीवसुदेवी तु ५४।४८ देवक्यां परमेशान ४६।७ देवक्या ग्रष्टमो गर्भो ५०।३६ देवनयां द्विभुजः सीम्यो ४९।४३ देवक्यैवं निगदितः ५०।७७ देवदेव जगन्नाथ ५६।१ देवदेव जगन्नाथ ३७।३ देवदेव जगन्नाथ ६२।८ देवदेव जगद्वन्द्य ६९।२२ देवदेव नमस्तुभ्यं १०।२ देवदेव: पुरद्वारि ६१।६० देवदेव महादेव २८।२२ देवदेव महेशान ६०।१ देवदेव विधेहि त्वं २७।२५ देवपूज्यतमा दिव्या ७५।६ देवराजः प्रीतिमनाः २६।३० देवान्तकादिषु तथा ४५।२४ देवान्तकप्रभृतिभि ४५।२३ देवास्तु चिकता ग्रासन् १।८७ देवा मनुष्या गन्धर्वा ७। ८३ देवा मरणिमच्छन्ति १२।४० देवानां राक्षसानां च २१।२० देवा मनुष्या गन्धर्वा १२।४५ देवाः सर्वे तु तत्पश्चाद २६।३३ देवि गङ्गे जगद्वात्रि ४८।२६ देवि त्वं बोधितास्मामि ४५।१४ देवि त्वत्पदपङ्कजं हृदि ४२।५८ देवि दुर्गे जगन्मातः ५६।७१ देवि प्रसीद विश्वेशि ३६।२२ देवी तु वसुदेवस्य ५०।११२ देवी भगवती दुर्गा ५२।४ देवीं भगवतीं बालां ५०।११८ देवीं सम्प्रार्थयामास ५०।५

देवीं त्रैलोक्यजननीं ३६।५ देव्या वीक्षितसर्वाङ्गं ३४।१० देव्या विस्तृतमाहात्म्य ४८।२२ देव्यवमुक्तो भगवान् ५०।५६ देवेन्द्रमौलिमन्दार १।१ देहः कर्मसमुत्पन्नः १६।३२ देहस्तस्य स्वनिर्दग्धः ७४।६ देहादिभ्यः पृथक्त्वेन १७।५० देहा वसानकं तस्य ७२।२१ देहिन: सुखदु:खं स्याद् १६।३३ दैत्यध्नी दैत्यहन्त्री च २३।६२ दैत्यघ्नी पीतवसना २३।५२ दोघूयमानः पवनेन ६३।११ द्रष्टुं घोरतरं युद्धं ३२।४ द्रष्टुं देवं महेशानं १२।३ द्रावयन्ती गजान्सिहान् ६६।१० द्रतमागच्छत सुरा १३।५० द्रीपद्याद्याः स्त्रियश्चापि ५८।१६ द्रौपद्यपि च सैरन्ध्रो ५६।४३ द्रोपदी तु विलीनाऽभूत् ५८।४१ द्यौस्ते शीर्षं नाभिदेशो ६३।४८ द्वादशाकस्वरूपा च २३।१६० द्वादशाब्दं वने वास ४५।५७ द्वापरस्य तु शेषे त्वं ३५।२६ द्वापरान्ते भविष्यामि ५२।१६ द्विगुणां दक्षिणां दत्त्वा ७।७६ द्वितीयं समुपाकर्ण्यं ६४।१६ द्वितीये मासि जायन्ते १७।२२ द्विधा चक्रे पुमांसं सः ३।२१ द्विचा भून्वा भविष्यामि १२।१६ द्विमुजो दिव्यसर्वाङ्गो ५०।६८ द्वीपिचर्मपरीघाना १।३४ द्वीपिचमम्बरघरं १५।२५ द्वीपं वा वर्षमेकं वा ६५।१२ हब्टं तु तास्शं रूपं ११।३० हिंद व्यापारयामास ७।२**६** इष्टमात्रे तु सा योनिः ११।११४ इन्ट्वा गङ्गापि तद्भस्म ७१।५

हच्ट्वा गदाधरं देवं ७६।८ दब्द्वा तदेतत्परमं १५।३० बब्द्वा तां परमेशानीं ३६।४३ दब्द्वा त्वां सुप्रसन्नास्यं ६४।१२ हब्द्वा तांस्तु समायातान् ६२।७ रुष्ट्वा तुनगरीं दिव्यां ६३।१५ हब्देवा तु देवगन्ध वी ५३।३७ दृष्ट्वा योनि कामरूपे ११।११३ दृष्ट्वा विष्णुरथागत्य १०।२६ ब्ब्हें वा तु विस्मयं जग्मुः ५१।१८ बच्दवा शिवं समायातं २१।७ दब्द्वा स्वचक्षुषा दक्ष १२।७ इष्ट्वापि प्रत्ययो नैव ११।६४ ब्ब्द्वेवं तु तदा सर्वे १।२१ स्ट्वेवं तु समुद्योगं ५७।५ ब्ब्द्वैवं शक्करः सत्या ११।१२५ दब्दवंवं स्वगुरुं साक्षाद् ६१।१६ ब्ब्टोऽसि साम्प्रतं ब्रह्मन् १३।१४ दश्यते न कथं शम्मु ७।५५

12

षन्यं शरीरं खलु तस्य देहिनो ६०।२४ घन्यः स देशो यत्रास्ति ७४।३१ धन्योऽस्मीत्यब्रवीद्वाक्यं १३।१८ घन्योऽस्मीत्यवदद्राक्यं १३।१६ घन्यं मे भूवि जन्म ७०।३६ घन्योऽहं कृतकृत्योऽहं १५।४६ धन्योऽहं कृतकृत्यश्च २१।२५ घन्यारच पितरस्तस्य ७२।३२ घन्या घोषारिए। घोरा २३।१०८ वनं वासांसि च मुने १४।११ धूमावती वियन्मूर्ति: २३।१४३ षनुरुद्यम्य वेगेन ४०।४८ धर्मपुत्र महाभाग ५६।६ धर्मो विजयदस्तत्र ४२।७० वर्म: स्वयं तु सञ्जातो ३७।१४ षमंविरुद्धः कामोऽस्मि १८।६ धर्माघमंबिहीना च २३।१०७ धर्मात्सञ्जायते भक्ति १५।६४

विमिन्छं सा महादेवी २२। व हमायन्शङ्खं महाशब्दं ६६। ३७ हवजाद्द्वापि मनोज्ञाद्द्व ४३। ६० हवज्रदेखन्नैः पताकाभिः ४। ३६ ह्यायता परमेशानी ७७। ४ ह्यायत्ति चानिश्चमहो ४३। २६ ह्यायान्त्व नानिश्चमहो ४३। २६ ह्यानानन्देन निष्पन्द २३। २७ ह्यानानन्देन निष्पन्द २३। २५ ह्यानानन्देन निष्पन्द २३। २५ ह्यानानन्देन निष्पन्द २३। २५ ह्यानान्देन निष्पन्द २३। २५ ह्यानान्देन निष्पन्द २३। २५। २५ ह्यानान्देन निष्पन्द २३। २५। २६ ह्यानान्देन चित्र ७६। ४२। १६ ह्यानीवृक्षद्व चत्र ७६। ४२। १६ ह्यानीवृक्षद्व चत्र ७६। १६। २६ ह्यानावती च मातङ्गी १६। २६

त

नमस्ते त्रिजगद्वगद्वन्द्ये ४४।१ न गन्तुमपि शक्नोति १७।४० नगभूतो नग्नदेशो ६७।८२ नगरे मत्स्यराजस्य ५६।३१ नगरान्तिकमभ्येत्य ५६।३५ न चान्योपद्रवो वापि ६७।१४४ न चारैः प्रतिसन्धाय १६।६७ नचाविषष्टं विद्येत ३६।५८ न चिन्तयति लोकानां ११।६७ न चेत्स्वसुखसञ्खेद ५६।६१ न चेद्रदामि तद्भ्रष्ट १४।१६ न चेह दु:खं कुत्रापि ६७।१३६ न चेतद्वीक्षते देही १७।४५ न चैनं ज्ञातवान्कश्चिद् ५६।४० न चेतान् ज्ञातवान्कश्चिद् ५६।४५ न जायते न म्रियते १६।१५ न जानन्त्यपरे देवा २।२८ न तद्गृहोतवान् राजा ५७।७ न तदा तेन नि क्षिप्ता ३६।७० न त्यक्ष्यामि कदाचित्तां २५।२८ न तस्य ग्रहपोडा स्यात् ६०। १५६ न तस्य मृत्युविधना ६०।१६ न तस्य विद्यते भीतिः ७६।२५

न तस्य विद्यते स्थानं ४८।१४ न तवाज्ञा वृथा देव ६१।४३ न तल गमनं युक्तं =।३१ न तत्र त्यजतां देहं ७०।११ न तत्र विद्यते किश्चद् ४२।४८ न तत्राहं गमिष्यामि ७१६४ न त्वां जानाति विष्णूनं १०।६० न तां मन्मायया मुख्या ५०।६६ न तादशः समुद्देशः ५७।३ न तादशा महाशक्ति ३१।१५ न तृप्तिस्तेन जाता मे २।७ न ते प्रभावं जानन्ति ५६।१८ न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् ४६।१० न तैर्बलि: प्रदातव्यो ४६।१६ न दुष्टबुद्धिलोकाना ६८।१४६ न देवं वचनं ब्रह्मन् ५०।४२ न दौर्भाग्यं भवेत्तस्य द०।१७ न घैयं वा समाधत्ते १६।२२ नन्दरचापि समागत्य ५।३१ नन्दं समूचतुर्वाक्यं ५४।६६ नन्दः प्रभाते विज्ञाय ५।१ नन्दस्य च यशोदाया ५४।२० नन्दः सानन्द मानन्द ६७। ८४ नन्दाद्या गोपवृद्धाश्च ५४।४६ नन्दाद्या गोपवृन्दास्तु ५३।४० निदकेशो निद्यूज्यो ६७।५३ नन्दिनवं स्तुतो देवों ६।२१ ननर्ते चरणाघातैः ११।५६ ननर्तं स रथोपस्थे ७१।५ न निस्तारं प्रवश्यामि ६१।३४ ननृतुः करवाद्यं च ६।६ नन्तुवनिरा सर्वे ४८।५ न पश्यसि महादेव ८।६२ न प्राप्य शम्भुहि भयोजिसतो SIZE नपुरीन्याससंस्थश्च ६७।८१ न प्राहिणोच्छरं तत्र ३६।४ न बाह्यमीक्षते गुद्ध २०।२७ न भीती राजतो वापि ४६।८ न नमन्ति भयात्केचित् १।४१ नभसा च समायातो २०।१५

नमस्ते देवदेवेश ७९।३९ नमस्ते पार्वतीनाथ ६७।१ नमस्ते परमेशानि ५६।१७ नमस्ते पञ्चवक्त्राय २।४३ नमस्ते पापसंहित्र ७०।३७ नमस्ते विश्वरूपाय ६६।२४ नमस्त्रिपुरनाशाय २।४२ न मयास्ति समः कश्चिद् २१।२४ न मया ज्ञायते देवी ६२।२ न मया सम्परित्यक्त ११।३६ नमामि त्वां विश्वकत्रीं ६३।४४ न मां मोहय देवेश ६।१५ न मां संरक्षित् शक्तः ७०।३० न मेऽस्ति दु:खं कुत्रापि २१।५६ न मेऽस्ति निर्जने २१।५७ न मेने परमेशान ६२० नमो विमलवदनाय ४५।३ न यच्छति रहो पुत्रं ३०।४३ न यज्ञभागं प्राप्नोमि ६०।१५ न येन सहशः कश्चिद् २८।३८ नवम्यामाद्रं युवतायां ४६।६ न व्याधयो भविष्यन्ति ४२।७ न व्याधिपीडनं वापि ७१।२५ न वाडघः पतनं तेषां ६८।३६ न वा सा पार्वती देवी २६।३५ न विद्यते यस्य सुतः ३०।४८ न विप्रियं करिष्यामि २६।२७ नवीनजलदश्यामी ५०।६७ नवीननीरदश्यामी ५४।४ न शत्रः प्रमवेत्तस्य ४६।४ न शोभते जीवहीनः ७।५७ न श्रद्धाविरहं कुर्यात् ७३।२६ न इविर्बुभुजुरेवा ३६।११ न हिस्रास्तत्र हिसन्ति ६७।१४७ न क्षणं विरतिस्तस्य २६।१६ न ज्ञास्यति स दुर्बुद्धि ५०।५० नागिनी नागकन्या च २३।१४५ नान्यस्तु ज्ञायते किञ्चद् १३।२१ नानयोविद्यते भेदः ७।६४

नानादेवसमाकीएाँ ५।१४ नानामिशानिभास्तत्र ४३।४८ नानासुखप्रदो नाना ६७।७६ नापरं विद्यते स्थानं ७८।२१ नापकारोऽत्र विद्येत १६।२० नाम्ना सती सैव देवी १३।२२ नाम्नां सहस्रमध्ये तु ७५।२ नाम्नां सहस्रमध्ये तु ७२।१३ नायं द्विजसुती नूनं ६।५।२० नारदं प्रेषयामास १४।११ नारदस्य सभामध्यात् ६।६० नारदाद्यमु निगर्गै: ४३।७७ नाराधिता भगवती १७।३२ नारायणं समागत्य ३०।३२ नारायणं तं च देवं ३४।६ नागयगां नमस्कृत्य १।२ नारायणी जगढात्री २३।५१ नावयोर्गमनं युक्तं ८२१ नाशयिष्यति नाशेच्छा ३।३१ नाशिष्यति यज्ञं च ६।६१ नास्ति देव्या समो लोके ४८।१३ नास्ति लोकत्रये पुण्यं ४८।२१ नासाध्यं विद्यते विष्णो ६५।२४ नासीद्वानरशून्यं तु ४०।१२ नाहं जाने तव सुत ३५।३० नाहं त्वया कदाचित्त १।३० नाहं तव विदूरस्या १३।०४ नाहं भजेऽन्यपुरुषं ५६।६६ नाहं योत्स्यामि सङ्ग्रामे ४६।४१ निजांशेन महादेवी १३।३ नित्यं कुतूहलपरा २३।१७६ नित्यातिसीख्यविरहा ४३।२६ नित्यानन्दमयी नित्या २३।४० नित्यानन्दमयास्ते तु ४३।५२ निद्रिता त्रिजगन्माता ४०।१४ निनिन्द तं मुहुदेवं २१।३७ निपेतुः पृथिवीपृष्ठे ११।८० निजंने क्रियते वासो २१।१६

निजंगाम सभामध्याद् ७।७४

निर्जनस्या श्मशानस्या २३।५७ निदंग्घोऽस्मि भृशं २४।८ निर्घतपापः परमं ७३।५ निर्भयो जायते मत्यः ७७।३० निर्भारं स्वशिरो ज्ञात्वा ११।८६ निर्माय पर्णशालां तु ३८।३४ निर्माय पार्थिवं लिङ्गं ८१।१० निर्माय मालां रुचिरां २६।४ निर्माल्यं शिरसा यस्तु ७६।२४ निविकल्पं निरालम्बं १८।४ निरामिषैस्तु नैवेद्यैः ४६।१७ निराशाः पितरो यान्ति ७३।२२ निराहारी शताब्दं तु ६६।५२ निरीक्षेते कौतुकेन २०।११ निरीक्ष्य तन्मुखाम्भोजं २२।६४ निवार्य द्वीपदीं देवीं ५५।६० निवृत्तेन्द्रियकायं हि १४।१३ निवृत्तः समभूत्तस्या ५०।२२ निश्चलं शङ्करं वीक्ष्य २२।८७ निश्चलाक्षास्त्यक्तकार्या ६।४० निःश्वसन्दहशे राम ५४।५८ नि.शङ्का निर्मलाभा च २३।७१ निशम्य गिरिराजस्य २५।१ निशम्य तद्वावयमतीव दार्६ निश्रवासान्मुमुचे तस्माद् १०।२२ निशीये पठते यस्तु १६।१४ निशुम्भशुम्भसंहर्त् ४४।१२ निशुम्भहन्त्री घूम्राक्ष २३।६३ निष्कारणा जन्महीना २३।१५१ निष्कृतिविद्यते नैव १७।४८ निस्तारयति चेद् देवान् ६०।१६ निःससार महानग्नि २२।१०८ निहत्य च मुनेस्तुष्टाद् ३८।५ निहत्य जगतः क्षोभ ३।२० निहत्य दानवान्पृथ्वी १८।१८ निहत्य समरे दैत्यं ६१।१ निहताः समरे ये ये ४९।३४ निहतस्तत्र सङ्ग्रामे ५७।३७ निहताः समरे दैत्याः ४९।३०

निहते कम्पनाख्ये तु ४०।२७ निहत्य समरे वीरं ३६। प नि:क्षिप्य शरजालानि ३३।८ नीचोऽपि कथितः श्रेष्ठो ७२।१४ नीत्वा समुद्रं सम्प्रार्थं २३।३ नीतिः स्नीतिः सुकृतिः २३।४४ नीलोत्पलदलश्यामं १५।३४ नीलोत्पलदलश्यामा २३।१३८ नुनं नदी स्वयं भूत्वा ६६।४ नुनं महेशानमनादिपूरुषं ५।२७ नृत्यन् स नारदं हब्ट्वा ११।६२ नृत्यन्ति पितरः सर्वे ७२।१६ नृत्यन्तीं प्रहसन्तीं ३६।२० नेदुद् न्द्रभयश्चापि ४।५८ नेमिघोषेण धीरेण ३२।२ नैऋरियां भैरवी पातु ७७।३२ नैव दु:खं हि देहस्य१६।२२ नैवं सति प्रिये चिन्तां द।४ नो यान्ति हिमवत्प्रस्थं ५१।३२

q

पञ्चभूतात्मको देहो १६।३३ पञ्चमे मासि रोहिण्या ५०।६२ पठेदेतद्वृदि ह्यात्वा ६७।१५७ पतिष्यत्यद्य संग्रामे ४५।१८ पतिष्यति जगच्छत्र ४५।१६ पतिब्यति न सन्देही ४५।२० पतिष्यति घरापृष्ठे ११।७२ पतिः सर्वस्य सम्पाल्यः ६७।५५ पतितोऽपि महादेव्याः ७३।२ पतितोद्धारिए। स्रोत ७५।५४ पतिमंग गतस्तस्य २७।६ पथि तत्र समायातो ३८।१५ पथि देवर्षिगन्धर्वे ६६।७ पथि वजन्तो गगने ६२।२३ पदाङ्गुलीः सदा पातु ७७।४१ पद्मकाननसंवासी ६७।३६ पद्मप्रियतमः पद्मा ६७।३८ पद्माक्षः कमलाक्षश्च ६७।१४ पद्मासनः पद्मनेत्रः ६७।३७

पप्रच्छ जानकीं चाथ ३६।३७ पप्रच्छ मां तथेन्द्रोऽपि ६२।१६ पपात धरगोपुष्ठे ३०।३० परत्र मोक्षं परमं ३६।५७ परद्रव्यापहाराच्च ८०। परदाररता नित्यं ६१।३ परमं वेगमास्थाय ७०।४ परमत्रीतिदा ज्ञेया ७६।३६ परमानन्दमग्नस्य ११।७३ परमा मोक्षदा सेव ४३।३८ परमामृताऽमृतकला २३।१६५ परस्परं समाजस्थाः ६।३२ परस्त्रीगमनाद्वहा ८०।३ परस्त्रीगमनं चक्रे ७२।३६ पर्वताइचलिताः सर्वे ११।६६ पराक्रमं च तस्येमं २६।२८ पराघीशः परं ज्योतिः ६७।५३ परिगृह्णिति दाशस्तु २७।५ परित्यज्य दिवं प्रायात् ५६।५ परिपूर्णीकृतं चापि ५८।५ परिस्पन्दादिशक्तिया ३।२३ पवनोऽपि निजांशेन ४६। ४८ पवित्रां घरणीं कृत्वा ६६।४० पश्चात्प्रपूजयेत्स्वेष्ट =१।१४ पश्यतां सर्वदेवानां ४७।७२ प्रयन्ति मां गिरे लोका २८।३१ पश्यास्य विद्यते पापं ७२।५५ पश्वारूढः पुष्पघनुः ६७।४६ पशूनामधिपः पाश ६७।४५ पस्पर्श बाहुभि: क्षिप्रं ४७।३८ पक्षमात्रेग सा पेशी १७।२० पत्रीं प्रवेष्टां सप्तम्या ४७।५१ पाञ्चाल्यैवं स्तुता देवी ५६।७६ पातालमुपसंगम्य ७१।२ पातालभूतलस्वर्ग ४३।६ पातकी मुच्यते पापाद ११।-३ पातवामास सङ्ग्रामे ४७।४६ पातियव्यन्ति सङ्ग्रामे ४९।५७ पातियव्यन्ति सङ्ग्रामे ५६। द

पातिव्रत्यस्वरूपा त्वं ५६।७४ पातियव्यामि तं दुव्हं ३१।१२ पातिविष्मित तान्वीरान् ४६।५६ पातियव्यामि सङ्ग्रामे ४९।६१ पाद्यं यस्तु महेशाय दशश्द पानपात्रकरः पान ६७।४७ पापापहारी पुण्यात्मा ६७।४१ पावंत्यपि पितुगें हे २१।३३ पार्वतीमागतां श्रुत्वा २४।१७ पार्वती बालकस्यास्य ३०।३४ पावंती शिवपत्नी च ७५।६ पार्वग्रेनैव विधिना ४०।१७ पारिजातवनं रम्य ५६।२६ पालयामीति मेऽभीष्टं ५२।१४ पाकाङ्कुशघरा शक्ति २३।१६८ पाञी पशुपतिः ६७।४४ पितरः परमां प्रीति ७२।२८ पितरी ब्रह्मशापेन ६६।२८ पितरी मम बन्धुश्च ५४।५५ गितरं में गिरिश्रेष्ठं २४।१४ पितस्त्वं यदि संसार १७।५१ पिता तेऽयं महादेवो ३४।४ पिता पितामहः पार्थः ६७।४६ पितुः प्रजापतेर्दर्पं द।द६ पितृश्राद्धदिने यस्तु ६३।७३ पितृश्राद्धदिने यस्तु ७५।४३ पितृश्राद्धदिने विप्र ७१।१६ पितृनसंतपंयेचो हि ७३।१६ पितृन्संतप्यं दानेन ७३।३० पितृणां यदि निस्तारं ६६।४१ पीताम्बरा पिबद्रवता २३।१२० पीताम्वरघरं वंशी ५०।१२ पीनोत्तुङ्गस्तनी भामा ३।१७ पुण्डरीकाक्षकर्ता च ६७।४८ पुण्यकर्मिं लब्धो न ७।४६ पुण्यगन्धो ववी वायुः १५।८ पुष्यात्पुष्यतमा घन्या ६६।३ पुण्यात्मानी महाभागा ४९।५६ पुण्ये भारतखण्डे ५१।३०

पुण्येशः पुण्यदः ६७।४२ पुनगंत्वाबवीत्सोऽपि ६३।२५ पुनद् ते प्रवृत्तोऽभू ५५।५६ पुनः सान्तहिता भूत्वा ६१।४८ पुनश्च स यथा जाता ३।६ पुनस्तपसि शैलेन्द्र २४।२ पुनस्त्वां प्रतिलप्स्यामि ११।३५ पुरश्चर्याविधानं च = 1७५ पुरस्तात् स्तुति वाक्येस्तु ४३।७३ पुरन्दरातिसम्पूज्यः ६७।५६ पुरन्दरमिदं प्राह २७।२ पुराएां साम्प्रतं ब्रूहि १।६ पुरातनः पूर्वहीनः ६७।४३ पुरासीदेव नन्दः को ५२।२ पुराऽऽसीदतिदुर्घषं: ७२।३७ पुंरूपेण जगन्माता ५८।५० पुंरूपेण महादेव ४६।१६ पुंरूपेरा जगद्धात्रि ४६।२० पुलस्त्यं सर्व एवते ३।५४ पुलिनस्यः पुलस्त्याख्यः ६७।५७ पुष्पकं रथमारुह्य ६१।४५ पुष्पकं रथमारुह्य ४८।६ पुष्पमाल्यभरा पुष्प २३।१४६ पुष्पितं मल्लिकाकुन्द ५३।१८ पुत्रप्रियः पुत्रवश्यः ६७।५४ पुत्रमित्रकलत्रादि ७४।२२ पुत्रं सर्वगुणोपेतं १६।१२ पुत्रायुर्घनघान्यादि ४६।६ पुत्रीभावेन सततं ७।१४ पुत्रीभावेन सद्भक्त्या ७।८० पुत्रीं यथार्थतः कि त्वं १३।२० पुत्री सती पितुयंज्ञे १३।६० पूज्यते त्रिजगन्माता ३६।२७ पूजयेत्परया भवत्या ७८।४ पूजयेद यस्तु सद्भक्त्या ८१।१६ पूजयेद्यदि नो मृत्यु ४२।१६ पूजयध्वं प्रतिदिनं ४६।२४ पूजियत्वा महेशानं ७८।१८

पूजियत्वा यथान्याय २४।४० पूजियाज्यन्ति ये मत्ये ४६।१४ पूजायज्ञादिकं कुर्यात् १५।६२ पूजार्थं भगवत्यास्तु ४०।१३ पूजाविधानं शत्रूणां ४७।६ पूजिता रामचन्द्रेण ३६।६ पूजिता रावणेनाहं ३६।५६ पूर्णंब्रह्मभयी देवी ११।३ पूर्णी तां प्रकृति ३।३७ पूर्णापि देवी तत्रव १३।३२ पूर्णा प्रकृतिरेवाहं ३।७६ पूर्णा शुद्धां विश्वरूपां ६३।४५ पूर्वमुक्तमतस्तात १३।६५ पूर्वं तवाज्ञया भर्ता २७।३ पूर्वं विवाहे देवनयाः ५०।३५ पूर्वं विष्णुः समाकर्ण्यं ६४।७ पूर्वं सम्प्रार्थयामास ७। = १ पूँवं सुरासुररखे ५७।१६ पृष्ठतस्तव या देवी दाइद वृष्ठतः पातु भीमास्या ७७। ३६ पृथ्वीभारापहाराय ५७।२३ पृथिवीभारसंहृत्ये ५८।३ पृथिव्यां सर्वभूतानां ६६।३३ पेतुरुस्कारच निभिद्य ३१।२४ पौर्णमास्यां नरः स्नात्वा ७३।१२ पौरानुवाच सैरन्ध्री ५६।८८ पौलस्त्यतनयस्यास्य ३६।३८ प्रकाशात् सिद्धिहानिः ८।८४ प्रकृष्टात्मा महात्मा ६७।६३ प्रकृतिः परमा पूर्णा ४।२ प्रकृतिः परमा जाता १३।७४ प्रकृति तास्त्रीं तेऽपि ११।३४ प्रकृति यां समाराघ्य १३।१२ प्रगृह्य दिधदुग्वादि ५४।२६ प्रगृह्य परमामोदात् ११।५० प्रजग्मुर्वेनवासाय ५५।६२ प्रजज्वाल स च क्रोवात् २२।१०७ प्रजापतिः क्षीरापुण्यो ७। ५३ प्रजापते ज्ञानवतां प्रवीर शार्थ

प्रग्तान्वीक्ष्य सा देवी ३६।४४ प्रणतापन्नाशकरी २३।१३२ प्रणतातिहरः प्राण ६७।५१ प्रणमेच्चापि तं यस्तु ७२।२३ प्रगम्य दण्डवद्भूमो ६६।१६ प्रसम्य पितरी भक्त्या ३८।२० प्रग्म्य प्रार्थयामास ४७।६५ प्रणम्य शिरसा भूमी १५।१४ प्रगम्य शिरसा देवीं १।५० प्रशिपत्य महादेवीं ४७।११ प्रत्यहं प्रपठेदेतत् ६७।१५४ प्रत्यहं प्रपठेदेतद् ७५।२६ प्रत्यहं पूजियदिवयन्ति ४६।३ प्रत्यक्षगा जगद्वात्री ३।२७ प्रत्यक्षतां गमिष्यामि १।२२ प्रत्यक्ष-फलदा देवी १२।११ प्रतिज्ञा मे महेशान १०।१६ प्रतिज्ञावशतो राजा ४५।५४ प्रतीकारस्तुं युष्माकं २२।१७ प्रथमं गानमाकर्ण्य ६४।१५ प्रथमं प्राहिणोद्बाएं २२।७७ प्रथमा बाह्यगान् रष्ट्वा १०।३७ प्रथमेऽहिन युद्धार्थं ४०।२५ प्रदधन्महतीं मूर्ति १०।११ प्रदक्षिएां कृतं येन ७६।२३ प्रवक्षिणत्रयं कृत्वा १०।२४ प्रवक्षिणीकृता येन ७६।१३ प्रवानं पृथिवी तत्र १७।५ प्रयन्नातिहरे मातः ५६।२४ प्रपेदे जन्मना दक्ष ४।२३ प्रफुल्लचारुपुष्पीष २६।२२ प्रफुल्लपङ्कजास्यं च ६७।१५८ प्रविभेद मुनिश्रेष्ठ ३०।२७ प्रबुद्धायां च देव्यां स ४५।१३ प्रबोध्य प्रत्यहं यावद् ४३।६१ प्रभुत्वाभिमतेनेति १३।७८ प्रभावं को महेशस्य २८।१७ प्रभोऽसिपत्रे नरके १४ प्रभी गिरीन्द्र भगवां २१।८ प्रभो त्रिजगतां नाथ ३०। ११

प्रभी त्रिजगतां नाय ३६।१६ प्रभो त्वद्दशनादेव ६।२१ प्रभो त्वद्वरदानेन प्रभो देवा सतीयं सा ३८।२० प्रभो देव जगन्नाथ ६६।३२ प्रभो देव जगन्नाय ७६।१ प्रभो देव महेशान ६।२ -प्रभो ब्रह्मन् तारकस्तु ३१।६ प्रभो विधे जगन्नाथ ३६।१६ प्रभो सती समुत्पन्ना १३।३१ प्रमद्याक्चापि बहवो २१।१० प्रमथास्तस्य देवस्य ६६।१४ प्रमचा यूयमेतस्मात् ७।२ प्रमयानाह भगवान् ८।६७ प्रमयान् वारयामास २०।४८ प्रययो नेमिशब्देन ३१।२३ प्रययो भगवान् बह्या ४७।७ प्रययी मेनकागर्भे १५।६ प्रययो त्रिदशैः सार्वे ४३।६४ प्रयाणकाने त्रिदशेश्वरस्य २७।२६ प्रयाति च पदं विष्णो ७१।१२ प्रयामि रोहिगीगमें ५०।४७ प्रलयाग्न्यर्कसंकाशः ६७।१०० प्रलयानलरूपी च ६७।१२४ प्रवर्तते गृहे सम्पत् ७२।४ प्रविष्टा रामचन्द्रेषुं ४७।५४ प्रविश्य नन्दगोपस्य ५०।१०६ प्रविश्य भवनं देवीं ५०।११४ प्रविश्यति शरीरेऽस्य २२।७६ प्रवृद्धतेजा विबभी २७।१६ प्रवृत्तिमांगैनेता त्वं ६७।१११ प्रवृत्तोऽपरपक्षश्च ४०११६ प्रशासंसुस्ततो देवाः २२।१०३ प्रश्रासुर्मुहुः कामं २८।१२ प्रस्यं हिमवतः शम्मुः ७।११ प्रसन्नता भवेदस्मान् १३।३८ प्रसन्नमानसाः सर्वे २६।७ प्रसन्नवदने चण्डि ४४।१० प्रसविष्यामि भूतानि ३।३४

प्रसादो येन केनापि ७६।२६ प्रसीद गङ्गाधर मां २।४१ प्रसीद त्वं जगन्नाथ ६७।१२५ प्रसीद मातर्वेवेशि ३०।५ प्रसीद विश्वेश्वर २।४० प्रसीदास्मान्महादेवा ११।६८ प्रसूत्यामावयोगें हे ५०।६ प्रहर्षश्च महानासीत् ४८।४ प्रहस्तप्रमुखाश्चान्ये ४७।१६ प्रहसन्ती रखे बीरी ४०।४७ प्रहृष्टमानसाः सर्वे २८।११ प्रहृष्टमानसोऽकार्षी ४।२७ प्राञ्जल्याचमनं दत्त्वा १३।१३ प्राकृतं पुरुषं यादक् २१।४५ प्राच्यामहं समभवं ७०।४६ प्राच्यां रक्षतु मे तारा ७७।३१ प्राञ्जलिः प्राह सद्भवत्या ३६।४७ प्रारानायः प्रीतमनाः ६७।५२ प्रागान् जग्राह वेगेन ४७।७१ प्राणात्मिका प्राण्याक्तः २३।३० प्रातरुत्याय यो गङ्गां ७३।३ प्रातरुत्थाय सुस्नातो ७६।७ प्रातः स्नानं तु यः ७३।६ त्रातः सम्यूजयामास ४०।३० प्राधान्यात्कल्पते ४३।३६ प्रावान्येन रघुश्रेक ४३।३७ प्राप्ता यदा पति शम्भुं ६।७६ प्राप्ते चैकादशे मासि ५६।६६ प्राप्नुवन्ति परं मोक्षं ६८।३१ प्राप्नोति च मनोभीष्टं २८।३४ प्राप्य द्रवमयी भूत्वा १४।२६ प्राप्यायोग्यं पति शम्भू ६।५२ प्रावचीत् परमेशानि २४।५ प्रायश्चित्तं गुरोर्वाक्यं ६१।१६ प्रायशो नाशयिष्यामि ४९।६० प्रायाच्च दक्षनिलयं =।१०६ प्रावासनां मुक्तकेशीं ६३।२६ प्राविशतप्राकृता देवी १०।७३ प्रायंवामास नाशाय ४७।६६

प्रासादैवें ष्टितान्येव ४३।६१
प्रिये सित सतीत्येवं ११।४५
प्रीग्यम् प्रियवाक्येन ३५।२७
प्रीति सञ्जनयामास २६।३
प्रीति संवर्षयामास ६।१२
प्रीत्या परमया युक्ता ३५।३७
प्रीत्यात्मकः प्रीतवशी ६७।५०
प्रेतसूमी कथं स्थेयं ५।२३
प्रेवितः कंसराजेन ५४।१६
प्रोवाच गच्छ सैरिन्ध्र ५६।६५
प्रोवाच च महादेवी १२।१७
प्रोवाच चवनं परमेश्वराद्य ६७।१२०
प्रोवाच वचनं दक्ष ७।२१
प्रोवाच वचनं दक्ष ७।२१
प्रावाच वचनं दक्ष ७।२१

फलपुष्पाणि चिन्वन्तो २१।६ फलं समागतिमिति ६।६७ फाल्गुनस्य रथे स्थित्वा ५७।२४ फुल्लेन्दीवरसन्तुष्टः ६७।४० फेनै: सुरुचिरा वेग ६६।६

3

बन्धूककुसुमाभा च २३।११८ बभञ्ज धनुरत्युग्रं ३८।६ बभञ्ज प्रमर्थैः सार्वं ६।१८ बभ्राम कानने तत्र ३६।२ बम्राम शिरसा घृतवा ११।६० बभूव तुमुलं युद्धं ४७।४८ बभूव दक्षयंज्ञस्य २३।१६ बभूव द्विभुजः सौम्य २७।२६ बभूव पुष्पवृद्धिक्र ५४।४७ बभूव मुनिशाद् ल २७।१८ बभूव वडवारूप २३।२ बभूव रावणो युद्धे ४०।४६ बभूवुम् निशाद् ल ३।२५ बलिभिमेरस्यमांसादी ४८।१६ बलिप्रिया मांसभक्ष्या २२।६० ब्रवीम्युपायं त्रिदशा ११।६८ ब्रह्म स्त्वं चेन्न जानासि ६१।४६ ब्रह्मं स्ते पञ्चमं वक्त्रं ४२।५४। ब्रह्मस्मापि तत्रेच्छा ५८।७ ब्रह्मन् विजयदा देवी ४३।२ ब्रह्मणा कथितं यत्नं २२।३५ ब्रह्माणा कल्पितो मृत्युः २२।५५ ब्रह्माणा कल्पितो मृत्यु ६०।७ ब्रह्मणा प्राधिताः १०।५५ ब्रह्मदत्तवरोद्भूतः ६०।५ ब्रह्मविष्णुमहेशादि १५।१७ ब्रह्मविष्णुमुखाश्चान्ये ७७।१२ ब्रह्मरन्ध्रेतया पृष्ठे ७६।२० ब्रह्मरूपा महाविद्या ७७।३५ ब्रह्मरूपी स्वयं रुद्रः ७८।११ ब्रह्मिषिभिः स्तूयमानो ६१।२ ब्रह्महापि नरः सद्यो १२।३३ ब्रह्मापि विल्ववृक्षे तां ४५।१ ब्रह्मापि त्रिदशानेव २२।२४ ब्रह्मास्त्रजालै: संक्षिप्तै: ४४।३० ब्रह्मास्त्रजालसङ्घै: स ४७।६२ ब्रह्माजया तु ऋषय ११।६४ ब्रह्माद्याश्चापि वै देवा ६४। द ब्रह्माद्याश्चागमन्देवा ६०।२ ब्रह्माद्या देवताः सर्वाः २८।३३ ब्रह्माद्यास्त्रिदशश्रेष्ठाः ११।४४ ब्रह्माद्यैस्त्रिदशश्रेष्ठैः ५।१० ब्रह्माः कमण्डली कृत्वा ६४।२३ बह्या च बहुसाह्स्र ५८।३६ ब्रह्मारामध देवर्षीन् ७।३८ ब्रह्मारामागसं वीक्य ४१।४ ब्रह्माणं च तथा विष्णुं २८।२ ब्रह्माण्डकोटिकोटिस्था ४३।६३ ब्रह्माण्डकोटिकोटीनां ५६।१३ ब्रह्माण्डा बहुवः सन्ति ६३।२३ ब्रह्माण्डबाह्यसंस्था च ४३।७ ब्रह्माण्डबाह्याद्रुचिराद् ४३।१० ब्रह्माण्डवासिभिः सर्वे ४३।२१ ब्रह्माणी ब्रह्मगायत्री २३।४२ ब्रह्मा तदुपघार्याण ६४।२१ ब्रह्मा महर्षिणा तेन १३।५६

ब्रह्मा विमानमारुह्म ३४।२ व्रह्मा विष्णु: सुरेन्द्रश्व ६३।१८ बह्या बिष्णुश्च तत्रैव १२।१५ बह्या विब्स् अम्बान् २८।१६ ब्रह्मा स्वस्त्ययनं चक्रे ३३।४ बह्ये श विष्णुभिः सार्व ५६।१७ ब्रह्मे शसे वितपदा २३।१२७ ब्रह्मोपदेशतस्तात ३६।७२ ब्रह्मादितो मुनिष्ठेष्ठ ४५ बहुकाले गते देवी १२।१६ बहुजन्मशतानेक ५०। ५२ बहुभाग्यवशाजनातां ५।१६ बाल्ये मृतः पिता तेषां ५५।१४ बाल्ये वयसि हत्वा तान् ५३।५ बाहुम्यां तां समालिङ्गच ११।५१ बाहुम्यां बाहुमाकृष्य ५३।३१ विल्वपत्रं महादेव्ये ७७।१५ बिल्बमूले पठेदेतत् ८०।२३ विल्वमूले महादेवं दश २७ बुद्धाद्युपाधिरहित १६।५ बुद्धिप्राणमनोदेहा १३।३ बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यात् १६।२७ बुगुजुः क्रोधताम्राक्षा १०।२८ मुबन्तु मे सलायं च ४८।१२ ब्रिह देख महेशान १५।१ वृहदैश्वर्ययुक्तश्च ६७।१०८ बृहज्जटाजूटघरो ६७।१०६ वृहस्पतिरपि श्रुत्वा ६१। द बृहस्पत्युपदेशेन ६०।८ बृहत्सपिङ्गदो दुष्ट ६७।१०७ बोधयामास रात्री स ४०।३६ बोधियष्यामि चैतस्यां ४३।८६

म भक्त्या पूजय सद्भावै: ४०।२० भक्त्या सम्भजतां नित्यं ६।७२ भक्त्या सम्पूजयामास ४७।१३ भगवन् तस्य दुष्टस्य ४२।२ भक्तानुकम्पी भगवान् २।३६ भक्तोऽयं ज्ञानवान् २।४१ भगवान् दानवेन्द्रस्य २२।३३

भगवान् भगवत्यास्तु ४३।५६ भगवन्मम प्रस्थेऽस्मिन् २१।२६ भगवन्मम पुत्रीयं २२।२ भगवत्यपि रोहिण्यां ५०।६१ भगिन्यस्तव या दिन्या ७।६७ भगीरयः परात्मानं ६६।१५ भगीरयश्च भूपालो ६६।५० भगीरणस्तु सम्पूज्य ७१।१२ भगीरयस्तुता विष्णोः ६७।४१ भद्रमेतन्महाराज ७।३५ मद्रं ब्रह्मन् वसिष्ठस्ते ४२।२४ भयदाता भयत्राता ६७।१६ भयात्पलायमानस्य १०।३५ भयादिन्द्रः प्रतिदिनं ३६।१३ भयाद्राक्षसराजस्य ३६।१२ भयानकं घोररूपं १५।२४ भरद्वाजाश्रमं प्रायात् ३८।२६ भतु गुंगानुवादं ते ह।७७ भरतस्य तु शत्रुघनो ३७।२० भवत्यपि महापुण्यं ६३।६८ भवद्भिः समरे राम ४५।२८ भवन्ति च सुपुण्यानि ७२।५ भवन्तः स्वनिकेताच्च १३।५४ भवतां वनिता भूत्वा ३।३३ भवन्ती विषयासक्ती ३।७० भव शान्तमनाः शम्भो ११।६३ भवान्येतज्जगत्सवं ४४।१३ भवानीलोकसंस्थानं ४३।५१ भवितव्यं यथास्ट १।२६ भविष्यति कली वत्स ८१।६ भविष्यति कुरुक्षेत्रे ४६।५८ भविष्यति च भङ्गो वै २०।२६ मविष्यति तत्रश्चासी ११।१०६ भविष्यति तदैवाहं ४।१६ भविष्यन्ति द्विजाः सर्वे ८१।५ भविष्यति महादेव ४९।२४ भविष्यति महामायो ४६।४५ भविष्यति महेशाय २०।२१ भविष्यति क्षीरापुण्य ७।८२ भवेनपुमुस् राजेन्द्र १४।६१

भ्रमन्तस्ते महात्मानः ५६।१ भ्रष्टाश्च प्रायशस्ता वै = १।७ मस्मतां प्राप तत्पत्नीं २७।१३ भस्मास्यिवषंगां कृत्वा ७।२३ भस्माचलगता अ७१४३ भस्मासीच्चन्दनं गात्रे २७।२७ भस्मीभूतान्मुनीन्द्रस्य ६६।१५ भस्मीभूतेन कामेन २४।३३ मक्षन् पाशं महाघोरं ४०।३८ भागार्थेन तथैवोमा १३।५३ भागार्धेन महादेवी १३।४७ भागीरयी भगवती ७५।७ भाषितं नारदेनापि १३।७१ भाषतेऽहर्निशं दक्षो ८।१७ भास्वच्छरन्निज्ञानाथ ४३।६७ भास्वत् स्वर्णसुसंनद्ध ४३।६८ भिन्नाञ्जननिमा चारु ३।१६ भिक्षको भस्मलिप्ताङ्को ५।८ भिक्षार्थमागताः स्मोऽद्य १३।७० भीमरूपा कथमभूत् १।३३ भीमरूपा महात्मानः ५।३५ भीमाद्याश्चापि सन्त्यज्य ५८।४५ भीमेन गदया चापि ५७।४५ भीष्मद्रोगादिकान्वीरान् ५६।१२ भीष्मेन समभूद्युद्धं ५७।३२ भुक्तवा मधुवनं राज्ञो ३९।३६ भुजना तामसी व्यक्ता २३।१०३ भूतनृत्यित्रया भूतः २३।१०२ भूतले विविधी भूत्वा ११।६६ भूतान्तरस्था कूटस्था २३।१०१ भूत्वा जगदिवं कृत्स्नं १८।१७ भूत्वा तु यादशी काली ११।३३ भूत्वा दाशरियम् मी ३६।५१ भूत्वा प्राप पति विष्णु ३।५६ भूत्वा मां पतिभावेन २४।३१ भूयश्च शङ्करस्तस्यात् ६३।५३ भूयः स्वरूपमाश्रित्य ५८।५१ भूयस्ते श्रोतुमिच्छामि ७६।२ भूयात्स्वप्ने वियोगं तु ६।२६

मूयो धूते महाराजं ५५।५५
भेरीमृदङ्गपण्य २६।१
भेरीमृदङ्गपण्यै: ४।४०
भैरवाप्रमुखा देवा ४३।८०
भो भो क्षत्रियशादूंल ६८।५०
भोस्तारक समस्तानि २२।२५

म

मकरन्दप्रियो नित्यं ६७।१२० मकरस्या सर्वगता ७५।२० मलसंरक्षकत्वेन ७।३३ मलसंरक्षगार्थाय ७।३७ मञ्जलाही महादेवी २३।८१ मञ्जलं चाकरोहानं १३।६ मञ्चित्तो मद्गतप्राणो १५।६० मिण्माणिक्यरचितं ३६।१८ मदुद्वाहदिने सर्वे २५।१९ मत्तो जन्माप्नुहि शिवे ५२।१३ मत्तो न त्वन्योस्ति ६७।१२६ मत्प्रसादाद्रगो ५७।२२ मत्प्रसादात्सुदुंलङ्घ्यं ३६।७२ मत्स्यप्रियो मघुरगीः ६७।६६ मत्पुरं शिव द्यागत्य ७।२७ मत्पुरीं त्वं परित्यज्य ५६।६५ मदंशसम्भवां कृष्णा ४९।५० मद्वाक्यमुल्लङ्घ्य पुनः ८।३४ मध्याह्नाकं इवातीव ६८।३ मधुपैमंबुमत्तेश्च ५३।१६ मनश्चक्रे मुनिश्रेष्ठ २१।५१ मन्दभाग्यपरिगात्री ४३।४४ मन्दभाग्योऽपि संस्मृत्य ४३।४३ मन्दरस्य गिरे: पृष्ठे २।२३ मन्मना भव मद्याजी १८।४३ मन्निन्दनमसह्य ते ह।३२ मन्तिन्दनश्रुती चेन्त =1३७ मन्त्रं यन्त्रं च कवचं द। द३ मन्त्रिभिः सहितो राजा ५०।२७ मन्त्री वसन्तः पवनो २२।५० मनुः क्रोधवशा ताम्रा ३।६४ मनुष्याणां सहस्रेषु १८।३

मनोभिलवितं तासां ५३।३६ मम खाया यज्ञवह्नी ११।४० मम तत्र गतायाश्च द।२६ मम मूर्त्यन्तरं लक्ष्मी ३६।६६ ममाग्रे यदि ते निन्दां दा३० ममाग्रे कि शिवं स्तीषि १।७१ ममापमानमेवेच्छन् ८।६ मम प्रस्थे तपः कतुँ २१।२३ ममैव वरदानेन २२।१६ ममैवं जायते बुद्धि ६।१० मोक्षविष्नकरो द्वेष १६।१६ ममैवैतज्जगत्सवं ३६। ७५२ मयदत्तां महाशक्ति ४७।३५ मयाप्यङ्गीकृतं पूर्वं २१।४४ मया किमपराद्धं वा ४२।४३ मया न स समाहूतः ५।४५ मया व्याप्तिमिदं विश्वं १८।२५ मयि लङ्कापुरे तस्य ३६।८८ मयि लङ्कां प्रविष्टे ३७।८ मत्यंस्या मृत्युभयहा ७५।१४ मत्येंऽपि रम्या नगरी ५।१५ मत्येपि सुचिरं स्थित्वा ६।२५ मरीचिमात्र पुनहं ३।५३ मरीच्यादीन्महर्षीश्च २८।३ मल्लिका मालती जाती २२।८१ मल्लक्षेत्रे स्थितौ राम ५४।३६ मह्यं त्रिपादभूदान ६५।१५ महाकलुषहन्त्री च ७५।१० महाकाली चण्डवका २३।५९ महाकाली तथा तारा १८।२७ महाकालप्रिया काल २३।१८० महाकालीं महायोगी २०।३६ महाघोरतरे याम्ये ७४।२४ महाद्रिसदशं चक्रे ७।४६ महादेवसुतस्याम् ३३।७ महानवम्यां तस्यां तु ४७।१८ महापदि भये घोरे ६७।१४० महापापहरं पुण्यं ७५।४६ महापुराखं परमं १।१६

महाप्रीतिकरं ज्ञेयं ७=।२० महाफलप्रदा गङ्गा ७३।३६ महाबलवती चित्र २३।६४ महाभयहरं सर्वं ६७।१४१ महाभयेषु घोरेषु ७७।४२ महाभोगा भोगवती ७५। द महामाणिक्यहारीय ४३।६६ महामाया ययेदं हि २२।६२ महामोहस्वरूपा त्वं ५६।७३ महायज्ञसहस्राणि ७३।६ महाविभूतिरव्यक्ता २३।७६ महाविद्या महाकाली ५६।१२ महारुद्रस्तु ४२।३ महाइचर्या मदारचर्या २३।१५८ महाकृम्यां निज्ञीये तु ७५।४४ महाष्ट्रम्यां मम प्रीत्यै ४६।३० महास्त्रशस्त्रविक्षेपै ४७।२२ महास्त्रजालविक्षेप २३।१६६ महिषासृक्प्रिये संख्ये ४४।६ महीप्रियो मत्तरवो ६७।१४ महर्षिभंगवान् व्यास १।१४ महषंयश्च सर्वेऽपि ३०।३३ महर्षयस्तथा याता ६।२ महेशं वचनं प्राह ३७।२ महेशोऽपि सुतं प्राप्य ३४। द महेशाय प्रसन्ताभूत् १२।२६ महेशाय समप्येव १३।८८ महेशप्रमुखास्ते तु ६३।२८ महेशसन्निधम् ३।४७ महेशसन्निधि नीत्वा ३४।३ महेश्वरोऽपि तेनोक्तं २।४६ महोप्रकर्मा चायातः ६।१७ महोग्रतपसा काली ६१।३५ महोप्रतपसा पुत्री १५।५ महोग्ररूपिणः क्रुद्धाः ६।१६ मां नेतुमागमिष्यन्ति १३।६३ मां प्रपूज्य विघानेन २६।७४ मां विद्धि निश्चितात्मानं ५८।२१ मां विहास कथं तीव्रं २१।५३

माघस्य शुक्लसप्तम्यां ७३।१० 🕏 🔭 माघे मासि सिताष्ट्रम्यां ५७।५० मातः कः परिवर्णितं १४।४४ म!तः कदाचित्ततस्वप्नं ६।२७ मातः पौलस्त्यतसयो ३६।४८ म तः सर्वमयि प्रसीद १५।३७ मातः स्तुति न जानामि १५।५० मातर्गङ्गे महाभागे ६८।४३ मातर्गङ्गी महाभागे ६८।५६ मातर्बहुविधं रूपं १८।२३ मातरं मामसम्भाष्य १४।८ मातरेनं महाशुङ्गं ६८।६२ मातरेते समायाताः ४।४६ मातस्त्वं कुरु मा भीति ५०।७३ मातस्त्वं कृपया गृहे १५।२० मातस्त्वं बहुभाग्येन १५।५५ मातस्त्वं परमासि शक्तिरतुला ७०।३४ मातस्त्वं सुप्रसन्ना मे ६६।३६ मातस्त्वयोक्तं देवक्यां ५०।३३ मातस्त्वया हता ये ये ४६।३८ मातस्त्धमावयोगें हे ५०।८ मातस्तवेदं परमं १४।३१ माता स्वयं भगवती ३१।२७ मातृभुक्तानुसारेण १७।२६ मात्ली राक्षसेन्द्रस्य ४०।२६ मातुस्तृप्तिकरीं नित्यं २०।१३ माद्रीसुती च विकान्ती १६।४४ मान्यः कवापि नो गच्छेद् =।३६ मानुषं देहमाश्रित्य,३६।६३ मा भैरत्वं रघुशार्द्ल ४४।१८ मामाद्यां प्रकृति देव २३।६ मामुपेत्य पुनर्जन्म १८।३० मायाकृतो हि जीवस्तां ३।४ मायातीतां मायिनीं वा ६३।४६ मायापुरुषरूपेगा ५८।४ माययान्तहिता भूत्वा ११।१६ माययैष गमिष्यामि ३।७८ माया विद्या च परमा ३।२२ मार्गस्थो मेखलायुक्तो ६७।६५ मारगोच्चाटनक्षोम ८।७३

मारीचस्तु विनिश्चित्य ३८।४७ माहात्म्यमतुलं तस्याः २।१५ मिथला प्रययी क्षिप्रं ३८।८ मिथ्याभाषगाजं पापं ७२।१६ मुखवाद्यं ततश्चक्रु ११।५४ मुखं सीम्यमुखी पातु ७७।३७ मुण्डमाला च विपुला ४७।४ मुण्डालिर्भूषगो दण्डी ६७।६७ मुद्रिताक्षस्तपस्त्यक्त्वा ३।४६ मुनिस्तस्य सहस्रेषु १।४६ मुनीन्द्रैः समनुज्ञातः ५५।४८ मुने बूहि द्रुतं कुत्र ७१४। मुमुचुस्त्रिदशा पुष्प ६।४ मुमूर्षुजिह्निवीयात्रां ७१।२० मुमुषु प्रापयेदगङ्गां ७४।२६ मुमुक्षुयंत्र कुत्रापि ७१।८ मुर्तिमृ दा बिल्बदलेन दशा १२ मृतिया भगवत्यास्तु ५६।२ मूर्तिविसर्जनीया तु ४५।३५ मृंगस्तु वीक्ष्य राजानं ७२।४४ मृतस्य यत्र कुत्रापि ७४।३ मृत्युञ्जयस्त्वं भगवान् ११।५ मेघनादं महावीरं ४७।३१ मेने तां प्रकृति सूक्ष्मां १५।१० मेनकापि विलोक्यैवं १५।४६ मेनकागभंसम्भूता २३।१७८ मेनकागर्भसम्भूता ७५।१६ मेनाकप्रमुखाः सर्वे २४।२० मोदन्ते नगरे तत्र ४६।१६ मोह ग्रासीत्पुरा यो वै १३।६७ मोहयन्मायया बीरो ४०।३५। मोहाद्वा द्वेषतो वापि ४६।१३ मोहितस्तेन बागोन २२।१०२

u

: : •

य इदं चरितं देव्या १२।४४ य इदं तीथँराजस्य ७८।३० य इदं पठते देव्या २३।१८६ य इदं पठते भक्त्या ७५।२३ य इदं पठते भक्त्या ३५।३६

य इदं प्रपठेद्भक्त्या म्।२२ य इदं परमाख्यानं दश्४६ य इदं श्रुगुयाद्भक्त्या ६३।७८. य इदं श्रुणुयान्मत्यः ७१।४२ य इदं पुण्यमाख्यानं ७१।१४ यः किचद्बाह्यणो नैव ६१।२= यः कुर्यात्तुलसीमूल ७६।१६ यच्चन्द्रशेखरं सर्वे २४।४८ यच्चोक्तं पतिभावेन दाहर यच्छ्रत्वा मुच्यते पापी २।३२ यच्छ्रत्वा न पुनर्जन्म २।११ यजध्वं रामचन्द्रस्य ४६।२३ यत्करोषि यदश्नासि १६।३८ यत् कृत्वा रघूनन्दनः ३४।४४ यत्कलाकोटिकोटघंशा ४३।२६ यस्वं गुर्णस्त्रभिवंद्वा २१।२६ यस्वां पश्यामि मद्गेहे १।६ यत्वया प्रस्तुतं तात २।३४ यतस्तया विना पूंस: १८।१६ यतस्य तद्वषे चापि ३६।६२ यतस्त्वयापि तत्रैव १२।२६ यतस्तवैषा तनया १३।१७ यतः स्वयं जगन्माता २८।१४ यतस्वैषां राक्षसानां ४२।१७ बत्पापं सक्चितं ६०।६ यत्पापं सञ्चितं पूर्वं ८०।४ यत्पृष्टं भगवत्यास्ते ६४।२ यत्फलं समवाप्नोति ७१।२४ ययाकाङ्का निधंना ७।६२ यया कृत्रिमहस्त्यादिः ४३।३३ यथा गेहान्तरस्यस्य १६।१६ यथा चावातरत्पृथ्यां ६४।५ यया छायासती तस्य १३।४१ यथा त्वं संस्मृतिजुषां ३४।११ यया तथा विभातव्यं ६८।१३ यथा तत्पञ्चले हन्टं १।५१ य्या द्वमयी भूता ६४।४ यया नालोकितं कैश्चिद् ४७।२१ यया नापि कृतं केश्चित् ४६।२३ व्या परिचयरचामूत् ३४।१६

यया पुराग्यश्रेष्ठं १।१३ यथा पूज्यतमे लोके ७८।२८ यथा प्रवृत्ति तेषां तु ४७।२० यथा प्रीतिकरं बिल्व ७८।६ यथा विभेति का चिन्न २७।२४ यया भवेदेकसुत २६।२६ यथा मन्तिकटें कोऽपि २१।१८ यथा महेश्वरो देव: ४२।३५ यथा मामर्चयेद्भक्त्या ३६।५७ यथा मायाविनां श्रेष्ठ: ७८।२६ यथा विहरणं चक्रे ५३।२ यया रक्षिष्यति मखं ७।७० यथा शान्तमना भूत्वा ११।६० यया स भगवान् विष्णु: ३६।३ यया सत्यां सानुरागो २२।६० यथा सा प्रकृति. पूर्णा ३।८ यथा सा सुषुवे पुत्री ३।१० यथा सम्प्रायितो वत्स ६।२३ यया हविर्मुजः सर्वे २८।२७ यथा होमो हिवहींन: ७।६३ यथाचारं स्त्रियश्चक ६।५ यथातिहर्षमाप्नोति २७।२२ यथानुप्रहतो यत्तद् ५०।८३ ययान्विसङ्गता गङ्गा ४३।३१ ययाभवत्परिचयः ३१।४ ययाभिचेष्टितं देव २४।३५ ययाहं ते प्रियो भर्ता ४९।१७ यथेच्छा हाभवच्छम्भो ४१।६ यथेष्टं भाषते वानयं १७।४१ यथेषा हा विरेणीय ५६।५१ यथोत्पन्ना यथा जाता ५२।५ ययोक्तविधिना शम्भु २८।६ यदन्तःस्थानि भूतानि १।२५ यदर्थं त्वं समानीत २२।५३ यदुक्तं सत्यमेवतत् ११।१७ यदुवंशसमुत्यन्ना ५८।६ यदा त्यक्यति रेतरच ३०।१३ यदा तां समबाप्स्यामि २५।२६ यदा तु पुष्पभन्वेनं २२।७५ यवा देहाभिमानेन ३१७७

यदा ब्रह्मा स्वतनयां २१।३६ यदा युष्मान् स्मरिष्यामि ७।३ यदा शस्त्रपरीक्षायँ २२।६४ यदाऽस्मद्वचनात्काम २७।१० यदि कुर्याच्च मोहेन ७३।३५ यदि कुद्धो महादेवो २७।११ यदि कृत्वा तु साहाय्यं २४।३४ यदि त्वं कृपया काम २७।१४ यदि त्वां द्रक्ष्यते राजा ५६।५५ यदि तामनुषश्यामि ६१'५२ यदि देवीं महाकाली ६३।३ यदि प्रसन्तो देवेश २।७ यदि प्रसन्तो भगवन् ६५।४ यदि प्रसन्ना मातस्त्वं ४।१४ यदि पृथ्वीं परित्यज्य ५८।३० यदि पापसहस्रं स्याद् ७४।४ यदि मद्वाक्यमुल्लङ्घ्य २१।३० यदि मां वीक्ष्य दुष्टात्मा ५६।६७ यदि मे त्वं प्रसन्नासि ४६।१६ यदि मे प्रागातुल्यासि २३।१५ यदि यास्यति तह्य ते २१।६० यद्यानेतुं महादेव ६३।५७ यद्याचते द्विजसुतः ६५।१७ यद्याचते भुहुस्तत्र ६५।२१ यबेच्छा समभूत्तस्य २४।५० यद्येनं कथये देव्याः १४।१५ यदेनां द्रष्टुकामस्त्वं १३।१६ यद्येवं स्यात्तदा शम्भुः १३४३ यदैवात्मा महाराज १५।७० यदेव त्वां परित्य वय 5138 यन्नाम संस्मरन् शम्भुः ४१।१६ यः पठेत्परया भक्त्या ६७।१४३ यः पठेत्परमेशस्य ६७।१४६ यः पठेतप्रयतो भूत्वा ७७।४६ ययुर्दक्षपुरीं यत्र १०।२५ ययेदं मोह्यते विश्वं २०।४ ययेदं घायंते विश्वं १।२७ यः शुगोति पठेद्वापि २८।३४ यश्चागमं वा वेदं वा ७।५० यश्चेतन्महदाख्यानं ७५।३७

यशोदा च समालिङ्गच ४।१६ यशोदा तु समागत्य ५।२८ यशोदाऽपि भवत्पत्नी ५४।५४ यशोदे सति ते भाग्यं ५।६ यस्तु गङ्गां महादेवीं ७३।३६ यस्तु तत्तूलसीवृक्षं ७६।१६ यस्त्वनमनुं जपति घोररणे यस्त्वामन्यः पुमान् बूते ४६।७७ यस्ते सतीं समानेतु १४।१६ यस्त्वेतौ लङ्घयेत् मोहात् ।७८ यस्तु बिल्वतरोर्मूले ७८।१६ यस्तु मोहात्तिरस्कुर्यात् ७२।२४ यस्तु श्रीतुलसीं मर्त्यः ७६।३१ यस्तु स्वतनयां दृष्ट्वा ४२।५१ यस्तु संस्मृत्य मामन्ते १८।३२ यस्मात्कालस्य कालस्त्वं १५।५७ यस्मिन्देशे वसेदेको ७४।३३ यस्मै कस्मै न दातव्यं ३५।५१ यस्य प्रीति समुद्दिश्य ६५।३१ यश्य वक्षसि ते वज्रं २२।४५ यस्य स्मरणमात्रेण ७७।२८ यस्य संरक्षग्रकरी ३६।५४ यस्यास्तत्त्वं न जानाति १।१८ यस्या मायावशात् सर्वे ११।४ यस्यांशसम्भवा एते ५४० यस्यांशसम्भवा रुद्राः ४।३२ यक्षविद्याघरकुले ८।५ यज्ञं नाशयत क्षिप्रं १०।२६ यत्र कृत्वा पुरक्चया ७६।७ यत्र गङ्गा निपतिता २१।३ यत्र कुत्रचिदाह्वानं ८।१३ यत्र कुत्र च संस्थाय ५१।४० यत्र कुत्रापि गङ्गायाः ७३।४८ यत्र कुत्रापि संस्नायात् ७५।२५ यत्र तिष्ठति सा देवी ६२।३ यत्र देवा महात्मान: १३।४५ यत्र देवाः सगन्धर्वा ७६।४ यत्र धर्ममतिः शान्ति ४२।३२ यत्र प्रमोदते नित्यं ४३।११ यत्र यत्र तवेदं हि २३।१८६

यत्र यत्र च देहोऽयं ११।७० यत्र यत्र वयं याम २२।१३ यत्र देशे वसेच्छम्भु ८१।२६ यत्र विष्णुर्जगन्नायः ७६।१६ यत्र साक्षाद्भगवती १२।२८ यत्र साक्षाद्भगवती १२।३१ यत्रेदं पठचते स्तोत्रं ६७।१४५ यत्रैतत्पठघते पुण्यं ७५।३८ यज्ञसंरक्षकस्वामी ७।५१ यज्ञं समापय विमो ६।२३ यत्राकार्वीत्तपः पूर्वं ७६।६ यत्रास्ति मगवान्त्रह्या १३।३० यत्रासन् श्रुतयः सर्वा १।२१ यत्रासी सस्यितो ज्येष्ठ: ३५।३३ यत्राब्धी भूजगेश्वरस्य ४२।५६ यत्रास्ते तुलसीवृक्ष ७१।४० यत्रास्ति धर्मस्य ५६। ६२ या तु चर्माकृतिः सूक्मा १७।१८ या दक्षतनया देवी २२।३७ या पुंसः परमस्य देहिन इह १।३४ यां प्रपश्यन्ति देवेशीं १।२८ यामद्वयेन वै सेतुं ४०।७ या मूलप्रकृतिः शुद्धा ३।१ यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः १।३ याम्यां घूमावती विद्या ७७।११ याम्यभीतिहरा तारा ७५।१२ या यज्ञैरखिलै: १।२६ यावच्च पुण्यकमस्य ५०।५२ यावत्स्यास्याम्यहं तावद् ५६।५८ यावदेते महारुद्राः ४।४६ यावद्यमाद्रितनयां २५।२४ यावसे तपसः पुण्यं ४।१८ या सर्वजगतां माया २०।५ या स्वेच्छयास्य जगतः १।४ यास्यन्ति वशतां भूयो ४६।६ यास्याम्येव महादेव ८।३३ यास्यामि देवकीगर्भं ५०।४८ युगानुकारिएगी यज्ञ २३।१६ युद्धसन्दर्शनं त्यक्तवा ४०।३१

युषिष्ठिर महाराज ५८।१६ युयुत्सवः समाहूत ५५।४० युवती योवनोद्रिक्ता २३।१५५ युवयोस्तपसा तुष्टा १५।१६ युवयोस्तपसस्तस्य १५।५३ युवां ज्ञास्यति विद्वेष ६।२८ युष्माकं कि करोम्येवं ११। ६५ युष्माकं तपसोपास्यं २।३० युष्माकं यत्समाराष्यं २।४६ युष्माकं सन्तिधि पित्रा १३।४६ युष्माभिः पूजितव्या वै ४६।२५ यूयं कुरुव्वं साहाय्यं २२। ७४ य्यं च तस्य रक्षायं ३६।८४ यूयमागच्छत क्षिप्रं १३।४८ य्यं विविधगन्यानि ५४।२४ ये चान्ये तद्वनस्थाइच २२।८५ ये चापि मां भिवततः ६७।१३५ ये तु तामतिदुर्गम्यां ४३।३४ ये त्वां पश्यन्ति लोका ६८।२८ ये त्वां विना सुराइचान्यान् १०।१०२ ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु ४४। द ये त्वां स्मरन्ति ताञ्शम्भु ३६।७६ ये ध्यायन्ति सदा भक्त्या ७२।६० येनार्थेन स्वयं युद्धं ७। ६९ ये भजन्ति च मां भक्त्या १८।१२ येन वक्त्रेण देवेशं १०।६६ येन तुल्यबली योद्धा २०।२४ येऽप्यन्यदेवताभक्ता १८।३५ येऽम्यचंन्ति तु तां गङ्गां ७२।६१ ये मां भजन्ति सद्भवत्या १८। ६ येयं ते पुरतः कृष्णा =।६५ ये स्मर्न्ति सक्नन्नाम ६८।२६ ये स्मरन्ति सकृद्गङ्गां ७२।५६ ये स्मरिष्यन्ति लोकेऽत्र ७०।४२ यैगीतनृत्यवाद्येश्च ४३।५४ योगचिन्त्या महाचिन्ता २३।१३० योगस्या योगिनीगम्या २३।६४ योगनिद्राक्षरा विष्णु २३।४६ योगनिद्रामयो लोक ६७।१०६

योगीन्द्रवृन्दसंवन्द्यं १५।२६ योगिज्ञेया योगयुक्ता २३।६५ योगिनां मानसोत्साह २७।२१ योगिन्याधास्तु सङ्गृह्य ३३।७६ योगेन लक्षवर्षस्य ६२।१६ यो घ्यायति महादेवं दशाश्६ योनिः पतिष्यते यत्र ११।४२ योनिपीठे भगवतीं ५६।२ योनिमण्डलमध्यस्थः ६७।११६ योनिरूपा महामाया ७६।५ योनिरूपां भगवतीं ७६।१० योनिवध्त्रेग तत्तेजः ३०।१८ यो नृत्यति महेशस्य दशा२४ यो मां यादशभावेन २३।१३ यो यथा कुरुते कर्म ४२।४७ यो विष्णुः स महादेवः १०।६४ यो ह्येतत्पाठयेत्स्तोत्रं ६७।१५५

₹

रक्तदन्ता रक्ति ज्ञा २३।११७ रक्ताभा रक्तवस्त्रा च २३।११६ रक्तवस्त्रपरीधाना ४३।७२ रक्ताक्षि रक्तदशने ४४।११ रचयामास जलघी ४०।६ रचियव्ये महासिन्धी ४०।४ रजसा रक्तनयना २३।११५ रएाप्रिये रक्तभक्षे ४४।४ रत्नदण्डघरैः शूल ४३।५८ रत्नद्वीपं महाबाहो ४३।४६ रत्नस्तम्भसमुद्दीप्ते ४३।२४ रत्नसिहासने रम्ये ४३।६६ रत्नसिंहासने रम्ये ६४।१० रत्नोत्तमसमूहेन ६३।३०७ रतिः प्राप्नोति भर्तारं २१। ५ रतिश्चापि समुद्युक्ता २६।१३ रथारवकुञ्जराणां च ४४।२३ रन्तुं सन्ध्यां स्वतनयां ४२।४६ रम्यं मनो दधे पुत्रं २६।४ रमते सह पार्वत्या २६।३० रमते हिमवत्प्रस्थे २६।२१

रक्षकास्त्वसिपत्रस्यं ७४।१३ रक्षन्ति कोटिशस्तानि ५६।२३ रक्षार्थं मम यज्ञस्य ७।४२ रक्षसा नीयमानां तां ३८।५२ रक्षसा वानराएां च ४७।३३ रक्षाहीनं तु यत्स्थानं ७७।४४ रक्षिष्यामि न वे युद्धे ३६।८९ रक्षिता विष्णुरूपेण १०।४५ रक्षोघ्नी काननावासा २३।५३ राजा तु पश्चादालोक्य ६६।१७ राजा भीतस्तदा प्राह ५६।६४ राजन्धर्ममयः साक्षात् ६८।१० राजानं कथयामासु ५०।२८ राजानो वशगास्तस्य २३।१६२ राजाऽपि चालयामास ६१।३६ राजा पुत्रवियोगार्तो ३८।२२ राजमाना महासेघ २३।२१ राजा विलोक्य गच्छन्तीं ७०।५३ राजसूयमहायज्ञं ५५।४१ राजेन्द्रत्वेन संसिक्तः ५५।३६ रागद्वेषादिदोषेम्य: १६।६ राघवोऽपि महानादं ४४।२६ राघा जगाम चार्वञ्जी ५३।२४ राघाऽपि परिसन्त्यज्य ५३।४१ रामाय प्रददौ सीतां ३८।२१ रामाज्नो च संस्पृश्य ५८।४३ रामस्य वनवासं च ३८।१८ रामस्तं प्राहिगोद्वागं ३८।४८ रामस्तु दण्डकारण्ये ३८।३३ रामस्तु हत्वा मारीचं ३६।१ रामाज्ञया तु देवेन्द्रो ४०।७५ रामोऽपि भ्रातरं दोम्या ४७।२६ रावगः प्रेषयामास ४०।२४ रावणं समरे वीक्ष्य ४०।४० रावरास्य च संस्कारं ४७।७७ रावणस्य वधार्याय ३६।२ रावणस्य वघार्याय ३८।२१ रावग्रस्य वधार्थाय ४२।६ राबग्रस्य वद्यार्थीय ४७।५२

रावणोऽय समाकण्यं ४७।३१ रावरगोऽपि च सन्तप्त ४५।२१ राक्षसैश्च हताः सङ्ख्ये ४७।३ रात्री विनियंयुः सर्वे ५६।६० रात्री संहत्य चेतांसि ५३।१४ राज्ञा क्रुतिमिदं स्तोत्रं ६७।१३८ राज्ञा सहैव सा सोग्गी ६८।१७ वद्राक्षवारी सम्पूज्य ७७।२१ रुद्राक्षमूषर्गेर्युक्तं ८०।१० रुद्राक्षं विभूयान्नित्यं ७७।२० रुद्राक्षमालया मनत्रं ८०।१४ रुद्राक्षमालिनी रौद्री २३।११० रुद्राक्षषारी विहरेत् ५०।११ च्द्राक्षधारी सन्त्यज्य ५०।१६ रुक्मिणीसत्यभामाद्या ७१।२२ रुदन्स्वपुरमम्यायात् ५४।६१ रुद्रं क्रोधान्वितं रृट्वा १०।६ रुद्ररूपेशा तं दक्षं १०।४६ रुरदुस्तन्महिष्यस्तु ५४।५० च्या ज्वलितसर्वाङ्गी १। १३ रूपें: पितृगर्गेन सां ७३।२४ ररोदाक्षिप्य तनयां ५।२१ ररोद मुक्तकण्ठी सा २१।५२ हरोद राजा दु:खार्त: ७०।२८ रुरोद शोकदु:खातः ५।१०३ ररोद शोकसन्तप्त ४७।१ रूपं ते नवनीतद्यतिरुचि १५।४३ रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं १५।४१ रूपमन्यन्मुनिश्चेष्ठ १५।२७ रूपं मे निष्कलं सूक्ष्मं १८।४ रूपं शारदचन्द्रकोटिसस्शं १५।४२ रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतर १५।३६ रेतस्तेन स जीवोऽपि १७।१२ रेतसा सहितः सोऽपि १७।१३ रेमे वृन्दावने रम्ये ५३।६ रोमाञ्चिततनुमनत्या २३।२३ रोहिसीगर्मसम्मूतो ५४।५ रोहिगोतनयो रामः ५१।३८

ल लङ्केश्वरं सतस्वक्रे होह

लब्धवर्णी लघुतरो ६७।८० लप्स्यामि च पति शम्भू १३।६४ लम्बोदरं महाबाहुं ३५। द लसत्कनकगौराङ्गी ४।१७ लसत्कनकगीराङ्गी १।४७ लसत्कनकगौराङ्गौ ३७।१६ लक्षयोजनमात्रं तु ४३।१३ लक्ष्मग्रस्त्रातुकामस्तं ४७।३६ लक्ष्मगा मूज्जितश्चापि ४७।३७ लक्ष्मीपतेऽमरपते ६६।२३ लक्ष्मीसरस्वतीयुक्तो ६१।५८ लाबण्यं वर्धयन् रेमे ५३।७ लिखितं तिष्ठते यत्र ७५।४० लिखितं तिष्ठते वापि ७१।२३ लौहित्ये विधिवत्स्नात्वा ७८।२१ लीहित्ये तु कृतस्नानः ७६।२६

वज्रावपातः शतशो वभूव ४७।२४ वटपत्रमयी भूत्वा ४३।३६ वत्स खेदं त्यज न ते ६१।२७ वत्स जानोहि कर्माएग ४२।४५ वत्स ते वचनं श्रुत्वा ५०।७६ वत्स मत्तंनयान् सर्वान् ५०।६३ वत्स वक्षामि ते सर्व ५२।६ वत्स वक्ष्याम्यशेषेण ४६। द वत्स क्षितितलं गत्वा ६६।३३ वदन्ति मां महाराज १८।१५ वदन्त्यनेकतत्वज्ञाः ४६।१ बधो वा चिन्त्यतां तस्य २२।१४ वधार्थं राक्षसेन्द्रस्य ३६।३६ ववायं राक्षसेन्द्रस्य ४७।६७ वनप्रवेशं रामस्य ३८।२७ वयं तु तद्भयात्सर्वे ६०।१४ वयं त्रयस्तु पुरुषा ११।६ व्यतिक्रमं तु यो दर्शत् दश्रप्र व्यतीतमभवन्मध्यं ४७।६४ व्यतीतस्त्वत्प्रसादान्मे ५६।२८ व्यतीत्य सर्वलोकान्वै ६०।३ व्यतीत्यान्तःपुरगता ६०।४ व्यतीत्येवं महादेवी ७०।१





## THE CONCEPT OF GODS IN ANCIENT WORLD Sir William Jones

In the Study of Comparative religion, Iconography and Literary Records play a major part. Taking recourse to these sources this book presents a detailed analysis of ancient Religion, especially of the concept of gods among the primitive people in Asia and Europe. The author has traced a general affinity between the inhabitan:s of the ancient world in regard to the construction of idols of deities and the observance of customs of their worship.

The book contains thirteen illustrations of gods and goddesses. Among these, the Indian Ganesa is a deity of auspiciousness. His resemblance in titles and attributes, in shape and dimension with the old Italian deity Ganus is remarkable. Saturn is the god of time with the traditional history derived from the Indian, Greek and Latin sources. The ten incarnations (avatāras) are traced to their origin and depicted along with their anecdotes. Then comes Manu, the ancient law-giver—the Saturn of Italy. Indra the lord of deities is identified with Jupiter.

The book describes trinity represented by Brahmā, Viṣṇu and Śiva; Lakṣmī the goddess of wealth and the consort of Viṣṇu; Kubera the lord of riches; Varuṇa the god of waters; Pārvatī the daughter of the mountain-god comparable to the Olympian Juno; Kārttikeya the Orus of Egypt or the Mars of Italy; Kāma the god of generation; Gaṅgā the sacred river; Rāma the Dionysos; Kṛṣṇa, the Apollo of Greece; Nārada, the Hermes or Mercury. Scores of identifications present a full glimpse of the old-world divinities as sculptured in different lands or described in different literatures.

The book is very interesting and informative. It is designed to meet the immediate requirements of the research scholar and the general reader. For their benefit, it is accompanied by a critical Introduction and Glossarial Index.

Rs. 40.00

| E.B.L. Oriental Series:                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. SAKTI AND HER EPISODES—Pushpendra Kumar                               | 40.00     |
| 2. YOGA-KARNIKĀ OF NATH AGHORĀNANDA                                      |           |
| With Eng. Intro. & Index— N.N. Sharma                                    | 50.00     |
| 3 KALPACINTĀMANI OF DĀMODARA BHAŢŢA                                      | ****      |
| Text, English Translation-N.N. Sharma.                                   | 100.00    |
| 4. PĀTAÑJALA YOGA SŪTRA : A CRITICAL STUD                                | Y:        |
| In the light of Tattva-Vaisaradt & Yoga-Varttika (In                     | 80.00     |
| —Pavan Kumari  5. ANCIENT INDIAN CULTURE & LITERATURE                    | 00.00     |
| (Pt. Ganga Ram Commemoration Volume, Golden Jub                          | ilce      |
| Celebration Lectures, Sanskrit Deptt. Ramjas College, I                  | Delhi)    |
| —Ed. Mohan Chand                                                         | 75.00     |
| 6. BHĀGAVATA PURĀŅA MEM PREMA TATTVA                                     | W12 W18 W |
| —R.C.Tiwari                                                              | 100.00    |
| 7. श्येनिकशास्त्रम् (THE ART OF HUNTING IN ANCIEN                        | Т         |
| INDIA)—Mohan Chand                                                       | 70.10     |
| 8. योगसारसंग्रह—विज्ञानभिक्षु (मूल, हिन्दी व्याख्या ग्रीर टिप्पणी ग्रावि | सहित)     |
| —पवन कुमारी                                                              | 25.00     |
| 9. बृहत्त्रयी एक तुलनात्मक ग्रध्ययन —सुषमा कुलश्रेष्ठ                    | (प्रेस)   |
| 10. SĀMKHYA THOUGHT IN BRAHMANICAL SYSTE                                 | , ,       |
| —Shiy Kumar                                                              | 100-00    |
| 11. RELIGIOUS SECTS IN ANCIENT INDIA-D.A. PA                             |           |
| 12. ABHIDHA VIMARSA—Y.D. Sharma                                          | 40.60     |
| 13. THĀIDEŚAVILĀSAM—Satya Vrat Shastri                                   | 40.00     |
| 14. ĀŠVALĀYANA GRHYASŪTRAM                                               | 40 00     |
| Text, Sanskrit Commentary of Nārāyana, English                           |           |
| Translation, Introduction and Index—N.N. Sharma                          | 70.00     |
| 15. THE LIFE OF THE BUDDHA-H.C. Warren (Forew                            |           |
| by Charles R. Lanman)                                                    | 45.00     |
| 16. ANCIENT KAMBOJA : PEOPLE AND COUNTRY                                 |           |
| (प्राचीन कम्बोज: जन ग्रौर जनपद)— जियालाल काम्बोज                         | 75.00     |
| 17. KENOPANIŞAD EVAM VAIDIKA STABAKA                                     |           |
| —Suman Sharma                                                            | 8.00      |
| 18. VAIDIKA SAMGRAHA—Krishan Lal                                         | 15.00     |
| 19. RAGHUVAMSAM (Second Canto)—Pavan Kumari                              | 6.00      |
| 20. BHAIRAVA VILĀSA—Brahmatra Vaidyanātha                                | 10.00     |
| 21. KŖŅĀBHYUDAYAM—Lokanātha Bhatta                                       | 10.00     |
| 22. VEDA MĪMĀMSĀ—L.D. Dixit                                              | 40.00     |
| 23. ŚVETĀŚVATAROPANIŞAD—T.R. Sharma                                      | 25.00     |
| 24. ISAVASYOPANISAD—Madhubala Sharma                                     | 2.00      |
| 25. SANSKRIT-VANMAYA MEM NEHRU—Madhubala                                 | 25.00     |
| 26. संस्कृत व्याकरण की रूपरेखा—यज्ञवीर                                   | 25.00     |
| 27. सौन्दरनन्दमहाकाव्यम् (पञ्चमः सगः)                                    | 10.00     |
|                                                                          |           |